

### **माक्**कथन

जैनोंका प्राचीन इतिहास अस्तव्यस्त क्षित्रा हुना है। टाभ-पत्र सोर अस्वस्थ्यों स्वितिरिक संस्कृत, प्राकृत सोर अकसायकि अन्योंमें भी प्रपुर इतिहाससामधी अस्वस्य होती है, उन सक्का संमहकर प्रकारित करना नितान्त आवश्यक है। आस्प्रसंस्कृतिसे गुरुका पत्र बहुत जैवा माना गया है उनकी भक्तिका सहस्य अति व्यास है। प्रमापास्योंका इतिहसि या शीवनव्यति इनके भक्त सिस्प्यायातुवत्वरूप कार्ल्योंसे विक्रता करते हैं, ऐस काव्य जैन साहित्यायातुवत्वरूप कार्ल्योंसे विक्रता करते हैं, ऐस काव्य जैन साहित्यायातुवत्वरूप कार्ल्योंसे विक्रता करते हैं, ऐस काव्य जैन साहित्यायातुवत्व काव्य ) प्राचीन ज्ञानमण्डारोंसे पढ़-पढ़े नप्प सो रहे हैं सौर स्वावित कीचा चाहिए वैसा इस दिशासे प्रवस्त है या हात नहीं होता।

## अयावधि प्रकाशित ऐ० काम्प्रसम्ब

पंजिद्दासिक मापा कार्ज्यों संसद्धारूपस अध्यावि प्रकाशिन मन्य इमार समझ केन्नज पही हैं। जिनमें "ऐतिहासिक राममंभड" नामक ४ मान और 'एतिहासिक मामयमान मा १" भीविणय ममस्रिजी और उनके शिष्य भी विद्याविणयों मन्यादित एवं भीनिवासिक मामयादित भीनिवासिक मामयादित प्रकाशिक मामयादित मामयादित मामयादित मामयादित मामयादित मामयादित मामयादित मामयादित मामयाद्वासिक माम

इसक सतिरिक्त कई प्रतिहासिक काव्य स्वनन्त्र-प्रत्य १ रूपमें २ मासिकपत्रों में और कितय देशस-संमहों में भी प्रकाशिन हुए हैं । एस रास सभी तक यहुत स्विक प्रमाणमें स्वप्रकाशिक है उन्हें श्रीप्र प्रशासिक करना स्वाक्त्यक है जिससे एतिहासिक हेत्रमें नया प्रकाश पहे । सावायों एवं विद्वानोंक स्वितिरेक्त कितय सुभावकोंक ए काव्य मी उपरोक्त संस्क्रामें प्रकाशिन हुए हैं । तीयोंक सम्बन्धमें भी ऐस स्वनेका कास्य उपरक्ष्य हैं जिसका संसद भी मुनिशाक सीविद्या वित्रमणी सस्यासित प्राचीन तीर्षसास्त्रमें और "पाटनचेरच परि पाने आदि पुस्तकोंने च्या है एवं "जैनसुग" के अंकोंने भी कई स्थानोंको चैरवारियानियों और संस्क्रासिक सम्बन्ध हैं हैं। हमार समहने सी ऐस साम्बन्धित सर्वेकों ऐतिहासिक क्षत्रय हैं हिंदे स्थावकार्य प्रकाशित विवर्ष सिद्धासिक क्षत्रय हैं हिंदे स्थावकार्य प्रकाशित विवर्ष सिद्धासिक क्षत्रय हैं हिंदे स्थावकार्य प्रकाशित विवर्ष सारवार।

आवडयकीय स्पष्टीकरण

प्रस्तुत सम्बद्धें स्विकांश काव्य दारतराच्छोय ही हैं इससं कोइ यह समझनेको मूळ न कर बैठे कि सम्पादकोंको सन्यान्छीय काव्य प्रकाशित करना इस्ट नहीं बा। इसने तपारच्छीय स्रोज शोधमंगी विद्वार शुनिकर्योंको तपारच्छीय स्वप्रकाशित काव्य प्रकानको विद्यार भी की थी पर बाद है कि किसीकी बोरसे कोइ समझी नहीं मिछी। तब यबोपळ्या सामगीको ही प्रकाशित करना प्रका

१ पद्माधिकवरास कव्यानसायस्य्तिस्य देवनिकास । २ क्षेत्रकुरके अर्होर्वे । ३ प्राचीन गूर्वरकान्यवेषक्षे रास संबद्धे ।

राजपुराना प्रान्त बीकानेरमें विदोषकर खरतराय्छका ही प्रचार सीर प्रमाव रहा है। अतएव हमें अधिकाश काम्य हमी गच्छक प्राप्त हुए हैं। वर्षायण्डीय काम्य एकमात्र "सीविजय मिंह स्टि विजयप्रकाश राम" वर्षक्क्य हुआ या वह और तत्यश्चान् व्याच्यायजी श्रीमुख्यागरजी महाराजने पाठीवानेसे "शिवपूका गणिनी विद्यामितील" मेजा या चन दोनोंको भी प्रस्तुत मन्यमें प्रकाशित कर दिया है। हमारे संग्रहों कविषय पाइवैवंडगन्कीय पण्डावाने कि सहस्ता है। हमारे संग्रहों कविषय पाइवैवंडगन्कीय पण्डावाने कर दिया है। हमारे संग्रहों कविषय पाइवैवंडगन्कीय पण्डावाने कर दिया है। हमारे संग्रहों वैता अनावश्यक समझा।

मस्तुत मन्बर्मे अभिकाश सरतरराज्योय मिल्ल शिल्ल शालाओं के कस्यों का संबद्ध है, एकडी मन्यमें एक विषयकी प्रचुत सामग्री मिल्लेस इतिहास लसकको सामग्री कुगलेसें समय और परिश्रमकी बड़ी आरी क्वल होती है। इस विशेष्टाकी ओर लस्य देकर हमने अधावीय करल्य मार लरतराज्योय एक काम्य प्रस्तुत संबद्धों प्रकाशित कर दिये हैं, जिससे प्रस्तुत विषयमें यह मन्य पूरा सहायक हो गया है। मूल पुस्तक एप आतक प्रधान सीमित्रम्हाल्य्रि कर्य भागित हो। सूल पुरतक एप आतक प्रधान सीमित्रम्हाल्य्रि कर भीमित्रम्हाल्य्रि कर्य भागित हो। सूल पुरतक एप सातक स्वार्य क्षार्य भागित हार प्रसित्त हो। स्व पुरतक एप हो। स्वार्य कर्य हो। सित्त हो। स्व प्रसित्त क्यार्य क्षार्य अधानित क्यार्य स्वार्य स्वार्य

A देलें प्रति-वरिचय ।

च्च महरकपूर पुरक और अपूर्ण इतिर्द १ भी वो हमें वपक्रम्प हुई प्रकाशित कर दी गई है, विद् किसी सञ्जनको व्यक्ती पूरा प्रतिया मिलें तो हमें अवस्य सुवित करें।

पे॰ काष्यांकी प्रयुरता

जैसक्सेर मध्यारकी सूची २ से हाल होता है कि क्यां भी
एक तुन प्रति ३ में भीभिनपित्तप्ति, तिनक्क्ष्मसूरिक अपश्रेश गद्मामें
कर्णन, जिनम्बोध मुनिकान जिनवुराह्नसूरि कर्णन (प्रति २०६२२
में) क्षेप श्वीजिनपितिस्रि स्तूष्क्वस्त (नं० ३५८ के अन्तमें) और
अभिजनक्ष्मसूरि गुरुगीत (पत्र २ न० १५८६ में) विस्मान हैं,
परन्तु क्यात्मि इस ये उपक्रम मही हुए, सस्मव है कि कुछ हतिए
विश्व की को अप मन्तमें स्काधित हैं।

सरतरगच्छका काव्य साहित बहुत क्यास है। सपनी अपनी कारतका साहित्य धनके श्रीपूर्कोंक पास है सत्तवसीय

१ जीविनराज्ञपूरिशास साहित्री ता ९(६१६) सीविनरण-पूरि क्रम्ब शाहि सन्त विद्वोत (६ ३०३) जीकीर्तिरज्ञपूरिशाय शाहिकी ता २०(६ ४१) सीविन्यप्रसूरिशील सप्त (६११) विद्या विदियीत साहि बुरक (६ ११४)।

९ चेसकारके विवर्ध कक्ष्मीच्यको मेथित।

क्षेत्रप्रसम्बन्धे आवासीक ऐतिहासिक पुन वर्णनासम्ब कार्योको सम्बन्ध सकत्वपूर्ण प्रति कार्यास्मानके संवारणे सी पर रोज है कि बहुत कोर्यास्मार सी वह वक्तम्य वहीं हुई।

<sup>•</sup> देवीं— 'श्रेष साहित्यको संविद्ध इतिहास" प्र १६७ से १४६।

( पाढी ), क्लु मानार्य, मानदर्शी और सम्बनक वालोंके पास सर तरमध्यका बहुतमा पितहामिक साहित्य प्राप्त होनेकी सम्भावना है।

इमारे संप्रहमें इभरमें भीर भी कई एतिहासिक काम्य वपस्थ्य हुए हैं जो ध्यानकाश प्रकट किये जायेंगे।

पस्तुत प्रन्यको उपयोगिता

यह मन्य र्राष्ट्रकोणक्रयसं विशेष रुपयोगी है। एक दो एतिहासिक भीर दूसरा मापासाहित्य । कतिपय मापारण कान्मोंक भतिरिक प्रायः मभी काव्य ऐतिहासिक इप्टिस संग्रह किये हैं, गुण क्य नारमक अनेक गीत, गहाँकियें बाय्टक प्रयुत्ति हुमार संप्रहमें है। परन्तु धनमेंसे एविहासिक काम्योंको ही धुन चुनकर प्रस्तुत सम्हमें स्थान दिया गया है। अधावधि प्रकारित संपर्होंसे सापा साहित्य-की दृष्टिसे यह मंगह मर्वाधिक स्वयोगी है। क्योंकि हममें बारहरी मनास्त्रीस लेकर बीसबी झनाव्ही तक लगभग ८०० वर्षोंके, प्रत्येक वनास्त्रीके **योडे बहुत काव्य अवस्य संबद्धीत हैं।** # जिनसे भापा-विज्ञानके अस्यासियोंको अवाक्योबार मापामाँके अतिरिक्त का प्रान्तीय मापाओंका भी अच्छा द्वान हो सकता है। कविषय काम्य दिन्ती पद राजस्थानी और कुछ गुजराती प्रशृति हैं। सपभग मापाठ रिय हो यह संग्रह किनेप महत्वका ही है किन्तु नमूनक तीरपर इस संस्कृत और प्राकृतक काच्य भी व तिये गये हैं। काम्यकी रूप्टिस जिन-वरस्रि, जिनोन्यस्रि जिनपुदारस्रि

जिनपतिसूरि जिनराजसूरि, विजयसिंहसूरि आदिक रास विश्वहस्य - शतान्त्रीकार कान्योंका संक्षित वर्शीकान अन्य क्वावर्षे सुवित है। षड़े सुन्तर कीर कश्कारिक सापतें है। किनको पहनसे प्राचीन कल्योंक समन, सीवन, सुन्तर सब्द किन्यान और फबनी ट्रह उपमाजोंक साथ साथ करेक मर्ख्यका सनुसब होता है।

हुर उपमालांक साथ साथ भनेक सम्बाका लनुसब होता है। इस संबद्धें प्रकाशिन प्राय: सभी काम्य समसामयिक किपिकद प्रतियोंस ही मस्यातित किये गये हैं। इसका विशेष स्पष्टीकरण प्रति-परिचयमें कर दिया गया है।

शृहुलामें अध्यवस्थाका कारण

खनामा २। वर्ष पूर्व कव इस प्रत्यको स्थाना प्रारम्म किया या स्व जितने काव्य इतार पाम से सकते रचनाकासकी रुद्धकानुस्था ही प्रकाशिन करना प्रारम्भ किया था परन्तु ससके प्रश्चानु क्यों ज्या नवीन मामग्री मिस्स्यी गृह स्थाँ-स्थाँ इसमें शामिस करते गय । जत जैमा चाहिये कार्योका सनुद्रमा ठीक न यह सकत । फिर मी इमन पीस्न प्रम्था चार विमानों में विकास कर चतुर्थ विमान में सम्बर्ग प्राप्तीन कार्योको व दिया है । रचना समयकी अपेकासे कास्य जिम रुद्धकास सम्पादन होने चाहिये स्थानको अप्रकास कास्य जिम रुद्धकास सम्पादन होने चाहिये स्थानको अपन्याम करनमें सुगाना और सनुद्धकार मिस्स । प्रतिहासिक सार-असन ( सारा बार ) क्रिक प्रदृत्तिस ही हुआ है।

प्रस्तुत प्रत्यको सबाह सुन्त्र और बिक्रेण बच्चामी बनानेका प्रत्यक प्रयक्त दिवा गया है। जो क्षोग प्राचीन राजस्थानी और बच्चेण मागम अनस्या हो उनक क्षियं "बदिन शब्दकोश" और १८५८सब्द एनिशासिकसार है दिवा है। इसक अनिशिक स्थान स्थानपर प्राचीन सुन्द्रर चित्र, बिहोप नाम सुची, अनक आवरपक वार्टोका स्पर्टीकरण (प्रति परिचय, कवि परिचय चित्र परिचय आदि) कर दिया गया है।

कार्सीको यदाहाकि सधोपन पुरुष प्रकाशित करनपर भी

## सञ्जद्भियोंका साधिक्य

इस प्रत्यमें अगुद्धियोंका आपिक्य है। इसका प्रभान कारण अभि कारा काम्योंकी एक-एक प्रतिका ही क्यळ्य होता है। जिनकी एउस अभिक प्रतियें प्राप्त हुई हैं व पाठान्तर भट्टोंक साम-आय प्राय शह्र ही छन हैं। ब्यंत हैं कि कतियब अगुद्धिया प्रेम हाप और हिन्न दोपम भी रह गयी हैं। शुद्धियत्र पीछे द दिया गया है, पान्जोंस अनुरोप है कि बस्मत सुचारकर पड़ें। आधिकारा श्रद्धियत्र जाळीरस पुरातक्व-चना श्रुनिराज भी कल्यागिकत्रभीने बनाकर सजा या। अतलब इस पूज्यभीत प्रति कुनाहना प्रस्त करते हैं।

रास-सार

काम्पोंका पनिदासिक सार अनि संक्षित्र और साराभिन किया गया है। पहल इसारा यह विचार वा कि काम्पोंक अनि रिक इनर सामग्रीका सम्पूण उपयोग कर सार परिचय पिस्नृत क्षित्रा ज्ञाय पान्तु मन्य बहुन वहा हा जानक कारण एसा न करक संक्षेप्त ही क्षित्रना पहा

पाग्पना

यह मन्य किमी विद्वानक सम्पादककों प्रकट होता ता किंप

मान्यरचनाकालका सक्षित शताच्यी सनुक्रम# १२ बीका शेपाद । कवि पास्क क्रुन सरवर पट्टाक्स ( प्रष्ठ ३६५ सं ३६८ )।

१३ बीका शेगळ ।

जिनेस्बरस्रिराम ( क्रुंड ३५० स ३८३ ), गुरुगुषप्रद्पत्र (क्रुंड

जिनकुमाञ्जन्दिराम ( एन्ड १५ स १८), जिनक्कासुरिराम ( पुन्ठ २० से २३ ), जिनप्रसम्हि-जिनव्यम्हितील ( पुन्ठ

जिनोद्यम्रिगुणकान (प्रष्ठ ३६ से ४०) जिनोद्यम्रि रामक्रय ( प् ३८४ स ३८६), जिनव्रधमृति गुवाक्की (पू

रारतरगुरमुणङ्कपय ( ५० २४ स ३८ ) स्तरतरगच्छमुबाबसी (पू॰ ४३ स ८८) कार्निरज्ञमृति फाग (पू० ४०१-२),भाव

र्ध क्रीपोंचा रवनाकाड अनुनाविक है।

जिनबङ्गस्रियुणक्यन ( पुन्ठ ३६६ स ३७० ), जिनपतिसुरिभक्छ गीतादि ( पून्ठ ६ से १० )।

१४ बीका पुराद्ध ।

१स३)। क्रेपाद --

११ स १४)। १५ बीका पूबाद ।

85 RS)1 द्येपाद --

प्रमसृरिगीन ( ए० ४६-५० ), सिवधूटा विज्ञप्ति ( ए० ३३६ ), काइफ्ट्रावडी ( ए० ३१२ )।

१६ बीका पूरादः ।

क्षमराभगीत (पूरु १३४)।

१६ वीं का शेपाद ---

जिनदृष स्तुति ( यु॰ ४ ), जिनचंद्र अप्न्ष्क ( यू॰ ५ ), कीपि रस्तमृति ची॰ ( यू॰ ५१ ) जिनद्देशमृदि गीन ( यू॰ ५३ ), क्षेत्रद्देम कृत गुकाबक्ष ( यू॰ २१५ स २१७ )

१७ मी का प्वाद्धे ---

दबिछकोपाध्याय ची० (पू० ६४), साव्यूय गीन (पू० १३४), पुण्यमागर गीन (पू० ६७) पुण्यवाहण गीनादि (पू० ८६, ६४ ११० स ११७) जवतपद्वि चादि साप्त कीचि गीन (पू० ३७ स ४५), त्यत्तर गुणविछ (पू ०१८ स ७), कीचारन सृरि गीन (पू० ४०३), ब्यानिज (पू० ४१६), याद्वाब, करमभी गीवादि (पू० १४६, २०४), बादि।

हिराह्य —

किनचेन्स्रिर किनसिंह, किनदाक किनसागर स्थि गीन
सामादि (१० ०८ स १३० १५० स २३० १३४ ४१७)
स्मानस गुषाबिंछ (१० २००८) वि० स्तर- पहास्त्री (१
११६) गुणास स्टि प्रकच्च (१० ४०३), विकासीस्ट स्टि
साम (१ ३४१) प्रधानस (१० ४४) समस्युल्द गीन
(१० १४६) एचस (१० ३३३ सादि।

सुन्दर होता, क्योंकि हमारेलें पतत् विषयक ज्ञान कोर क्यायका क्याब है, परन्तु क्यायबी विज्ञानका सहयोग प्राप्त न होनेपर हमने क्षपनी कारमनिक माहित्यकि कोर क्याय जस्माइते मेरित हो यवासाय सम्पाप्तन किया है। इस कार्यमें हमें क्या तक सक्करता मिसी है, यह निणय विज्ञान पाठकों पर हो निर्मार है। हम विज्ञान नहीं हैं, क्यायामी के जन पहुंचेका होना कनिवार्य है। अतरव क्यायबी विज्ञानों से योग्य सुचना चाहते हुए क्षमा प्राथना करते हैं।

प्रस्तुन प्रेषका "युग्तवान जिनक्ष्रपृत्ि" प्रेषके साथ ही प्रस्त प्रारम्भ हुमा या परन्तु इमार ध्यापारिक कार्यों में ध्यस्त रहने व अन्यान्य असुविधाओं क कारण प्रकासनी विख्यन हुमा है। अपने ध्यसादक असीवें ने समय कम मिस्तेनी इस हसका सम्यादन मनीप्र और सुवार नहीं कर सक। यदि इसकी द्विगोयानुस्तक अवसार सिंता में प्रेषकी सुमान्यादिन व्यवस्थित काकृष्टि की अस्त्रार। आसार प्रवर्धीन

इमकी प्रमावना श्रीपुष्ट हीरास्त्रसङ्गी सेन MALLB (प्रोपेश्नर प्रदेश न्यास्त्राम्यो) अद्देश्यने स्थित स्वतनेकी हमा की हैं स्थापक इस सायक विशेष सामारी हैं।

इस अन्यक "कटिन एव्य क्षांच" का निमाण करनमें भाननीय टार्टर मारक रामसिंहकों M. A. विशास्त्र कीर स्वामी नरोत्तम त्राममी M. विपास्त्रम कृष महायता मिसी है। सोस्वर्वी स्ताक्षी क पटनक काम्योंका कन्तिम पुरु मंत्रोधन सोमान पं हरगोक्तिन दासभी सठ "त्याय व्याकरणतीय" ने कर दनकी क्या की है।
भीपुक प्रिश्रीजाळशी पाठरेषा महोदमस भी हमं मंद्रोधनमं पूग सहा
यता सिद्धी है। श्रीपुक मोहनठाळ व्रठीचन्द्र चुनाइ B A.L.L.B
(वकीळ हार्षकोर, कम्बई) न भी समय समयपर सल्परामश द्वारा
सहमया पर्वृषद है। इसी प्रकार करिपय काव्य ६० अञ्जमागर
शी, सुनिवय राम्युनिश्री, कविष्युनिश्री एवं जैमळस्वार यिवय
क्रस्मीचन्द्रशीन और कविष्य चित्र-व्यक्त विकारमहिश्री नहर,
सारामाइ नवाब, सुनि पुण्यविजयशी बादिकी क्रपास प्राप्त दुप हैं
पवद्य पत्र सभी, जिनक द्वारा बन्किक्वय सी सहायदा मिली हो,
सहायक पुन्यों व विज्ञीक चिर क्रवार हैं।

निवत्क--सगरचन्द् नाहटा, सबरलाल नाहटा ।



# काम्यरपनाकालका सक्षितं वाताब्दी अनुक्रमः

१२ वीका सेपाद्म । कवि पास्क् कुल कारतर पद्मावस्त्री ( पूष्ट ३६५ से ३६८ ) ।

१३ वींका सेपाई । সিনক্ষমন্তিযুদ্দকান ( ফুড ३६९ से ३५२ ),

अितपतिस्रियकः गीतादि ( एटंड ६ से १० )। १४ वीका पूर्वेद्द ।

जिनस्यस्मृरियाम् ( प्रस्त १०० सं १८१ ), ग्रुरगुषपद्पम् (प्रस् १ स १ )। इपादः —

जिनकुम्स्यम्पियस (पृट्ड १५ स १८), जिनक्यम्प्रियम (पृट्ड २० सं २३), जिनप्रमस्पि—जिनकेष्य्रिगीस (पृट्ड

११ स १४)। १५ कींक प्लाद । फिनोप्स्यिरिगुजवणन (युच्ठ ३६ स ४०), फिनोप्स्यिरिगुजवणन (युच्ठ ३६ स ४०), फिनोप्स्यिरिगुर्वाक्की (यु समद्रप (यु ३८४ से ३८६), फिननसमृहि गुर्वाक्की (यु ४९ ४२)।

होताद्व ~~ रातनागुण्युण्यज्ञ्यस (५० २४ से ३८), रासन्तराच्छगुनावज्ञी (५० ४३ में २८), चानिरक्षमूरि च्यग (५. ४०९ २),भाव

🍕 हतियोंका रचनाकाड धनुमानिक है।

प्रससृरिगीन ( पृ० ४६ ५० ), दिलपूत्रा विद्यपि ( ए॰ ११६ ), वेगद्भपद्भवर्जी ( पृ० १९२ )।

१६ बीका पूबाइट ।

होमराजगीत ( पृ० १३४ ) ।

१६ वीं का क्षेपाद —

जिनक्द स्तृति (पृ० ८) जिनचंद्र शल्फ (पृ० ५), कीवि रस्तवृति को० (पृ ५१), जिनव्हंसमृति गीव (पृ ५३),

क्षेमईम इन गुवाबजी ( ए० २१५ स २१७ )

१७ वीं का पूर्वाद्वे— इविडिक्कोपास्थाय ची० (ए० ५५), साब्दर्यं गीठ (ए० १३५) पुरवसागर गीठ (ए० ६७) पुरवदारूण गीठावि

( ए० ८६, ६४ ११० स ११७) अयवपर्यात काहि साम् कीचि गीन ( ए० ३७ स ४५ ), सरतर गुवावनि (१० ११८ स २७) कीचिरस्न सुरि गीव (४०४०३) इयाविकक (४०

२७) कीतिरस्न सूरि गीत (४०४०३) इयातिस्क (४० ४१६) वाम्बुदाल, करमानी गीतादि (४०१४६, २०४), सादि । गेपाद —

-जिनबंदम्पि जिनसिंह, जिनसान जिनमागर सूरि गीन समात्रि (ए००० से १३२, १४० स २३०, २१४, ४१७), ग्रस्तर सुबाबिंग (ए० २००८), पि० स्रस्थ पहावसी (ए० १११) गुणस्म सुरि जबन्य (ए० ४०३) बिजयसिंह सुरि शस (ए० १४१), परास्स (ए० ४०) असवसुन्द गीन

(पु॰ १४६) छत्पय (पु ३५३ मादि।

### १८ वीं का पर्कात —

जितरंस (प्र० २६१), जितरत्ससूरि (२३४ स २४४, ४१८), जित्तबद्द्दि गीठ (प्र० २४५) जितेस्वर सूरि (प्र० ३१४), कीतिरत्स सुरि कन्त् (प्र० ४७), जित्तबंद्र (प्र० ४६), जित्तबम (प्र० ३३०), जाकमोद्द (प्र २५८), सुक्रसागर (प्र २५३), समस्यसुन्दर गीछ (प्र० १८८) आहि।

### क्षेपाद ---

द्व ---जिनसुद्ध जिनहर्पस्रि (यु० २६१ छ २६३), क्षित्रचंद्रस्रि रास (य ३२१) किनचंद्र (य ३३७) कोर्डिरस्न स्र्रि (य ४१३) साथि।

### १६ वीं का पूर्वाद्य ---

दबस्कियम (४० २६४ सः २६२) जिनकाम जिनकट्ट (४० २६३ से २६६ तका ४१४ से ४१६) जयमाणिक्य छेद (४० ३१०) कादि।

### शेपाद —

क्रिनइप किनमीसम्ब किनमहेन्द्रस्रि गीत (४ २०० स ३०४) क्रानसार (४० ४३३) मादि।



### श्रीबात करेलागडी श्रीचन्द्रती गोतेहा संबद्ध शर्की भी जोर से बेंट II

# ऐतिहासिक जैन-काव्य' संग्रह

411

# प्रस्तावना

जैन पम भारतक्षका एक प्राचीनवस यस है। इस प्राके अञ्च-यापियान देशक हान विज्ञान, मसाज, क्ला-कीजलआर्द् वैदिरूप क विकासमें बड़ा आग किया है। सनुष्यात्र, नहीं-नहीं आणीमाज में परमास्मत्वकी योग्यवा रखनेवाला जीव विद्यान है। और प्रमाक प्राणी गिरत करते जभी परमास्मत्वकी और अमस्तर हो रहा है। इस उदार सिद्धान्तपर इस यमका विद्यान और दिख-क्लाब स्थित है। निम्न जिम वर्मी के विराधी मर्गो और सिद्धानों क वांच यह यम अपन स्थातीद नयक हारा सामक्रमत्य उपस्थित कर देवा है। यह मीतिक और आस्वारिक क्लाक्ष्में सब जीवांक स्थान अभिकारका प्रयूचनी है नद्या शांसारिक क्षमाक विधे करूड़ और विदे पड़ा प्रमान पारतीदिक सुराकी क्षप्तना हारा सिन्नका प्रथम दिवा है।

र्णन-पमको यह विजयता करूड मिद्राल्डोंमें ही मीमिश नहीं रहा। जैन भाषायों ने उप-नीच, जानि-पातका अर न करक अपना उत्तर उपहल सुक मुक्तु को सुनाया की वाहरी हो एसी पर्मं के सन्त्र द्वारा कर्षे इतर प्राणियों की भी रक्षां के क्रिय तस्पर कना दिया। स्पाद्वास् नयकी व्यारता द्वारा जैनियोंने समीकी सहस्तुमूर्ति प्राप्त कर क्षेत्र। अनेक राजाओं और सकाटोंने इस पर्म को खीकार किया और व्यक्ति व्यारा मीतिको व्यवदारमें व्यारकर चरितायं कर विकास। इन्हीं कारणोंसे अनेक संकट आनेपर भी यह पर्म बाज भी प्रतिच्छित है।

किन्तु दुसकी बात है कि वार्तिक विचारों में ब्यारता और पर्म प्रवारमें तत्परताक कियं जैनी कभी करने प्रसिद्ध थ, वे ही ब्याज इन बातों में सबसे अधिक विक्रहे हुए हैं। विद्रवसरमें कन्युत्व और प्रेस स्थापित करनेका दावा रकनेवाले कीनी स्थान अपने ही समाजके भीतर प्रेम जीव सेक निर्माण करने । सहस्यमाजको अपने में स्थित प्रेम में सेक विद्यानेवाले कीनी क्याज जाय पांत की हंग कोटिए पाँगें कल्या-कल्या बेठ गये हैं पक दूसरेको क्या माना पाप प्रसादत हैं। क्या प्रमांक विरोधिको भी दूर कर करने सामक्यास्य व्यक्तिय करनेवाले स्थान एक ही सिद्धानको मानते हुए भी स्मेरी-कोटी-सी बातों में परस्यर सक्क-सिद्धकर व्यक्ती व्यपि मित हानि करा पढ़े हैं।

पेशी परिस्थितिमें यह स्वामाणिक है कि जैन-पमकी कुछ अनु-पन निषयों भी दृष्टिक ओहस्त हो आवें और उनपर किसीका स्वान न जावे। जैनियाँका प्राचीन साहिता बहुठ विशास, अनेकांग पूरा ओर बच्च है। इरान और मनुष्यारक अनिरिच, इनिहासकी दृष्टिस मी जैन-माहित्य कम महस्वका नहीं है। भारतक न जाने किनने सन्यकारपूण ऐतिहासिक काळांपर जैन-क्या माहित्य, पडाबिट्यों सादि हारा प्रकाश पड़ना है। खेक-प्रवारकी दृष्टिस जैन-साहित्य कमी किसी एक ही भागमें भीमिल नहीं गड़ा। मिल्न मिल्न मनवकी, मिल्न सिल्न प्रात्मकी मिल्न भिल्न भागामा में यह साहित्य खूब प्रवर प्रभागमें मिल्ला है। कपमागमी जीर सेती, महाराष्ट्री कादि प्राहुत भागामों का जैसा सजीव कीर दिसाल कप कैन-साहित्यमें मिल्ला है बैसा कत्यत्र नहीं। किन्तु काम स्वर्ध जैनी भी इन बालको कच्छो खच्छ नहीं जातन कि इन का साहित्य किला महत्वपूण है। उसका पठन-पाठन व परिवालन उतना नहीं हो हो, जिलना होना चाहिये। इस ब्रह्मान कीर उतना करूरकार एसका क्रिकाश भाग क्रमीवक प्रकारमें ही नहीं काया।

क्यमान संस्त्र मैन-गीनि काव्यका है। इसमें सकहों गीत संस्त्र हैं, सो किसी समय कही-कहीं बकाय कोकतिय रहे हैं जीत सावद पर-परसे या तीय-वालालॉक समय नाय जान रहे हैं। विवादम यह है कि इन गीतींका विचय-प्रहार नहीं, मिल है जिय प्रेममी पित्सन नहीं, महापुरुप-कीर्ति-समरण है जीर इसतिय पाप सम्पन्न कारण नहीं, पुरुप निक्का हेतु है। य गीत पित्न भिन्न सरम मनोहर राग-रागणियोंक रमास्वादक नाय-माथ परमाथ और महापारमें मनकी गतिका छ जातेबाद्ध हैं। इस संबद्ध सम्पादकोंन 'प्रिकासिक जेन-काव्यमंत्र नाम दिवा है, जासक्या सायक है, क्योंकि इन गीलोंसे जिन सन्तुर्गोका स्मरण दिवा है, जासक्या है, वे सब पेतिहासिक हैं। को घटनार्थ वर्णन की गयी हैं, वे सस्य हैं और हमारी पेतिहासिक दृष्टिक मीतरकी हैं। जैन गुरुमों मीर मुनियोंने समय-समयपर को घम प्रमावना की, राजाओं -महा-राजाओं मौर समाटीपर कपने पर्मांकी क्वासवाकी घाक बेटायी और समाजके किये कानेक चार्मिक अधिकार प्राप्त किये वनके क्वास्त्र इन गीतों पढ़ प्यूपर मिक्क विकार प्रमान देने चोत्य के कल्लल हैं किनमें मुक्कपानी बाहबादोंपर प्रभाव पढ़नेकी बाठ की गयी हैं। क्वाइएवार्य-

जिनमस्तिके कियमें कहा गया है कि कहोंने बहसपि (असपि) इतुद्दीनक विचको प्रमन्न किया था। इतुद्दीनने कनसे कन-सासनके विकमें बनेक प्रमा किये वे और फिर सन्दुष्ट होकर सुरुवानने गांव और हामियोंको मेंट देकर काका सम्मान करना चाहा बा पर सुरिजीने इन्हें स्थीकार नहींकिया। (इन्ट १२, एव ४, ५)।

इन्हीं सूरीएवरमें लंकर १३८५ (ई.स्वी छन् १३९८) की पौप सुद्री ८ सनिवारको दिक्षीमें काववादि सुद्रम्मद् सहद्दे मेंट की थी। सुरुवानने इन्हें कपने समीप कासन दिवा और नमस्कार किया। इन्होंन कपने काक्यान हारा सुरुवालक मन मेल किया। सुरुवानने से भी मान हाथा थोड़े व वन तथा वयेच्छ करता देकर प्रिक्तरक सम्मान काना चाला पर करतीने स्वीकार नहीं किया। सुम्दानने हनको बड़ी मांछ की करतान निकास और मासूस सम्मानका वना चनारी निर्माण कराई। (धू०१३, पण २ ६) ऐसे ही करमेरा धू १४ पण २, व ६०१६ पण ६ भें भी हैं। वरपु च दोनों बादशह सिजाडी बंधका क्रुपुरोन शुवारिक्याह कीर सुगढक बंधका मुहस्मद सुगढक होना चाहिये। आ कमा सन् १२१६ और १३० इस्बीमें महीपर बेंडे व। इसी समयक पोच रिजाजी बंधका पत्रन कोर सुगळक बंधका व्यस्त हुना या। मूरीइवरक प्रमावस दोनों राजवंदोंमें जैन प्रमकी प्रमावना रही।

पक वृत्तर गीनमें बरुकार है कि जिनवृत्तमूरिन वादगाह मिक न्द्रशाहको अपनी करामान विकाद और ५०० बन्दियोंका मुख कराया (१० ५४ एव ११ आदि)। य सम्मक्त बहुओल छोपीय कराभिकारी पुत्र मिकन्द्रशाह छोपीय, जो मन् १४८६ इन्त्रीमें दिशीक वरनपर बैठे और जिन्होंन पहरू-पहरू आगराको राजपानी कराया।

भी जित्तचंड्रमृश्कि दानको सुग्रभिड सुगछ-मञ्जाट, सफसरको वदी समिकाचा हुइ। उन्होंन स्रीक्षरको गुजरानस बडे सामद स्रोर सामानस सुख्वाया। स्रीत्त्रीन साकर उन्हें उपदेश निया सीर सम्राद्ते उनकी बड़ा साथ मान्य की। (१० ७८) यह राम संक्रा १६२८ में सदसदाबाइमें किया गया।

यादगाइ मांध्रमगाइ इत्सणिया श्रीतानपर बहुन कृषिन हो गये प, तक दिर इन्ही सूरीज्वरत शुक्रशतम आफर पाडगाइ का काप शान्त कराया स्टीत सम्मी महिमा बहुनह । (१ ८०-) प सूरीज्वर सुमकान सी गय स्टीत बहुन्द गान समिस्टन उनका बहुन सरकार किया (१०६६ पर्याप्त) इस प्रकारके कानेक कटलंडा इन गीवोंमें पाने काते हैं, भी इतिहासक तिये बहुत ही कक्योगी हैं।

पर इससे भी व्यधिक सहस्य इस संगदका भाषाकी द्राप्टिसे हैं। इत इक्षिनाओंसे क्रिन्दीकी क्यांचि और क्रमविकासण इतिहासमें बहुत बढ़ी महायदा मिछ सकती है। इसमें बारहबी-तरहबी शुनान्त्रिसे समाकर कनीसवीं स्वीतक वर्षात सात-बाठ सी वर्ष की रचनायें हैं, जो मिन्न मिन्न समयके व्याकरणके हर्पोपर प्रकास बाक्रमी हैं। प्राचीन हिन्दी साहित्य कभीतफ बहुत कम प्रकाशित हुआ है। मिन्तीकी स्टपचि अपभ्र श आपस्रे मानी जाती है। इस अपन्न स आपाका अक्स जीस वर्ष पूर्व कोई साहित्य ही चपञ्च्य नहीं या। जब सन् १६१४ में अर्मनीके सुप्रसिद्ध विक्राप् हा० हमन याकोषी इस देखमें आये, तब उन्होंने इस मामाके मंब प्राप्त करनेका बहुत प्रयन्त किया । सुरीबसे धन्ते यक पूर्ण स्वतन्त्र ग्रन्थ मिछ गया। बढ था 'मविसत्तरका' (भक्तिनवत्त कृता) प्रिमको उन्होंने **बढे परिश्रमसे सम्पादित करक** १६१६ में अमनीमें ही छपाया । धमके पठन-वाठनस हिन्दी और गुजराती मादि प्रचलित मापाओं के पूर्व इतिहासपर बहुत कुछ प्रकाश पदा । परी एक स्थानंत्र कीर पुण पञ्च इस सापाकः प्रचारमें या सक्स था। मन १६२४ में मुझ मध्यप्रान्तीय शैरहत प्राइत और इस्तकिरित प्रत्योंकी सूची तैयार करनेके सम्बन्धमें बरार प्रांतास्तरीत कार्रजाने दिगम्बर जनगास्य मण्डारोंको देशनेका अवसर मिछा । यहां मही क्रपर्भंस भारा क खगभग एक दशन ग्रंब वह और होटे देशने को मिले, जिनका सविस्तर क्यान अवतरणों सहित मैंने इस सभी में दिया जो Catalogue of Sanskrit and Prakrit MSS. in C. P & Berar के नाम से सम १६२६ में मन्य प्रान्तीय भरकार द्वारा प्रकाशित हुई। उस परिश्वय से बिड्रम् संसार की दृष्टि इस साहित्य की जीर विशेष रूपसे मार्किन हुई। इससे प्रोत्स्माहित होकर मैंने इस साहित्यको प्रकासित करने तथा भीर साहित्यकी स्रोज छगानेका खुब प्रयतन किया। इपका बिगम है कि एस प्रमुखनक फल्प्युक्त कार्रमा जैन **धीरीज द्वारा इस साहित्यक भव तक पांच ग्रंथ दशनी न्यायहर्गी** सतान्त्रिक क्ले हुए क्लम रीतिसे प्रकाशित हो क्के हैं। तथा वयपुर, दिश्री भागरा, असर्वतनगर आदि स्थानॉके शास्त्र सण्डारोंसे इसी अवश्रीय सायत्वे कोड ४०-५० करूव प्रेडीका पता चळ गया है। यह साहित्य उसकी चार्मिक व पेतिहासिक मामग्रीके अविरिक्त मापाकी दृष्टिस बहत ही महत्त्वपूर्ण है। यह मापा प्रचौन मागभी **मह्मागभी, शौरसनी मादि** प्रा**हर्यो** तथा आयुनिक हिन्दी गुजराती अराठी बंगाधी सादि प्रांतीय मापामोंक वीचकी कही है। वह साहित्य जैनियोंक शास्त्र 'मण्टारों में बहुत मंगृहीत है। यहार्वमें यह जैनियोंकी एक असु पम निधि हैं, क्योंकि जैन साहित्यके व्यक्तिरिक अन्यत्र इस भाषाक प्रंथ बहुत ही कम पाये काते हैं। भाषा विज्ञानक अध्ये-सामोंको इन भन्याका अवडोकन अनिवार्य है। पर जैनियोंका इम भोर मभी तक भी तुब्धला है। यह साहित्य गुजरात राज

पूताना और मास्वामें विश्लोप रूपसे पाया जाता है। इसमें दिन्दी और शुजराती दोनों भाषामां का पूरूतप गुंबा हुआ है। इस सापाके काव्ययनसे पता बज जाता है कि ये दोनों सापामें तो सूख्य एक ही हैं।

प्रस्तुन संग्रहमें अपर्धमन्त्र और भी विक्रमित कर पाया जाता है और उसका सिखसिला प्राया करामान कालकी भागास भा सुहरा है। ये क्षाहरण दिगल भागाके विकास पर क्षुत प्रकास बाक्य हैं। मायकी इरिटसं इस अक्तरणाँका मंहरोधन और मो अधिक मावधानीसे हो सकता तो अच्छा वा । किन्तु अधिकर्कर मंग्रह सामद्र परू-णक्ष ही मूळ गति परस क्रिये गये हैं। जब इस मंग्रह अपने परू-णक्ष हो मूळ गति परस क्रिये सामद्र अध्या भा किये जानेकी आबद्धप्यका है। आहा है आह्मानिक यह मंग्रह एक नमें पर-ग्रवणका क्रमा बगा। एस प्रकास मंग्रह मंग्रह मंग्रह साम क्रमान क्रमान साम्या प्रकास कालेंगे और बनक द्वारा देश हैं हमिहास और माय विकासका साम क्रमान होगा। यह प्रवरण क्रमान स्कून्य हैं।

हिम एडवर्ड कादल समरावनी : १९ ८-३७ ग्रीचेसर कार संस्कृत :

## प्रति परिचय

प्रस्कुत प्रन्यमें प्रकाशित कार्ब्योको मूख प्रतियां क्ष्यको स्थिती हुँहैं जौर कहांपर हूँ ? इसका व्यवंत्र कार्ब्योक प्रतियोंका मान्तमें यथा स्थान सुद्रित हो चुका है। अक्सोप कार्ब्योक प्रतियोंका परिचय इस प्रकार है —

(क) १ राष्ट्राण पर्पन्न, ए जिनपति स्ति घषकारीन, इ जिनपति स्ति स्त्य कळक, ए जिनकुसकस्ति पहासिपेकराम ५ जिन पद्मस्तिपहासिपकराम, ६ जनतर राष्ट्राण वणन राष्ट्रम्य, ७ जिनेघरस्ति विवादको, ८ जिनोवपस्ति विवादको, ६ जिनोवसस्ति पहासिपक राख १० जिनोवपस्ति राण कणन राष्ट्रम्य, वे कृतिया इसार सम्बन्धी सं० १४६३ कि शिव कुणारक स्नान्याय प्रस्नकक (यत्र ५२१) की प्रणिस नक्क

की रामी है। (का) १ विनयति सूरिजाम् गीतम्, २ बाव्ययम्हि गीत्र, ये हो कृषिये हमारे नेमदकी १६ वॉ शताब्दीके पूरादाकी जिरिता

प्रतिमें नक्छ की गयी हैं। (६) जिन्यमस्ति गीन मं०१ २३, जिमनेक्स्रि गीन मीर

अर ॥ संबद् १८ ॥ वर्षे बेबाल सात प्रथम को ८ दिन सोध प्री प्रश् करावर मध्ये श्रीतिलयावृति पुरी विश्ववान श्रीकीतिवस्तिकी विस्तर विवक्त अर त्रितिल तिल प्रथमायं स्वारताव पुल्तिका शिलिता चित्तरम् विवक्त अर त्रितिल तिल प्रथमायं स्वारताव पुल्तिका शिलिता चित्तरम् विवक्त अर त्रितिल तिल त्रिति ।

#### XXII

जिनप्रसम्हि परस्परा गुवाबडीकी सृष्ठ प्रति बीकानेर वृश्य ज्ञानसण्डारमें (१५ वीं दानाव्यीके पूर्वार्यकी छि०) है। (६) स्टरहर-गुक-गुज-क्यन-क्रयपकी द्वितीय प्रति, १७ वीं

 () रतरतर-गुरु-गुण-क्णन-ग्रन्थयकी द्वितीय प्रति, १७ वा धनान्त्री वि० इमारे संप्रहमें हैं।

(४) दृ० ४३ मं मुनित सरकरणच्छ पहाचडीकी मूलमित तरकाफीन कि , पत्र १ हमार संगहमें हैं। यह पत्र कहीं कहीं होंद्र मित्रत है, अतः कहीं कहीं पाठ त्रुणकवा, उसे जिनक्रपाचन्त्र-सृदि हानवण्डारस्य गुण्काकार प्रतिसे पूर्ण किया गया है। हमार मंत्रहका एक, सुन्युर और सुङ्क किया हुआ है। (ऊ) दैवनिककोपाच्याय ची०, होमराजगीत राजनीय, अयुत धर्में

- क्षमाञ्च्याण अच्छक-स्तव जिनरंगमृहि युग्यबान पत्र प्राप्ति गीनकी प्रतिषे तत्व्यक्षीन विश्व बीकामेर बृहत् झानमण्डारमें विश्यमान है ।
- (ग.) मध्यर प्रतिकोम रासकी प्रति जयचन्द्रजीके मण्डारमें सर्गतन है।
- सुराधन इ। (ए) फीर्निररुप्पृरि सीन वं २स ६ क्याचन्द्रस्रि झान भण्डा-रस्य स्टब्स्फार शिक्षे सक्य क्रिये सके हैं।
  - रम्य गुरुधान्तर प्रतिसे नक्छ किये गये हैं। (भा ) भस्य प्रतिन प्रतियोक्ती मक्छें —
    - (a) गुरुराम्पूरि जबन्य जिनबस्त्रपृरि जिनसमुप्रमूरि गीन ( ४२६ स ४३२ ) जैसक्ष्मेरक सम्बादस नक्क-कर यनिक्य स्वस्थीयन्त्रकोने मणी है।
      - (b) जिन्नईसम्वियीन समयमुन्द्रकृत ३६ रागियी गर्भित

### IIIXX

मिनचन्त्रस्रिगीत, मिनमहेन्त्रस्रि स्रोर गणिनी शिव-चूल विकासिगीतकी नकुछ पाछीताणेसे वट सुरुसागर जीने भेजी थी।

- (c) जिलक्कमसूरि गुणक्यलको नक्छ रहनप्रतिजी, जिक्कत्र स्रिगानको प्रति छन्पि प्रतिजी ( यह प्रति कासी हमार संगहमें हैं ) रहननिकान क्षत्र जिनकन्त्र स्रिगीतको नक्छ ( प्र १०२ ), स्रत्य व्यवस्ति पंत कहार स्तिजीन अजी है ।
- भ्या मुनिजान मजा इ । (d) जिनहप गीठहब पाटणसे साहिस्य प्रेमी मुनि यहा
- विजयक्रीसे प्राप्त हुए हैं। (भौ) नीचे किसी दुई कृतियोंके सम्पादनमें मुद्रित मन्बॉकी सह। स्ना को गमी है।
  - (a) देवविद्यास तो काम्यारम झानप्रसारक मण्डसकी कोर सं प्रकासित मन्यसे ही सम्पाइन किया गया है।
  - (b) पन्ह कृत निमन्नसम्बर्धि स्तुति अपभ्रंश काम्यत्रयो सीर गणपर साह्यसम्ब आपान्तर मन्य हयसे पाठा न्वर नीयकर मजादिल को गह है।
  - वराड़ गुवायती कात्रि (प्र ३१२ स ३१८) की जैन व्यवास्त्रर कॉन्सरन्य इरल्डस नक्छ की गई है।
  - (d) पित्मक्षक रात्तर पहाचटी जै० मु का मार म मीर दैवक्क पारक दोनों मन्योंस मिक्कान कर प्रकाशित की गह है।

"मस्तुव चित्रसं चीजा वितेष्यस्मृतिके जेको स्वी विभागित सूरिता दिल्प इता, तेकोतो होय एम क्रमो छ । स्वीजिनेष्यसूरि सिहासन घरर वेटेक्कडे तेकोना जमणा हाम मां मुहपति छे सने दलो इतर जमय मुत्राप छ । जमणी बासुनो तका स्वीनो करणी सुक्षो छ । जमराना क्वतां मानमां चंदरजो विसेको छे सिहासन नी पहळा पर छिच्य कमो छे लते तकोती सत्सुक एक छिच्य बाषमा छेत्रो केठो छै। चित्रनी जमजीबाजूय यक सन्छ मानक के इत्वानो अंकिक कोहीने गुरुव्हाराजनो छपरेस सांसकती होय पम कारो छ ।

६—बोनाविधि पत्र १३ की प्रति (सं० १५११ कि०)के कान्तिम पत्रसे क्याक कराया गया है। प्रवस्ति इस प्रकार है'— पुर कर्न् १५११ वर समाप्त करी १४ नदुर्धकर्या चुचे की करतार राज्येक्स की क्षी जिनल्य सुरिधिकिकिकारिया ।।।। वा चाचुतिकक गाँध क्षी वाचनाय प्रवादी कुचे ग्रंथ ।

 कितचन्त्रसृरि सृधि — शैक्षनेत्रे क्यम वितस्त्रस्ये सुद्रप्रधान सामार्थसीकी सं १६८६ कितराजसृरि प्रशिष्टित सृधि है इसीका वह स्त्रोक हैं एक तकक देखें—कुम प्रधान जिन

बन्त्रसूरि पुर १९७९८। ८—प्रिनचंदसूरि इस्ताबिपि —स्व वाषु पुराजवन्त्रती नाहरके संग्रह (गुळाव कुमारी आहके री) की ग ११८ कमस्तवस्विक। प्रतिसं अक्षात बनवाया गया है, पुरितका केंद्र इस प्रकार है —

संका १६११ वर्षे भी जेससमेर महातुर्गे । राज्य भी

### IIVXX

मास्त्रेदे विजयित । श्री वृद्यु सरवर गण्डे। भीजिनमाधिय मृरि पुरंदराणां विनेष मुमतिषीरणाम सन्ति स्ववाचनाय ॥ सावम सुदि त्रयोवस्या । श्रीनवार ॥श्रीरवाणाः ॥ कस्वाणंवामीतः ॥ छ० ॥ ६—जिनसम्ब सुरि-जिनसंग सुरि-ज्यातिकस्य सी मुसस्क्रातिकः

—जिनराज सूरि-जिनरंगसूरि'—यविषयः सी सूयमध्योके कम्द (क्खकरो)में शाक्षिमत्र चौच्छ पत्र २४ की समित्र प्रतिक मन्तिम पत्रसंयह बिन्न है। क्षिपिक्ककडी प्रशस्ति इसप्रकार है—

सं० १८५० मि० काल्युण कृष्ण १२ रविवार भी हहस्तर हर राव्छे क्याच्यावाडी ओ विद्यादीरडी गणि फिल्म मुक्स बा॰ मवि डुमार ग० । हिस्स कि । पं० किस्स्रत्वन्द्र मु ।

प्रति वचपि समकाकीन नहीं है वीमो इसकी मूस भाषार भूग प्रतिका समकाकीन होना विशेष समब है।

१०—तिनाइपें हरनांक्रिय:—याग्य संदारांसे कविवाक रचिन पवं स्वयं किंव सरवनातिको पत्र ८० की यापिक फोटु मुनिवय पुपय विजयमीने सेने ये क्सीस क्याक बनवाकर मुन्ति की या है। मुनियमीने दुनें क्या प्रतिकी नक्य करा समनकी भी हुए। की है। ११—वानसार इस्तिविय —हमारे संग्रह्म एक पत्रका स्वाह बन

वाकर शिया गया है।

धारतर राष्ट्रक सामायों एवं विद्वानोंक बीर भी बहुन वित्र उपस्थ्य हैं, जिन्हें हो सका ता रसततरराष्ट्र इतिहासमें मुक्त करनेकी हुन्छा है।

भाषार्थं पत्र धातिक पूर्वे श्रुवि अवस्थाका बाग । रहा पु जिन चौत्रपृष्टि पु २६ ।

#### VXIV

- (मं) "मीजिनोद्यम्प्रि बीबाहरूउ" की ४ प्रतिया ग्राम हुई हैं। जिनके समस्त पाठान्तर नीच रिस्से संक्रोंस रिस्से गर्थे हैं।
  - (a) प्रति—जैन प्रितासिक गूजर काक्स सभाव (पूर 2 १३)
  - (b) प्रति--त्राचीन प्रति (सं० १५६६ सि० शिव्डण्यर स्वाच्याय पुरतकात् ) इमार संगद्दने ।
  - (c) प्रति—वीकानेर स्त्र स्वाद्योरी नै० ४६८७ पत्र है। प्राचीन प्रति
    - (d) प्रति—पनिहासिक रास संबद्ध आ ३ + (४० ८६)
    - (e) प्रति—क मत्त्रमें निम्नोच्छ इस्त्रोक स्थित है बर्षे बाण सुनि विश्वन्त्र गणितं येणं प्रमूणां जिनिः। प्रसाप्टे प्रसित्ते वर्षे गुरुपतं पेबैक वेत्रेक्क स्का श्री बरणे? ब नैत्र शिक्तक् लेख्ये बस्वात् सुने ! हे भी सुरि जिनोहामा सुगुरव कुरेतु सं सहस्म् ॥१॥
      - मीतिनोव्यस्रि प्रामिषक रासकी २ प्रतिया—
        (a) प्रति—व्यरोख (सं० १४६३ वि०)
      - (b) प्रति--जैन पेतिङ्गासिक गूजर काम्य सम्बस (१००२८) सीजिनेस्वरस्रि बीवाहरूड की ३ थ्रनें--
        - (a) प्रति--वपरोष्ड (सं० १४६३ कि०)
          - (b) प्रति---श्राचीन प्रति (इमारे संप्रहर्मे )
  - (c) प्रति—जैन प्रतिहासिक गुर्नेत कृष्य संख्य (४ १२४) (भा) इनक भौतिक बोत संगीक्षायांकी प्रतियां जिनक मत्नमें भन्य स्थानक क्षर्यंक नहीं है, वे सब प्रतियां इमारें संप्रदार (तत्क्षमंत्रीन द्विटिम) है।

अनाक्षायमः) ह



"मस्तुन विजय बीजा जिनेचरसूरिके शेको भी जिनगीत सूरिना दिन्य दश्य, वेकोनो होय एव खाने छे। भीजिनेभरसूरि सिहम्सन वपर बेटेखाडे तेकोना काम्या हाव यां मुहपति छं अने दातो दस्य कामय मुनाप छे। जमयी वासुनी तकाभीनो समा सूखों छै। रूपमा छवना मानामां चेहरको बोचेको छे निहासन नी पाछक पर हिस्स कामे छै कमे तेकोना सन्मुप्त पर सिल्य वास्त्रणा केशो है। वेचनी जमयीनामूर पर स्वरूप समा केशो हो। वेचनी जमयीनामूर पर सरु सामक वे हाक्षणी जंकांछ जोड़ीने गुरुमहाराजनो दस्त्र सामको होव एम काने छ।

६—मोगाविधि पत्र १३ की प्रति (सं० १५११ क्रि )के ब्रान्तिय पत्रसे क्यांक कराया गया है। प्रवस्ति इस प्रकार है'— पुम बन १५११ वर्ष स्वाह कही १४ वर्षांक्यां चुचे सी कारणर गण्केश मी भी जिनमद सुरिमिक्टिक्ट गाँउ प्रता । १९११ वां व सामुनिकंट गाँउ प्रयो सम्बन्धार स्वाही किसेच ग्रंति।

 िकनचन्त्रसूरि सूर्वि — शैकानरके सरम विनाक्ष्यमें सुग्रमान माचाममीकी मैं० १६८६ किनराकसूरि प्रतिष्ठित सूर्वि हैं ठातीका वह महोक हैं, हम नक्छ हेर्से—पुग प्रमान निन चन्त्रसूरि पु०१५७५८।

८—किनचंद्स्सि इंस्कियि —स्व बाब् प्रजनत्र्ज्ञी नाह्र्यके संग्रह (गुज्जब क्षमारी संग्रव री) की सः ११८ कमेस्टब्ल्सिकी प्रतिस क्ष्मक बनवाचा गया है, पुरितका संब इस प्रकार है — संबा १६११ वर्षे सी जैसस्योक्त ग्रहातुर्ने । राज्य सी

### XXVII

सारतेषे विजयिति । जी वृक्षकरतर गण्डा श्रीमिनसावित्र सृरि पुरंदरायां क्रिनेय सुमतिजीरणः व्यक्ति स्ववायनाय ॥ श्रावण सुदि ज्योत्तरयो । श्रीनवारे ॥श्रीस्त्राम्॥ ॥कस्याण्वीसीतु ॥ छ० ॥

६—जिनराज सूरि जिनरेग सूरि—चित्रक्य को सूममक्रजीके ६.मद्र (क्लक्रो)में झालिसड़ चौच्चें पत्र २४ की समित्र प्रतिके सन्तिम पत्रमें यह विश्व है । लिपि स्वक्षक्री प्रशस्ति इसमजार है—

सै० १८५२ मि० फारगुण कृष्ण १२ रविवार भी बृहरदार तर गच्छे वर्णाच्यास्त्रज्ञी सो विद्यापीरजी गणि किच्य मुख्य बा० मति कुमार २० । क्षिप्य ब्रि.। पंच किन्नदरचन्द्र सः।

प्रति प्रचापि समकासीन नहीं है तोमां इसकी मूळ साधार भूग प्रतिका समकासीन होना विदेश संभव है।

१०-जितहप हरनास्त्रपि--पाटण मंद्रारमं कविवरक रचिन पर्व स्वयं छि॰ स्ववनादिकी पत्र ८० की प्रतिक कोटु सुनिवप पुण्य विजयतीने नीत्रे से उसीस ब्याक बनवाकर सुदिन की गई है। सुनिक्षीने इसे क्ल प्रतिकी नक्स करा भजनकी क्रप की है।

११-सानसार हमाधिप:-हमार मंग्रह्म पत्र पत्रका स्काउ बन बाक्ट रिया गया है।

प्रस्ता गण्डक भाषायों एवं विद्यानीके और भी बहुन चित्र उपस्त्रप हैं जिल्हें हो सका ता स्तर्गरणप्र इतिहासमें अबट करनेकी इच्छा है।

आचार्य पर शाहित पूर्व सुनि मन्त्रज्ञाका नाम । देश मु जिन चेत्रपुरि पु १३ ।



# ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह रास सार सृची।

| भारत               | वृत्य | चाम                  | Act.       |
|--------------------|-------|----------------------|------------|
| बारागक गुर्वादकिये |       | क्रियराज्ञ सृरि      | ₹<         |
| क्द्माच श्रुरि     |       | क्रिनमञ् धूरि        | <b>१</b> < |
| विशंवर सुरि        | 8     | जिलवाद स्रि          | ₹ e        |
| सम्बद्ध सुरि       | - 2   | जिलसमुद्र सूरि       | 7<         |
| जिल्लाम स्रि       | y.    | <u> शुक्रमुक्तका</u> | 25         |
| विवस्त स्रि        | 8     | जिन्मदेश स्रि        | *          |
| विभक्तम् स्रि      | •     | विकास निमान धुरि     | 48         |
| मिनपति सूरि        |       | सु जिल्लाम्य स्टि    | 48         |
| विनेश्वर सुरि      |       | जिनसिंह स्रि         | 48         |
| विषप्रशेष स्वि     | 55    | विषराभ सुरि          | 44         |
| किषयभा सृरि        | 3.5   | जिमरण स्रि           | 4.0        |
| जिम्बद्धार सुरि    | 28    | जिमचन्त्र सूरि       | **         |
| जिनपद्वम शृपि      | 5.55  | विषयसमृदि            |            |
| बिनचन्त्र स्रि     | 29    | विषयक्ति सूरि        | 98         |
| किनोदन सूरि        | 29    | जिनकाथ सुरि          | 11         |
|                    |       |                      |            |

| भास                           | 24             | नास                               | g-cs |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|------|
| बिनवाद सृहि                   | 11             | -                                 | -    |
| विवद्यं सूरि                  |                | चन्द्रकोचि                        | 48   |
|                               | <b>\$8</b>     | क चंदर जिम्हर्य                   | 58   |
| विनसीमारच सृरि                | #8             | कवि अमरविज्ञय                     | 41   |
| मंडस्क्षचार्यं व मुनिमण्डल    |                | <b>ठगुर वं</b> शायकी              | 48   |
| भावप्रत ध्रि                  | 34             | भीवद्व १वचन्त्रश्री               | 48   |
| कीर्चिरत सृहि                 | **             | मदो राजसोमा                       | 13   |
| द क्लसायर                     | 8              | <b>या</b> अपृत्वर्थ               | 41   |
| वेमराबोराच्याव                | 95             | व समास्त्रमाथ                     | é8   |
| रेववि इकोपाञ्चाव              | 83             | <del>ब</del> नगा <del>विश</del> न | 45   |
| <b>व्</b> वा <del>तिकम्</del> | 8.8            | जीसत् ज्ञानदारती                  | 64   |
| मदो इञ्चलकर                   | 8.8            | सरवरराष्ट्र आसामग्रह              |      |
| व प्रापुकी चि                 | 22             | कायन्त्रसिद्धि                    | - 15 |
| महो सम <del>्बदद्वन्दर</del>  | 24             | सोमक्रिय                          | - 44 |
| delane.                       | 20             | विमक्षिदि                         | 4.   |
| <b>फ</b> रमसी                 | 80             | पु <del>क्</del> रीगीस            | ąe.  |
| <b>स्क</b> वियान              | 84             | जिनप्रम सुरि परम                  | स    |
| या नदीम                       | 84             | विवयस सरि                         | ą¢.  |
| a Property                    | 86             | क <del>्रिक्स्फ्स्</del> रि       |      |
| विगणकी कि                     | 84             | वेगद् सरतर शासा                   |      |
| वा दक्कावर                    | 1 of act ditai |                                   |      |
| ना शीरकीर्ख                   | •              | गुन्यसम्बद्धाः<br>गुन्यसम्बद्धाः  | • !  |
|                               |                |                                   | **   |
| द भारतमीर                     | 48             | क्रियक्त्र सरि                    | 92   |

नास

७६ जिबचन्द्र सुरि

सिवक्का गनिवी

संवित कविपरिषय

< श्रे विश्वपतिष सूरि

त्रपायच्डीय काम्यमार

पुष्ठ

٠

48

38

8 8

बास

भावसर्थ

बिनसागर शृहि

जिनवर्ग सुरि

बिनसागर सुरि शासा

विवसमुद्ध सुरि

क्रियबंध बाखा

| डिनशिवकाड सूरि | *1  | रंगविजय भारत    |    |
|----------------|-----|-----------------|----|
| काचपतीय हाला   |     | क्रिवरंग सूरि   | 45 |
| जिनदर्प सृरि   | < ? | मंडोबय जाला     |    |
| भाग्यपीय झाला  |     | जिनमहन्त्र सृरि | 43 |

a

4

७५ जिल्लाम स्रि

# विकास क्राजी ।

| ٠ | , -, | 8  | • |
|---|------|----|---|
|   | -    | -+ |   |
|   |      |    |   |

जिनकाद सूरि-**दा**स्त्रकिपि बारतराज्य व्हाववि

संबरदायजी नाइटा

विमध्यस्य मरि

विनदच सरि

विनेदवर सूरि

बिनम्द्र सृरि-इस्व<del>क्</del>रिय

विषयम् सुरि

विवराव सूरि विवहर्य-इस्तकिपि

क्षराकरपाण

आबसार इस्टब्बिवि

\*\*

42

48

44

# चित्र-सचीमें परिवर्तन

विज्ञोंको प्रयम रास-सारमें श्लेका विचार वा पर फिर सूचमें रूना वित्ते समझ वैद्या किया गया है तथा विजीवी शंक्या पूर्व १९ मी पर

| ŧ   | धहरनागती बाहशा—समर्थेय प         |                |
|-----|----------------------------------|----------------|
| *   | करतराम्क पहाचकी—रास सार्थ        | के प्राप्तमयें |
|     |                                  | र्श्य है । है  |
| 8   | जिनग्रास्ति इस्तकिपि             | 9.6            |
| •   | जिल्लाम्ब्रस्ति और सम्राह अक्रवर | 44             |
|     | जिनवान्त्र शुरिजीकी इस्तकिपि     | 44             |
|     | क्रिनचन्द्रसृदि मृचि             |                |
| 6   | जिमराजस्रि जिम्नांगस्रि          | 84             |
| *   | जिन <b>चक्त्</b> पि              | २४९            |
|     | जिममक्रिम् <b>रि</b>             | 968            |
| 3.5 | कविकर जिनवर्ग-इस्तकिपि           | 385            |
| 53  | जिनकामसूरि<br>-                  | २ ५ 🛊          |
| £\$ | विनदर् <b>यम्</b> रि             | 1              |
| 4.8 |                                  | <b>4</b> <     |
| 29  | जिन <b>वस्</b> भागूरि            | 145            |
| 2%  |                                  | 200            |
| £#  |                                  | VBR.           |
| 20  | ्याचसारती मौर वा अवसीरि          | 415            |

 विश्वीक नद्र मानेसे स्टब्पमें भी १।) के स्थानमें १॥) काना पहा प्रमुखके कलामें भी दो भीने किसी वार्ते जीर ओह दी गह है।---

सम्पादकोकी साहित्य प्रतित प्रध्य ४९१

कारपात्रिय प्रत्यमाकाको प्रकाशित प्रश्तको ५ ३



# मूल काव्य-अनुक्रमणिका ।

যুব

| शावा                                           | क्ती                  |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| १ मी गुरगुज्यस्यद                              | ×                     |
| ≀ भी ब्रिनेर्चसि स्तुनि                        | ×                     |
| <ul> <li>भी जिनवाद गरि अप्टबन्</li> </ul>      | पुरवमागर              |
| <ul> <li>भी जिमपनि सर्वि धडम शीनस्≥</li> </ul> | शाह श्यम              |
| < भोमग्रिक्ति धुरोगां गानम् ।                  | कवि समह               |
| ६ भी जिनरनि सर्व स्त्रुव्यमा । ४               |                       |
| च भ्रो क्रिमधम स <b>ि</b> (शस्त्रता)           |                       |
| गीनम् ६                                        |                       |
| टभी क्रियम सांगीतस् ६                          |                       |
| भी जिसम्भ गरीमां सीमम् १०                      |                       |
| १ क्सीकि स्थमर्गितम् ८                         | w                     |
| ११ जिब्दमान वर्ग बाजिन बाल हट                  | क्षर स्वरा            |
| १६ जिल्लाम सर्गि पर्राजियेक्सम                 | शास्त्र <sup>[स</sup> |

AS ALS

१३ व्या नागरे गुनंबर्गेत खन्दरः ३३ १६ १४ कि १९च म<sup>ि</sup> स्थानों ६

१६ जिल्हाम सर्वे करवार स्ट्री संदर्भ स्ट्री

|            |                      |          | ाधाः | 1  | <b>क्यों</b>        |         | 8-0      |
|------------|----------------------|----------|------|----|---------------------|---------|----------|
| १६ बारतगा  | टा ल्हाको            | "        | 1    | ŧ  | ोमर्च् ४९           |         | 23       |
|            | प्रशासका<br>प्रशासकी |          | ę4.  |    | ×                   |         | 98       |
|            |                      |          | -    |    | श्रम्याजवश्र        |         | 41       |
| -          | चरद्य गरि च          | -        | şe   |    |                     |         | 43       |
|            | मृरि गुक्यीका        |          | 40   |    | विकास               |         | 44       |
| १ जीदेव    | विकडोपाच्या          | र चौपर्  | 29   |    | पद्ममं दिए          |         |          |
| २१ महा     | म्रो पुण्यक्षाम      | ्युक्तीर | PE I |    | हपकुष               |         | 4.00     |
| का बड़ी कि | नवन्द्र सरि ॥        | मासर ध   | DL-  |    | कविवस्त्रोकः        | रचना से | 6800     |
| कोच न      |                      |          |      |    | -                   | देव १   | ६ शह     |
| 414 .      | 166                  |          | १३१  |    |                     | मदाबाद  | 46       |
| २३ भी ब    | गमकान निर्वा         | च रास    | 81   | ٠, | श्रमयद्रमोद         |         | ٩.       |
|            | गाम साक्रवार्थ       |          |      |    | खम <b>बद्धग्द</b> र |         | cu       |
| -          | बेबक्ल सृहि          | -        | ,    |    | क्रमक्कोम १         |         | (Bra     |
| ***        |                      |          |      |    |                     | स्वर्ष  | 45       |
| 2.5        |                      | - "      | 9.9  |    | भी श्रम्पर          |         | •        |
|            |                      | h        | ą    | •  |                     |         | 48       |
| 2 10       | н                    | 89       | 1    | 5  | साइचीर्च            |         |          |
| 3.6        | •                    | 29       | 8    | ٩  | पुनविभव             |         | 4.6      |
| **         |                      | 90       | 4    | 15 | सी धन्दर            |         | 4.8      |
| 3          | **                   | -        | Ą    | 8  | <b>धमतिक</b> होर    |         | 6.8      |
| 48         | 77                   | ы        |      | ٩  | समन्त्रमोव्         | सं १६४  | चैत्र ९४ |
|            |                      |          |      |    |                     |         | 4.0      |
| 14         | - 7                  |          | c    | 29 | पद्मश्रम            |         | 58       |
| ( 4        | चनवी साम             | 1)       |      |    |                     |         |          |

११ मी क्लिक्स सरितीय में र ३ साधुकी चि

| VII                                                   |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| धाथा इन्ती                                            | पूर्व       |
| ३५ श्रीजिनकाञ्च्यूरि सीव वं०१ ९ छन्निकोकार            | 96          |
| १५ <sub>।</sub> ११ ८ शुश्रीयत्त्र                     | 96          |
| ३६ १२.७ स्वर्गकिर                                     | 44          |
| र्क <sub>भ</sub> भ ११ ८ सम्बाजकार                     | 200         |
| केट १४१३॥ ज <b>्</b> ली                               | 5+5         |
| ३९ जिल्लाम् सूरि गीतानि वं १५ १७ व्यक्तियान           | 202         |
| ४ ,, १६ १५ समस्यत्र                                   | 6.08        |
| (६राग ३६ गानिको गीतम्)                                |             |
| ¥१ सीबिक्कसूप्रियोशासिक १७ ३ ≠                        | 800         |
| 24 m g & 1                                            | 7 10        |
| n \$ 25 m \$5                                         | 500         |
| DA 4 3 H                                              | 2 6         |
| पेर्त <sub>ल ल</sub> (शांकता) २१ १ ल                  | 2 6         |
| प्रदे की पूरण बाहण गीतात् में २६ ६७ <b>क्</b> यांणकास | 53          |
| ४० मी जिनवन्द सूरि गीत वंश २३ 🗳 जबसोस                 | 884         |
| 당소 <sub>29 29 38</sub> 배우 독당                          | 55€         |
| ४९ विवि स्थानक भौगी में २९ १७                         | 115         |
| ५ स्रोजियकम्बर्गृरियोतसर्गं २६ ६ कन्यि सुन्नि         | १४१         |
| 4१ <sub>म</sub> विष्                                  | ₹₹ <b>₹</b> |

,, **म** २८

.. 4 1

🔑 🚃 में २५ १ कश्चिम व्यक्तीओ

**3** m

३ व्यक्तियान

१६२

१११

\*\*\*

42

43

48

# VIII

123

¥¥

184

| ५५ झोरि | विश्वन्य ह | रिच  | वध यीतर्व             | 3.5            | A A | र्थ अञ्चल        | 1.4         |
|---------|------------|------|-----------------------|----------------|-----|------------------|-------------|
| 44 की   | विनश्चिष   | सरि  | <b>वीशम् र्थ</b>      | 9              | 3 9 | व्यक्तिव         | 654         |
| 40      |            |      | ,, च                  | ٠              | 4 € | ामय <b>ान्</b> र | ***         |
| 46      |            |      | vie                   | 3              | ¥   | 97               | 850         |
| 98      |            | fi   | रोकमा व               | 3              | 4   |                  | 65.0        |
| 4 (9    | वसिंद र    | रूरि | घीतम्                 | ø <sub>L</sub> |     | सम्बन्दर         | 146         |
| AT.     | **         |      | वयाचा                 | 4              | •   | e1               |             |
| 43      | 10         |      | मीक्ष्                | 10             | Ą   | 91               | १२९         |
| 4.9     |            | **   | चौमाधा                | •              |     |                  | 43          |
| KW.     | н          | 17   | यीतम्                 | 4              | ٩   |                  | 989         |
| 14      |            | n.U  | दमाणी सहित            | गर             | 4.1 | तज्ञ समुद्       | 787         |
| **      | =          | ,4   | <del>व्य</del> वाचनाः | ोव११           | 4   | दर्पनम्बन        | १३९         |
| 40      | **         | **   | मि <b>योग्य</b> ीलः   | ₹ १٩           | 28  |                  | 783         |
| 46      | नीचेमरा    | N ST | पञ्चाय शीव            | म्             | 12  | करक              | 428         |
| 46      | भीमामह     | र्ष  |                       |                | 24  |                  | 124         |
|         |            |      | ह गीतम्               |                | R   | शुक्तीय          | <b>१</b> ३4 |
| 46      | भीसामुर    | U LA | जनकरा कार्य           | रे वेची        | 4   | male)            | 640         |
| **      | **         |      |                       | , ,, R         | •   | <b>त्रा</b> पवि  | 450         |
| *\$     | -          |      |                       |                | 8   | र्वकास           | 7.5.5       |
| 43      | **         |      | कविष                  | n 8            | 7   |                  | 115         |
|         |            |      |                       |                |     |                  |             |

**४५ वहत पद वक्षि । १९ कम्पनी**स

**५६ भीकामुकी चिंदकर्गराज्य तील** १ **अवनिया**ज

### ١x गाचा

करा ७ इर्प सम्बन वर्षीवास

५ वसारतग

२६४ स्रोसार

۵

८ गुण विशव

९ सहस्रकी चिं

७ शायन्द

६ समिति **विजय** 

८ धमवि शहर

१4२ यर्मकी वि

१९ राजसोस

Act.

124

244

7-1

\$ 8%

244

2 4 5

200

100

268

252

255

. .

3 00

\* ८० स्री बसकुमक गीतान < भी जिमराज सुरि रास c ы < 3 cs

46

<

< 8

•

48

\* \*

2

3

42

44

**४० भीग्रमपत्रम्योपाञ्चावगीतम् १** 

८६ क्षोजिनसागर सुरि रास

**+६ भी फरअसी संवारा गीतम** 

मचैवा

.. शक्राह

, seeke (6)

.. निर्वाजराध हाक सामा

गोव (१)

भीव (1)

गीत (४)

गीव (६)

गीवम (१)

सर्वेषा (२)

गीतम (३)

(8)

(4)

(4)

८ शमवद्यम्बर ५ इर्पमन्ध्रम

P1

६ सोम सुनि (१)

8 3 8 ₹ ₽

सापा

ācr.

|                                   | •   | 11-41  | 441             |       |
|-----------------------------------|-----|--------|-----------------|-------|
| <b>९७ समिवस्त्रोस समुद</b> ्धारिक | म   | १२ कवि | य की वि         | ₹₹    |
| ९८ छन्द्र वंशायको                 | •   | २ ∰200 |                 | 200   |
| ९ जोषिसक कोर्ति गुरू गीवम (       | • > | < विक  |                 | 306   |
|                                   | *)  | 5 WIT  | तम्ब विशेष      | 2.5   |
| १ १ कावण्यसिमिह पहुचको सीय        |     | १८ हेम |                 | 3.5   |
| १ व सोजसिन्दि साम्बीविधाया        | -   | 24     |                 | 2.83  |
| १ ६ गुक्रमी गीवज्                 |     | -      | <b>धारिम्ही</b> | 电瓷铁   |
| १ थ की गुर्शककी काग               |     | १६ की  | -               | 285   |
|                                   | (r) |        | रिक्र सिंह      | 186   |
|                                   | (i) | 8 10   |                 | 2 व ५ |
|                                   | (y) |        | ममक्रम्पूर      | 150   |
| १ ८ करवर गच्छ गुर्गाचकी           | (4) |        | श्विक्य         | 445   |
| १ वीजियरेन सृदि बीक्स्            | (1) |        | त्यद स          | 181   |
| 11 m                              | (0) |        | HAMPAR          | 5 1 5 |
| १११ ल बुरस्या                     |     |        |                 |       |
| शीलम्                             |     | 88.1   | SIÇES YES       | 2 5 2 |
| ११९ भी जिनस्तन सुरि निर्ध         |     | 34.6   | इसक हुए         | 4 8 8 |
| ११६ भौजिमस्त्रमारि गोला           |     |        | कपदम            | #88   |
| 750 10 10                         | (1) | w      | क्षेत्रपूर्व    | वश्वर |
| n n n 215                         | (1) |        |                 | 484   |
| rtt " "                           | (8) |        | क्षमक लिए       | ₹83   |
|                                   |     |        |                 |       |

n निर्मात (६)

11

विश्वकारा

288

(1)

११८ स्पेतिनकम्बर्गस्य स्टिगीतानि (१)

785

111

1.1

114

••

गावा कर्ती

विधाविकाम

इपचन्त्र

ग्रप

180

284

226

276

. .

| Pt 11 (1)                     |     | <b>क</b> रमयी                  | 586 |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| (v)                           | ٩   | करपायहर                        | 450 |
| १११ = = (धनदीना (६)           | *   |                                | 286 |
| १२३ पाषक असरविजय कवित         |     |                                | 286 |
| १२२ भीजिनसम् सृरि गीतम् (१)   | •   | धमतिविसय                       | 184 |
| PH " (1)                      |     | चग्समी                         | 34  |
| रेरें निर्वाण (ह)             |     | वण्या                          | 4.8 |
| १२ भी ब्रिममन्द्रि सूचि जीतम् |     | चरमधी                          | 148 |
| १२८ वाचवाचाय छगमासर सीतम्     | •   | नग्न-।<br>सम <del>ब</del> हर्य | 148 |
| १२९ का श्रीरकीति पानपरा       |     | राजगान                         | 244 |
| १३ स्थानसम्ब शीतम्            | 7*  | 4144.14                        |     |
| रेवेर व मानवमाद               | •   |                                | 146 |
|                               | \$  |                                | 346 |
| १३२ अनविति गुन कणन            | ,   | ग्रनमी                         | t   |
| रेवेवे कविवर जिल्ह्य गीलम्    | 3 5 | कविषय                          | +11 |
| रेडेप रवरियान                 | •   | -1111                          | -   |
|                               |     | 94                             | 487 |
| १३६ सीक्रिमनासयरियोगानि (१)   | 55  | <u>মুৰিমাণ্ড</u>               |     |
| ***                           |     | -                              | •   |

(६) ८ हेबबार

(1)

.. निर्दाय (४) ४

### XII

वाया क्वी

2 5

38

\$22

**सेवासस्यवन्** 

| <b>१६९ जिल्हा</b> सस् <b>रियः जिल्हा</b> |     |                        |            |
|------------------------------------------|-----|------------------------|------------|
| भरि धीष (१)                              |     | वारिव्रगन्दम १८५       | 4          |
| (D                                       |     | ₹ <                    | 464        |
| is (s)                                   | 76  | क्षक्षमं               | 256        |
| १४१ जिलहर्च सूरि सीतम                    | 88  | महिना ईंस              | ą.         |
| १४२ भ्रीक्सि सीमान्य सूरि बाच            | ₹₩  |                        | <b>३</b> १ |
| १४६ क्रीबिनमइन्द्र सृरि बास (१)          | 73  | राजकरण                 | <b>ફ</b> ર |
| \$88 " " (4)                             | 3.8 | राव                    | <b>2.3</b> |
| १४५ मद्योगान्त्राच शब्सोमाध्यक्रम्       |     | <b>क्षमान्द्र</b> याचे | <b>4.4</b> |
| १४६ बाषवाचार्वे अयुक्तमोप्यक्रम्         | e   |                        | \$ W       |
| १४७ वपाच्याप क्षमीक्स्पानाच्यक           | •   |                        | <b>1</b> 6 |

ŧ

n निर्मासन्त्रका

,, वयमाणिज्यमीरोक्रम्

र्जन भगवयम्य प्रत्न सामन्त्री

650

24

#### XIII

### ऐतिहासिक जैन काष्य सग्रह ( दितीय विभाग )

|                                  | गाधा | ##i             | 79    |
|----------------------------------|------|-----------------|-------|
| १५१ माइ करतरसम्ब तुर्धावणी       |      |                 | 3 ( 2 |
| १६६ भी जिनस्पर सुदि तीवस         | 4    |                 | 110   |
| १६६ भी जिल्लामा सुरि शीतम        | •    | भी जिल समझ सरि  | 111   |
| १६४ भी जिनमञ्जू सरि गीवस्        | ¢    | <b>माह्या</b> म | 314   |
| १६६ रिप्पणक मासर पदावरी          | 7    | राजसम्बर        | ***   |
| १६६ भी जिन शिवकाह सुरि राम       |      | शाहमाचा (१४१५)  | 821   |
| १५७ साचरधीच जिनचन्त्र क्ट्रे जिम |      |                 |       |
| इप मिरि शीन                      |      | कीरनिषद्धन      | 111   |
| १६८ भी जिल्लातर सरि गीतस         | e    | जयकी रति        | 114   |
| १६९ मो जिनपम सर्वि गोनम (१)      |      | शानदर्ष         | 11    |
| H ,, ,, (r)                      |      |                 | 111   |
| रेरेर पर जिल्लाम् व्यक्तिमा      | •    | पुरस            | 111   |
| १६० जिलसुनिधार्याण्याः 🐰         |      | शास्त्र         | * * * |
|                                  |      |                 |       |

## एतिहासिक जैन काच्य रुप्तत ( तृतीय विमाग )

| 113   | तिवर् <b>षा</b> गी | वंगी वि | च <sup>9</sup> म |     | tike ca               | 11  |
|-------|--------------------|---------|------------------|-----|-----------------------|-----|
| * 6 V | विजयस्थित          | m.      | रिप्रय           | 124 | शृष <sup>ि</sup> देशम | 342 |

मा राग

# एतिहासिक जैन काव्य सग्रह ( चतुर्थ विमाग )

XIV

गाधा

35

34 क्षानककरी

42 से**क्त्रस्**कल

14125

29

24

12

(1)

(a) 23 चन्द्रश्रीचि

(0)

(4)

(3) 9

२१३४ हाबद्रर्थ

क्यो

ताक्कीव

<u>सोमगर्</u>च

साधुकीचि 24

कवितकोचि

समिति (व

वयको चिं

**अभवविकास** 

नसिचन्द्र आंडारी

कविपरद (११७ कि०)

पूप

115

286

3=1

100

3 48

28

88

8 8

8 4

y e

411

\*\*\*

255

\*!\*

\*\*\*

१६६ सी जिनवहान सुरि गुलवर्गन १६७ मी विवद्य गृरि अवदाय

२६६ भी जिनवृत्त सुरि स्तुतिः

धम्पप ( अपूर्ण )

१६८ भी जिनस्वर सृदि संवस श्री विवाद क्लंब रास

१६९ भी त्रिभोदय सृदि बहासियेक रास

विवाहकड 19

१७१ क्रीजनगागगपादमाव प्रशस्ति १७२ सी क्षीचित्समृति स्त्रगु (बुरस

245

गोक्स (६)

244

189 105

1 44

ŧ٠

10

2 4

(1)

बल्लिजंद (५)

१८१ भीजिनकामगरि विद्वारानुकार

# XV

१८२ श्रीजिनराज सरि गीतम्

कची

हर्यक्क्षम

74

250

88

| the the street                 | ٠,    | इपद्मान      | 850         |
|--------------------------------|-------|--------------|-------------|
| रे दे जिनरदन सूरि गीतम         | 33    | विनवन्य सृदि | 850         |
| १८४ इवातिकक गुरु गीवम्         |       | _            | 220         |
| रेट६ का पद्योग गीतम            | 23    | संबद्धसन्दर  | 88          |
| रेट्ड चन्त्रकीति कविच          |       | वमनिर्ण      | 888         |
| १८७ विसकसिन्दि गुक्की गीवम्    | 7.7   | विरवसिक्टि   | धरक         |
| रेटट भी गुजप्रम सृष्टि प्रवस्थ | 57    | जिनहबर सृदि  | 843         |
| १८९ जिनचन्त्र सूरि गीठम्       |       | महिमसमुद्    | 83          |
| १९ नं≉ २                       | 23    |              | 886         |
| १९१ विषयमुत्र सूरि गीवम्       | 3     | महिमाहर्प    | 432         |
| १९२ शामसार अवदाव दोहा          | •     |              | 488         |
|                                | •     |              | ***         |
| _                              | _     |              |             |
|                                |       |              |             |
| परि                            | िशष्ट |              |             |
| १९३ कवित्र शब्दकीत             | f     | ••           |             |
| रिष्ट विश्वय नामोंकी शूबी      | -     |              | 235<br>25.3 |
| १९९ शहासदि वदक                 |       |              | UD .        |





रकियम ąą सिंहगिरि मानतुग 23 नागाजुन धक्रीम्द्र गोविन्यवाचक **58** क्यर स्वामी बीर सरि किनमइ भार्य रहित २५ भागवंच सुरि संमतिविन्न 34 हरिमद व**र्वक्षिका**पुष्य **छोकदित** 14 28 वेबानन्त देशकर्त कार्य नेति विक्रमस्रि वृष्यगणि 30 नेमिचंद्र माग**म्**स्टि २८ नरसिंहसुरि प्रमान्त्राति 86 ज्योतन 3# रेसंत १६ समुद्र सुरि क्रिनस्ट

ऐतिहासिक जैन काव्य मैगह

इसर्वेत १२ जयानन्त् निमित्रान्त्र ज्योसन् ⇒ व्यात्त्रका का क्लिप २ कापकिरोंसे सिर बाता है। बुर इस्के जवान्त्रा का बसी बरवर

३१ विषुपाम

३० मानव्य

R

मध्यीपी

संदिक

क महाराज्य कर निष्ण १ सहायक्रियों में मिल्य निरूप प्रकारते वार्वा स्वारं । यर इचके जपाल्का का बती संख्य त्वज्जी क्वारिकारी एक सत्ताव है। व १ को पहालक्षेत्र ( चंक्रीवित) क्रम बहुतेत एकक्षे प्रसिद्ध निवारण्डी शांति प्राणीय प्रमाणीय क्षार्मिय है, पोड़के क्रमणी

इरिमा

वेवाचार्य 🖈

पेतिसाबिक द्वावरे वरीका करना वरमानान है द्वाराय नानित्र विद्वार्णनी द्वार दून और क्यान साकृष्णि कारे हैं। × वड़ी कके सानानीका सुनोनकियों नाममान ही उन्नो के हैं। ऐति-हासिक परिचन गर्गी। किर भी दूनके नासीक सान जो है हिनेका दिने - १ के हैं रूकाना-दर्शनी विकास नामा स्वास्त्र करा करा स्वास्त्र करें

हासिक परिषय गाँव । विशेष की सुषके बाराविक द्वारा जो है जियेकण विष रहे हैं, वे हैं -कार्य-- र जोति वृष्ण स्थान, संदेश करना १ क्रुकिया-के प्रणि स्थितिक, काराविति - विश्व करना सम्या कारक, क्रारिया-के स्थिति स्था वरानावार्य--क्याव्या कर्णो व्यक्ति - १ वर्षात्र कर स्थान, वृद्धिय-हमस्यम् विजेशा भावत्व - स्थानित स्थान कर्णो मान्यू रा-क्याप्ता स्थारित स्थोवकर्णे वृष्ण व्यवसी-- १ पूर्ण वर कारावारित-- अस्तक्करी

#### यर्द्धमान सृरि (४ ४४)

उपरोक्त उपायन स्रिजीक झाप मुग्य रिस्य थ । आपन आपू
गिरियर छ महाननक नपस्या करक स्रिजानक मापना (गृद्धि) की,
पातान्त्रामी परणन्द्रक प्राग्ट हुआ उसक स्पानानुमार कराँ आदि
जिनकी बस्पय प्रतिमाजन हुई । इसम मंत्री-पर विधान इण्ड नायका
स्रिताय आना र हुआ और गुरुआंक उपदास्य उन्होंन का नंदीभर
प्रमादक समान विश्वस्थालीय यात्रपुत्ध स्वरूप विभाव समझी
पनाइ । पुत्रय आक स्रिताय जमाजन सिप्पार्यायागी आदि इत्तमाव
हुए सीर मिन सामनक अवसाद क्या स्वरूप विभाव विभाव परिषय
पात्रपा माद्वात्रक इहड् कृति प्राय्विकी स्वरूप सुनाव्यान जिनवपन्
स्रि (१ ६ ) में इत्तम वादिय ।

#### जिनड्यर गृरि (१० १४)

भी बद्धमान मुश्जिक आप गुनित्य थ । आपन गुनिशनक ममित्रपानक मुपनि दुनमराकक समामें १९ सन्पनि (पन्यामा) स्थापित हो कि सिन्दों से राज्य कर थ पासन वर पैन्न वस्त्र में अपने हो कि सिन्दों से राज्य कर पेन्न वस्त्र में प्राप्त कीर वस्तिवस्त मुश्जिन मुनियम का रंपास्त्र रिया था । नृपनि दुनमहा साम्य सुनियम का रंपास्त्र रिया था । नृपनि दुनमहा साम्य सुनिय वस्त्र वह रह रह राज्य सुनियम का स्थाप्त स्वाप्त स्वाप्त

रिया परित्र मामग्री सीह सात्र जिसागरी सृष्टि देश --पुरा गराज क्रिज्ञेचात्र सृष्टि १ : 5



### ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह काव्योंका गेतिहासिक सार

प्रस्तुन प्रन्यमें प्रकाकिन (पृ० १ / म २२६ म ) न्यस्तर गन्छ

गुनाविक्यामं सगवान महाबीरस पह--पश्ममा इस प्रकार ष्ठी गणी हैं --

गुबाद्धि मं ० ५ गुवाबछि ने०२ गुवाबछि ने०५ गु**भाव**छि नं २ २ आसमान्ति ११ सुस्थित १ वद्ध मान १ 4 गोनम इरिमद्र १२ ४५ दिन्न দীৱন *स्यामा*चार्य १३ ज़िल्म सुरि सुबस्मा मुष्मर्मा १४ सिंहगिरि नाय संक्रि अस्य जम्य उथकी मित्र १५ क्यर स्वामी प्रमुख ON S **बस्यस्म**ब गम्बद्धाव आव धम वमसन बद्यांसद यद्यांभव मार्थ गुप्र १७ चंद्रसृरि १८ समंदमइस्रि संमृति विज्ञय ८ संभृतिविज्ञय आय समुद्र + । आधर्मग्र १६ इन्द्रदेव स्र्नि भद्रवाह स्वसिमद स्यूक्टिमत्र | साथ मोहम २० प्रचोत्तन सरि **भावंगदागि**री **ह**रिचळ 2१ मानव्यम्हि भार्य<u>भ</u>क्तस्ति ह १० भार्यसुष्टमित्र । अनुसूत्र २२ बॅमेन्ट्र सुरि

वहीक्क दोनों मुनीचकियोंके नामोंमें साम्ब है। में १में महनाहु सार आर्बेसदागिरिके नाम अविक है। इसका कारण में १ मुगामान परम्परा बीर में ९ गुरु विष्य परमाराकी दुवित्ते रवित है। इसस मामका अस द्वानीमें मिल्त ९ है। इसका कारण कानवता ने १ वं भाषीन अन्यवस्थित पदाबतियोका अनुकरम, और भं ६ के श्रेतीवित शेतेका है।

| <b>२</b> | Đ  | तिहासिक जैन | फाव्य संमह |  |
|----------|----|-------------|------------|--|
|          |    |             |            |  |
| सिंहगिरि | 28 | मानर्तुग ।  | नागाजुन    |  |

२५ अगदेव सरि

इयर स्वामी

भार्य रक्षित

भार्य नंदि

नमाइस्ति

दुर्व क्रिकापुष्य

धीर सुरि

वेबानन्त

विक्रमस्रि

२८ नरस्ति सुरि

हचोत्रन २६ समुद्र सुरि जिनभद 38 रेवंत मानदेश ≋रिमइ **म्ब**युगिपी संक्रिक ŖΫ विज्ञपप्रम वंवाचार्य 🕈 नेमिचन्द्र हे सर्वत क्यानम्ब \$P आचोतन ∸ भ्रांतकका कम निम्म २ प्राथकियों में निम्म निम्म प्रकारते पांचा बाता है। पर इसके कांगएका तम सभी करतर रायककी व्हाविकॉर्मे कुछ समान है। वं ९ की पहानकीका (श्रंकोशिक) अना वज्रसेव शक्का मंदियुत्र स्विप्टावकी साथि प्राचीन प्रशासीते प्रमासित है, पीछेन्ने समकी देविहासिक दन्तिके परीक्षा करना परमानाक ह है प्रराच-विद्व विद्वार्थीका इस इस ओर ब्यान आकर्षित करते हैं।

गोविन्दवाषक

**मं**भृतिदिन्न

खेउडिव

दृष्यगणि

**उमान्त्रा**ति

**उ वि**प्रभ 33

बशोभद्र

**वि**तसर्वे 34

**रिम**र्

98

36 देवबन्द

34 नेमिचेत्र

38

× वर्षा एकके आवायीका गुनौनक्किमें साममात्र दी रह क है। ऐसि द्वासिक गरिक्य गर्डी। किर सी इनके जामोंके साथ जो दे विदेशन वि गये हैं, वं ने हैं -कान्। -९९ क्रोबिज़न त्याग, संवस प्रवण । स्नृकिश्ता:-कान्या प्रतिवोजक, महानिरी - जिब करुए ग्रुक्ता कारक, चहरिया-संप्रति वृक्त शुक्त, दवामाचार्य-क्लबन्या कर्या चनुसेव -१६वर्षांचु कर प्रदय, इसरेव?-कुम्बूबन्त्र विजेवा सावव्या-कान्त्रि स्तव कर्या साग्य या-स्यासर, ध्रवहर स्त्रोक्कवी वयर एशामी।--१ पूर्ववर अमास्थावि --१

#### वर्द्धमान सुरि (88 18)

इपरोक्त क्योतन सुरिजीक भाष मुख्य दिव्य थे। भाषन आव् गिरिपर छः महीनगरू वपस्या ऋग्छ सरि सन्त्रकी माघना (शृद्धि) की, पानाखवासी धरणन्त्रद्व प्रगान हुआ उसक सुखनानुसार वहाँ आदि जिनकी बक्रमय प्रतिमाधगट हुए । इसस मंत्रीहवर बिमल दण्ड नायक्की अतिगय आतन्त्र हुमा और शुरुधीक उपद्वतस उन्हान क्हां नेतीखर प्रमादक समान चिरस्मरणीय यहापुत्त स्वरूप 'विमल बसदी' बनाइ । पुरुष स्रोक सलिपाय प्रमाबन मिरुपार्त्वायीगी सादि इतप्रमाच हुए भीर जैन गामनका भववाद क्षेत्रा, भाषका विशय परिचय गणभर माद्रानाक पृद्द वृत्ति पट्टावकियों और युग्धवान फिनवन्ड्र मृगि (प्०६) मं दराना चाहिये।

#### जिनेइबर खरि ( do SS )

मी बद्धमान सृरिभीक आप सुक्षित्व थे। आपन गुजरानक मनदिस्पानजरु भूपति दुरुभराजक सभामें 🖓 मनपति (चैताबामी) भाषापोंको जा कि मन्दिरोसं रहा करन म परास्त कर चैन्य बामका प्रत्यापन और बमनिवाल-मविद्दित मुनियाग का स्थापन ष्टिया या । मुप्ति हुलभराज आवरु सुर्योस असन्तदाकर कहन सग फि-इम क्रिजातमं कठिन और रार चारित्रधारक साथ साथ डी हैं। नृपतिक यणनानुभाग नमीम शानर विश्वकी अभिदि हुई।

विषय चरित्र मामनी और मन्य निमायकी मुखि देखें ---पूर्व प्रपान जिन्नचन्द्र सुरि प्र. १०

8

#### समय देवसृरि (१४८ ४५)

आप भी मिनेइवर मृरिजीक फिट्म थे। आदन ६ अंग-मृता पर पृष्ठि पनाइ और जयतिहुशय ज्वोत्रकी रूपना कर म्हमन पादपनावजीकी प्रतिमा प्रक्र की। श्रीमंधर स्थामीन आपक गुजोंकी क्षांचा की और घरणेल्य, क्यावती आपकी सवा करत थे। किन्नप् देवी यु जिनकहस्ति दृ० १२

### जिनबद्धमस् रि

युक् १,४६

भाप शासवावस्तृत्त्रीकः प्रमुप्त वे। पित्वविद्याद्व प्रकरणकी भापने (चना की वी एवं बागङ्ग बढ़ानें वर्ष प्रकार कर १० हजार (नये) जैनाधावकः काव वे। विचादकः वर्षुका वेचीको जापने प्रक्रियोच द्विया था। में १९६० कं भागकः हुम्बकः प्रन्थीको विचौड़ म् महाबीर चैंदमो आपको वेदमञ्ज सुरिजीन कावायं पद प्रदान कर भीजन असपदाव सुरिके प्रमुप्त रक्षाप्तिक निक्या।

न्यानन असवद्व श्राक प्रवृत्त स्वारिक क्रिया । विदोन चरित्रके छिये गण हा वृत्ति ब्लौर क्रुविसीके जिमें

कुमप्रधान किनचन्त्र सूरि प्रन्ट १२ वेकना बाहिये।

### जिमवृत्त स्रि

(म ६४ ४६ मृष्यू)

नाक्षिम मन्त्री (युन्युक्य वास्तस्य ) की घमपरती वाब्यु देवीकी इ.मी.में सं ११६२ में बाएका जन्म हुन्या। सं० ११४१ में दीक्यां महाप की ! मं १९६६ वें क द विकासिक वीट जिलास्त्रमार्गे नितन्त्रसम् मृरिजीक पर्यप्त वेबमहानायने (पर्) म्यापना की।

\*\*\* जनन्त पर मन्यिक वृत्तीने संबद्ध (नाग दव) आवकर सारा

पन करनपर उसक हासमें स्वणांतर लिख दिये और करा कि जो

रैन्दें पढ़ सफेंग उन्हींको सुग्यचान जानना। सबद्द सबस पूमा पर

का सम्राक्ति कोइ भी आचाय न पढ़ सक। आगिर पाटणमें

जिनदत्त स्रिजीने लंबहुक हायपर बासक्षेपका अभेपन कर उन

सम्राक्ती दिन्य द्वारा पढ़ सुनाव सभीस आप पुराज्ञपान विश्वस

मापन चौमठ वांगिनी और शासन बीरा ( क्षत्रपार) का जीना या और मृत प्रत भावि ता भावक नामस्मरण माध्रस पास नहीं मा सकत मृरि मन्त्रक प्रभावम धरणन्त्रको माघन किया था मीर ण्य स्तरम् भारक साविकामाको प्रतिवास दिया था । विक्रमपुरमं मन मंपको मारि रोग निवारण कर अभय दान दिया और ऋपम रिनासपक्षी प्रतिष्ठा की । जिसकत गिरिक नपति जुमारपासकी प्रतिवास दिया । ५ ० व्यक्तियाको जैनमुनिवाका दीशादी । उन्तेनीसे योगिनी (६४) चक्रका ध्यानवयम अनिषाद्या । भाज भा आपर पमन्त्रार प्रत्यक्ष है और स्माण माध्रम मन-शान्त्रित पाप प्रतान करत हैं। मोभर (अञ्चनर ) नग्ध (अर्जोराञ ) का जैन पमका पेनियाभ दिया था । आयर हत्न दीकिन साधुलाधी संख्या १५०० भी (प ४ )। इस प्रकार आय अपन प्रदान स्वनित्यम यनास्त्री भीतन द्वारा विरम्भीरणीय द्वापन में ६ ३१ व्ह आयार नुसन्त्र ३३ भा भन्नमेर नगरमें स्था मियार ।

प्रश्थ से ३७६में प्रकावित अदश्वत छप्पर्योक अपूर्यार (आदि संद तृ०) होनक कारण वृधित विश्वयक्त स्पर्टीकरण नहीं हो सकता । शतः सन्य मामनोंक आधारस इस विश्वसें जो क्षम् नाना गया है, ससका अति संवित्त मार बन्नो त्रिया जाता है—

कर्नोभर्मे मीबोशीन नामक सूपति राजा राज्य करते के, एक बार कर्दोन पातार्थ द्वारिका जानका क्षित्रार कर राज्यमार सपने छोटे मार्वको देकर कु कर आख्यान ( जो कि छनक पतुर्वमी राणीत पुत्र थे ) एवं ५ ० नीनिकॉक छाव प्रस्थान किया। सिद्धार्थी अब नारबाद पपार तो राजीने एक स्वस्न देखा। ४ × ×

हेपर मारबाइ प्रान्तक पास्त्री इक्ट्राने झाझाल धानीचर राहब फरते थे । इस समय केंद्र नगरक शुद्धकांकी राजा महेफनें पर्तीपर चड़ाई कर ही हमसे सबझाल हो यहीचर नगर रहाज हो प्रात्त शोचन करों कि किसी सिद्ध पुरुषकी शारण की जाय । परामसं करतेयर कुला कि कारतर गच्छ नायक भी जिनवण स्रितिका बढ़ा जुला कि कारतर गच्छ नायक भी जिनवण स्रितिका बढ़ा जुला है और वे बहे ही चारकारी हैं। करकें सस्य कार्य ककार वे हैं

प्रकल्मोंकी पूर्ण प्रति किसी समयको कहीं प्राप्त हरतो हमें बम्माकी करों कों (क्यमोंकी शाबि समयकी संख्या सम्बन्ध क प्रतिके प्रस्तकाके हिसाकने यह वर्णन बहुत वहा होता सम्बन्ध है।

+ भाष्त्रिण इतिहासकारीके मतले सीहोजीका करम सं १९९१ कम्मीमते भागा १९६८ सार स्थार्थ सं १११ है। अतः जिल्लाकृतिका जनके साथ सम्बन्ध होना बहुतिक रीकृति गर्जी करा जा सकता।

#### काव्योंका पतिहासिक सार

- -गुल्लानमें पांच नदीक पांची पीर कापक सबक दने।
   माणिमक यश्च एवं वावन बीर भी आपकी सबामें शामिर रक्त करते थे।
- --पुरवानमें प्रवेशोत्सव समय (श्रीकृमें कुषकर) मृगस्पन मर गया था, यस आपने पुन जीविन कर सक्को आद्रचया निका कर दिया।
- ३ —शोसठ योगनियों इन्द्री रूप पान्य कर ब्याक्यानमें छडनेको साने पर कर्डे मन्त्रिक पाने पर बैठाकर कीडिल कर दिया। सालिए वे गुक्तीसे प्रार्थेना कर गुरु हो, जाते समय प सर्वान
- दे गई. जो इस प्रकार हैं ---
  - (१) प्रत्येक माम और नगरमें एक सावक ऋदिवंत होगा ।
  - (१) आपके माम छेनेबा स्पर बिजली नहीं गिरेगी।
  - (३) सिन्धु देशमें आपके सावकोंको बिशंप क्षम होगा।
  - (४) आपके नाम स्मरणस मृग-नेन एवं वौरादिका स्था, क्वरावि रोग वृग बोंगे। धर्व व्यक्तिनी नहीं एक सकती।
  - (५) सरवर बाबड प्रायः निर्धन न होगा भीर कुमरणसे नहीं मग्गा ।
  - (६) मापक स्मरणस जबसे पार उनर सापमा पानीमें मही ब्रुवेगा ।
  - (॰) बात्रकाचारियी भाष्त्रीको ऋगुपर्म नहीं भाषगा ।

### **पेतिहा**सिक जैन काक्य संग्रह

- जा जो नीक स्तर-मंभेंस ध्यानवर्स विद्यामन्त्रकी पुस्तक प्रमुख्य की व्यस्त स्वर्थिति है सादि विद्यार्थ प्रमुख्य कर विचीक्ष्य मेहार्स स्वर्थित की । यह पुस्तकको हेमबन्द्राव्या के कनासे कुमारपाठ नीपति मेहार्स, पा उस लोकानेका ( प्रमुख्य कप्परी निषय दिला हुमा होनेपर भी हंमबन्द्राव्या की विहान-साम्पर्धि प्रमुख्य कर्मकरों लोकानेका वे निष्पर्धि क्षा हुमा होनेपर भी क्षेत्रका वाचा कि स्वर्धि प्रमुख्य कर्मकर्मिक स्वर्धि लोकानेपर में निष्पर्धि के स्वर्धि स्वर्धि प्रमुख्य कर्मकर्मिक स्वर्धि के सिक्स मानिस स्वर्धि करित स्वर्धि करित स्वर्धि करित स्वर्धि करित स्वर्धि करित स्वर्धि करित स्वर्धि स्वर्धि स्वर्धि करित स्वर्धि स्वर्धि स्वर्धि स्वर्धिक स्वर्धि स्वर्या स्वर्धि स्वर्धि स्वर्धि स्वर्धि स्वर्धि स्वर्धि स्वर्धि स्वर्धि स्वर्धि स्वर्धि

५ -- प्रतिक्रभणके समय पड्ती हुई विज्ञसीको रोक दी।

६ — विकासपुरमें स्थानित चलाव होनेपर 'वीक्यव' स्त्रीज राजकर सावि की। वहां अवेहनारी खाता स्तृतिया काहि १५० भावकींको प्रतिवीय दिया।

इस प्रकार गुक्तजीकी आत्रीमा सुनक्क उनसं यहोषायने राज्य राज्य की प्रायंता की । गुक्तजीले क्यांक सिंद्रोजीकी व्हाक राज्य विख्याकर उस राज्यकी रक्षा की वसीसे राठोंक स्टाब्स काचार्यों की अपना गुक्त मानने क्रमें।

### जिमचन्त्र स्वरि

(૧૧૫)

मं० १९६० मात्र पुरसा ८ को रामसकी पश्ची शृहरूम्पकी कुभिमं बाप जम्म थे। मं १००६ कारमुन हुक्छा ६ को ६ बपकी सपुष्वमं ही जिनदृष स्थिक समीप दीमा धरण की। मं० १००५ रोगारा दुस्स्य क्टीको विज्ञस्तुरम थी जिनदृष्ठ स्वानीनं बपने पट्टे पर स्थापिन किया था। कहा जाता है कि बापक साकस्याज्य मिन यी। सतः नरमणिमण्डित (भाठ स्वच्छ) नाम (मैहा) से सापकी मर्वत्र प्रसिद्धि है।

सं० १२२३ साह इच्या चतुर्यसीको विक्रीमें आपका प्रकर्णनाम हुना।

### जिनपति स्ररि

( प्र० ६ से १० )

मरुम्बद्धेन विक्रमपुर निवासी आरुष्ट् यशीकर्द्धनकी भाषा स्ट्रावन् रेकी क्रकिसे सं० १०१० बीच कृष्ण काट्सीके दिन बापका जन्म हुमा मा । खापका जन्मका शुक्ष नास 'नरपति' रक्षा गया। सं० १०१८ फारमुन कृष्ण १० को जिनबन्त स्पित्रीके पास मीम परवीसे बापने दीका प्रहण कर सर्व निद्धान्तीका अध्ययन किया।

मं १००३ कार्तिक सुक्छा १३ क्ष्मेरकपुरमें अपवेदान्यायंते भी जिनवन्त्र सुरिक प्रवृपर स्वापन कर सापका नाम जिनवित्र सुरि एता इसक प्रवान भावने अपनी महिनीय सेघा व प्रतिसास १६ बानों भेनिया हिन्दू माझन पूर्णीराज एवं अवस्थि साहिक राज्य समामें भीत्रय प्राप्त की । बाहां अपी बुस्तियांक विद्यार्थिक प्राप्त समामें भीत्रय प्राप्त की । बाहां अपी बुस्तियांक विद्यार्थिक आप मिक्क समान या आपने बहुवसे कियोंको तीव्रा दी। अनेकों जिन सिक्वों साहिकों प्रतिन्यार्थिकों की । साधन वहीं आपक प्रमुप्त मुंकि सांब करती थी और साहत्रयरा देवी हो आपने निकास किया या। स्वतर प्रवक्षी मनाहा (विधि) आपने ही सुक्यवस्थित की थी।

80

मरकोर निवासी भण्डारी नेमचन्द्रमी (पष्टि शतककर्ता) सन्भुरुक शोधमें १२ वर्ष तक पर्यटन करते हुए पारण प्रधारे और सापन्छ सशुगुर्जोस प्रतिबोधको प्राप्त हुए। इतना ही नहीं मण्डारीभीक पुत्रनं सापकं पास दीता श्रहण की थी। बास्तवर्मे भाष स्वा-प्रचान मान्यायं ये।

इस प्रकार स्वपर क्ल्याज करते हुए सं० १२७७ मापाइ धुक्स्म १ को पास्त्रज्ञपुरमं स्वर्ग सिधार । वहाँ संधने स्तुप कनवाया ।

> जिनेश्वर खरि ( eve g P)

महस्यक्षके क्षिरोमणि मरोट कोट निवासी भण्डारी नेमचन्त्रकी मार्गा करमजीकी अभिसे सं १२४५ मार्गकीर्थ हरूका ११ को मापका जन्म हुमा था। सम्बद्धा वृंबीके स्वप्नालुमार सापका

जन्म नाम सभवदं रक्तागया।

भी जिनपति सुरिजीके सदुपवेदास वैराज्य वासित शोकर सापन क्षपने माठा पितास प्रवत्न्या प्रहण करनेकी बाह्या आगी माठाकीने भंगमधी बुद्धरता काळाई पर तरकट वैराज्यकानको बद्ध समार शत हुइ वर्षोकि वापका ज्ञात-गर्मित वैराध्य संसारक तुर्खोसे विख्या द्रोनेक खिये **ही हुमा था** ।

मं १२५/ चैत्र कृष्णा २ लेड्ड नगरक झान्ति जिनासयमें भी जिनपनि सुरजीते हैं।शिल कर आपका नाम बीरपम रसा आप मबिमद्रान्ताका भवगव्य कर भी जिनपति सुरिक पद्यर सुद्यो भिन हुए । माचाय पर प्राप्तिक परचान भाग जिनकार सुरि नाममे प्रसिद्ध हुए । आएने अनेक केलोंमें बिहार कर बहुतसे मध्यारमामां को प्रतिबोध दिया । इस प्रकार कर्म प्रचार करते हुए आए जास्मेर पर्पारे और अपने आयुत्यका अन्त निक्र आनक्षर अपने सुविध्य बाबनाबार्य प्रवोध सृतिको अपने प्रवृप्त स्वाधित कर जिनस्बोध सृति नाम स्थापना की और बही अनक्षन आराधना कर म० १३११ क आदिवन कृष्णा ६ को दुर्ग निधार ।

> जिन प्रयोग सुरि इस्डेल —गुर्बाविज्यों में जिनकार सुरि

भी जिन कुमक्त्युरिको बिरिश्वत 'जिनश्चन्द्र सृदि चतुःसप्तरिका' भार हुई है। मन्त्र क्रिन्दार सबसे बसे प्रसाट नहीं की रायी मात्र क्रमका मार नीचे विचा जाता है।

माग्वाइ प्रात्वसे समीवाजा (सम्माणवणि) तगरक मन्त्री वैवाजारी पत्ती क्रोमक देवीकी रक्तगर्मा कृषिसे सं० १३२४ मार्ग शीर्ष हुक्स ४ को आपका जन्म हुआ वा। आपका जन्म नाम नाम संमराय रक्ता गया। जीमराव क्रमण वयक साव-साव गुणींस भी बढ़ते हुए तब ६ वर्षेत्र हुए तब को क्रिकालोच स्रिकी देसना मवणका सुमवसर सिखा। काक उपदेशमें प्रतिकोच कर सं० १३३२ के जीठ शुक्का ३ को गुरुश्रीक समीप प्रवत्न्या प्रदल की। पूर्म योग काएका नाम "क्षेमकीरिं" रक्ता। दीकान कनन्तर भागने क्यात्रस्य छंद, नाटक, मिझान्त्र कादिका क्रान्ययन कर विद्या ग्राम की। ¥

विक्रमपुर स्थित महाबीर प्रतिमाक प्यान बलस व्यपन आसुप्यका मान निकट जानकर भी जिनम्बोपसृरिजो जाबाल्युर पंघार मोर वर्डा क्षेत्रकीरितीका व्यवस्थ कमदस सं १३४१ वै० हु० ३ मसम नृतीयाको वीर चैत्यमें वहे महीत्मवपूतक आचाय पत्र प्रदान कर गच्छमार सार्वेपकर जिनहवोधमृतिकी स्वतः निवार । सायाय पर्व अनन्तर आपका गुम नाम जिनवान्त्रमृति प्रमिद्ध किया गया। मापक रूप अवण्य मीर गुण सम्बनुष भराइनीय थे। सीकर्रादेश जैत्रसिंह, मौर समरसिंहकी भूपति अव मापकी संबा करनमें अपना अक्षोभाग्य समझतं थं। जापनं विम्ब प्रतिप्ठाः दीक्षा पर्वं पद प्रदानादि कर अनेकानेक धमप्रसावनाठी । शतुंक्षय, गिरनार आदि तीयोंकी यात्रा की । पर्व शुक्ररात, लिन्य मारवाद, सवाखप्रदेश, वसाद दिश्री मादि देशोंन विकार कर अर्थ प्रकार किया। सं १३७६ क भाषाद श्रम्ब ६ को गानेन्त्रवाप्र सुरिक्षीको सबने पत्रपर कुराल की चिको स्वापन करने भ शिकी किया देकर अनजन साराधना पुषक न्वर्ग मिघारे ।

#### जिनक्काल स्रि (प्र•१५ स १६)

कपिक पण्णाणिक वुकैमराज (की समामे नैसकारियोंको परान्त कर ) के समन बसरियार्गप्रशासक जिलेक्दर सुरि (प्रथम ) कं पट्टपर अधिगश्यासकले कर्वा जिल्लान्त्र सुरि, ननोगीवृतिकची समन्दर्भ सुरि कि जिल्होंने (स्तम्बन) पाहननावक प्रसन्दर्स भरणेन्त्र प्रसाकनी वात्रि वैकोंको साधित किये उनकं प्रसूपर संवैगीविरोसिंग भीर विनोहस्य बागुण्हा दबीको प्रतिकोष युनवाल जिनवदमपूर्ग भीर उनक पट्टपर योगिराज जिनव्य सूरि हुण कि जिन्होंन जानस्थानफ प्रमाक्य योगिनिया आदि तुष्ट दबीको फिकर बना लिय थ। उनक पत्रपर सक्छ कछा सम्यन्न जिनवज्य सूरि और उनक पट्टपर वादिया व्या गाजीक विनार जर्मे सिंह साहण (कारी मानमण्य) जिन पत्रि सूरिजी हुण।

जिनपणि स्थिक जिनश्चर स्थि जनक पहुषर जिनन्योप स्थि स्रोर उनक पहुषर जिनश्चन स्थि हुए, जिन्होंने बहुत स्टॉर्मे शुविदित्र विदारकर विस्नुवसमें अभिन्द्वी प्राप की एवं सुरक्षाय ( सन्नान ) हुन पुरोतको रोजिन किया था जनक पहुषर जिनक्षात्र स्थार हुए जिनक पण्ट्यापनाका कृतान्त इस प्रकार है —

मितेह्नारक करणान और महान् राज्य समात्यात मन्द्री दय-राजर पुत्र जलाकी पत्रि जपन श्रीक पुत्रस्क कि जिनका गीक्षिण मास बायनात्याय बुटाककीयि था को शाकरण्यल सूर्यित परण्ये जिन यह सूर्यित परण्य स्वाधित किया। यह समय दिवी बार्ल्य मानी यान कर्युर किया मिंद्र गर्व पत्रिक आभवात केत्रपण क उनका स्युधाना कर्यायल श्रीराजरूचल सूर्यि की विशेषसमुद्राधारमायम क स्वास्य कर्येका आगेत माना और उनको आसा प्रास्त्र गर्यस् पृथ्म वर्षायल स्वाधित माना और उनको आसा प्रास्त्र गर्यस् पृथ्म वर्षायल कर्यायल स्वाधित माना की उनको असा प्रास्त्र गर्यस् पृथ्म वर्षायल क्रिया माना की उनको असा प्राप्त प्रस्ता मं रूप्त क क्रिया माना कि प्रमाण क्रिया माना स्वाधित के प्राप्त माना स्वाधित कर क्रिया स्वाधित प्रस्तु स्वस्त स्वाधित कर क्रिया स्वाधित स्वाधित कर क्रिया स्वाधित प्रस्तु स्वस्त स्वाधित कर क्रिया स्वाधित स्वाधित कर क्रिया स्वाधित स्वाधित वर क्रिया स्वाधित स्व स्रि नाम स्थापना को उस समय अनक देशोंक सेव आप ब, बानियोंक नादम आकासमण्डल व्याप हो गया था। महतीयाज विजय मिहन राष्ट्र गुरुसिक की, दश-विद्या विराम मामकी नी बीर इस स्थापनी किया है। उस समय ७०० सातु, २४०० मान्त्रीयों के प्रमान, खरपालन अपने पर आयंत्रित कर सम्ज परि वादन दिया। अवस्थित परणकी सोमा उस समय बही दसनीय और विद्यालक माम स्थापन कर सम्ब परि वादन हमा। अवस्थित परणकी सोमा उस समय बही दसनीय और विद्यालक स्थापन स्यापन स्थापन स्य

सायका विशेष परिचय करतरराष्ट्र गुर्धाककी सीर पहासिक्सीमें पासा साथा है। उन्न गुनावड़ी प्रसावनार इमारो स्नोरस समुच्य प्रकाशित होगी। आपकी दिलत ' वैत्यवंदन कुळक वृत्ति" प्रकाशित को चुकी है।

### जिनपद्मस् रि

(प्रक स २३)

वपरोख की जिनकुरात सूरिकी महिरोबक्से विश्वरते हुए व्यव्स पकार । बही मत पहल मास्त्रकाण व्यवस्थापन काहि अनेक असेक्स्य हुए। सूरिकीने मपना मासुच्यक मन्त निकट प्रातकार (उदध्यम) आशा र्यको कपने पर (स्थापन) आहि ही सामस्त्रका रोक्स साथ प्रवास करने हैं। प्रवास देशक देशकार पकार और सुरायधान प्रवास करने माद्याक किये वहक्रमामामारे विशोद आहंगा भी की साथ माह्या मि कर दर्गोदिशामोंक संघोकी कुंकुम पत्रीया द्वारा आमंत्रित किय, संघ वाय।

प्रमिद्ध सीमद्ध कुछक छहमीयरक पुत्र आंवाराक्षकी प्रमीकी कृमि मरायरम उरक्ष्म माहत प्रमूपित्री का मं०१३८६ प्रयस्त्र प्रस्त्र पर्द्ध अस्म पर्द्ध पर्द्ध भीमवारको व्यक्त प्रमाका, तोरण बंद्दनमाळादिम अर्क्कन आदित्वर जिनाल्यमं निन्दस्यपन विधिमह सी मनस्वनी कंडामरण नद्यप्रमाचाय ( प्रहाक्ष्मक बालाक्ष्मेषकचा ) न जिन कुछल स्रितीक पद्मर क्यापित कर जिनल्या स्रित नाम प्रमिद्ध किमा। क्या मामय बारों मोर जयस्य शक्ष हो रहा था। रमाजिया हर्पस नृत्य कर रही थी। रोगाक ह्रद्धमं हपक पार न या। शह्म हरिपालन संवमित्र ( व्यक्तिवारम्यादि) कर्मा प्रमुत्तिक सम्बन्धित प्रमुत्तिक सम्बन्धित । क्याप्रमुत्ति ( क्याप्रमुत्तिक स्वम्यादित माम क्रिया)

पान्य संघने आपको (बालपक्ष) कृषाछ मान्यती विन्द्र दिया। (द० ४%)

जिनषन्त्र सृरि (३० गुणविजें)

जिनोव्य सृरि (४० १/४स १६४)

पन्त्रपण्ड भीत वक्षतामामें श्री समयव्यवस्ति ती हुए उनक पहानु क्षममं मरूवती पण्डासरण तिनव्यस्य सृति विश्वसम् प्रशासक तिनक्षत्म् दि सम्बद्ध साहण रूपसण तिनव्यन्त्रसृति वादिगम पदारी तिनवित्त सृति सण्डतन करुवहृत्त तिनेष्य सृति, सवयक्षनास्यक्षन तिनवतीष सृति सम्बद्धन प्रतिकृति स्तित्व स्ति विकार कर जिनपम प्रचारक जिन<u>त</u>्रशत स्रि, सुरशुर भवतार जिनपदा स्रि शासन शृहार जिनखंक्य स्रिक पट्ट प्रसाकर तेजस्वी जिनचन्त्रसूरि हाननीर क्यांने हुए संसान प्रधार और (बायुज्यका सन्त जान, तम्म प्रम ) भाषाय को गच्छ और पद स्थापनादिकी समस्त हिमा देकर स्वत निवार ।

इसी समय दियी बाम्तब्य सीमाछ रहराछ, नीवा सघराक दुव संपन्नी रतना पृतिग सन्तुएक्वर्यको कन्युनार्यं संमात आये और उन्ह्रॉने भीतरुगप्रमानार्यको कन्तृनकर पद् महोत्सवकी आहा छ छी। से १४१५ क भाषाइ कुण्य १३ को इजारों खेगोंक समझ अभित-विनास्त्र्यमं <del>माचार्यंशीन वाचनाषार्यं मोन्न्रमको त**न्**रनाय</del>रु पत् दंकर मिनोत्व सुरि नाम स्वापनाकी । संघवी रतना, पूनाने क्य समय बड़ा भारी करसव किया। स्रोगोंक सदसवारक्से गगन मण्डस्ट भ्वाप्न हो गया । बाकित्र बजने खगे, याचक छोग कलरव (क्रोर) करने सम कहीं मुन्तर राम (क्रेस्ड) हो रहे वे कडी सदुमाषिणी कुपाझनार्ये महस्त्र गीत गा रही थीं । इस प्रकार 🖦 रूमव महिन्नय नयनामिराम वा । संबंधी रहना पूना और शह बस्तपासने याचकोंको वास्तिन दान दिया अतुर्वित्र संपकी बढ़ी मक्ति और विनयस पूजाकी सामगी वास्सम्यादि सरकारों में अपनी चपक्ष स्ट्मीको सुरु हाय व्ययकर जीवनको सार्यक बनाया-क्रम समय साविद्दरा और गुणराजने भी बालकोंको बहुत दान विषे। क्यरोक कर्णन कानकक्ष्य कृत रासक अनुसार क्रिया गया है।

मेरसदन कुट कित्रहरूक कतुमार श्रीमिनोदयस्रिका विस्प परिचय इस प्रकार है—

गूर्णरघर रूपी झुन्दरीक हृदयपर रस्तोंके हारक आदि पान्द्रणपुर नगर है। उसमें ब्यापारी झुन्य सास्त् शालाक (साह रिविता कुट मण्डळ) श्रियाळ घरिट निवास करत थे। सं० १३७५ में उनकी भाषा चारळ एवीक क्रीह स्टीवस्ट राज्यंत्रक साह्य द्वार ज्ञपन हुमा। मला पितान उसका हुम नाम समरा रखा। बन्दळलक भाषि चमरा कुमर दिनीदिन बुढिको प्राप्त होने छगा। इपर पान्द्रणपुर्से किसी समय भी जिनकुसम्बद्धिको क्र

मम सदम किया। सुरिजीन समरा क्रमरक द्वार सक्क्जोंको इस ( अप्तर्चानित्रत होकर ) स्टापालको उस वीक्षित करनका उपदेश देकर माप भीमपक्षी प्रधार । इचर मालाक खोरुमें बैठे डमरने स्रिनीक पास विका कमारीम विवाह करानेकी प्राथना की। मातानं संयम पाछनको बुष्करता उसकी छम अवस्था बादि बदछा-कर बहुत समझाया पर वैरामी समराने अपना दह निद्वय प्रगट किया । यत इच्छा नहीं होत इए भी पुत्रक शरपामहसे रहपाछने मपरिवार मीमपक्षी जाकर वीर जिनास्त्रमें नांत्रिस्थापन कर जिन इसल्स्ट्रिक इन्तक्त्मक्रमं समरा इम्प्टका से० १६/२ में क्षेत्रा दिस्की। फाजिज्ञाचार्यके साम सरस्वती बहुतने दीक्षा महण की बी उसी अकर समराद्वमरक साय बसकी बहिन कौस्तने दीसा प्रष्टण की । गुरुने समरकुमरका नाम 'सोमप्रम रहता। सोमप्रम सुनि अब बाहे

21

मनोयोगसे विद्याच्यन करने द्वम और ममन्त्र झाल्द्राफ पारंगन करे । मोमम्मकी योग्यतासे प्रमन्त हो गुरुधीने सं १४०६ में जेसल्योग्म 'बायनात्याय पद प्रमान विध्या। वायनात्यायात्री मुविद्दिन विद्यार करते हुए पर्म प्रमान करने छन।

इस प्रकार धर्मोन्सिक इत्तं हुए मोस्प्रसभीको म० १४<sup>६५</sup> भाषाइ इच्या वयोदसीका संसावते भी सम्प्रस्मानार्थने किन नेर्द्र सुरिक प्रपुर स्वाधित कियं। ध्युस्वाधनका विशेष वयन उत्पर आ ही चुका है।

व्याचार्यस्त्र प्राप्तक बानल्यर सी जिनल्य स्ट्रिकीने सिन्न, गुज रात, मेवाइ बादि व्यॉम क्हिंग कर सुविद्यित मार्गका प्रचार किया। पांच स्वान्तिम चडी प्रतिकार्य की २४ कियों १४ हिल्योंपर्य के वैधित किये व्यक्तकको संपत्ती बालाय, व्याच्याय याचनात्यामं महत्त्वरा व्यक्ति व्यक्तका किये। इस प्रकार प्रमासना करते हुए सं १४३९ क माद्र कृष्णा एकत्वर्तीका पारव्यमें खोकवितात्वार्यकी विद्या पत्रद वर्गा तिवार। मन्मे व्यक्तक बाल्यकिया स्मावस्य सुन्ति स्तुप बनाक्त मात्रिक क्षत्री हुए हो।

> जिनराज स्वरि च गुवावकियों में जिनमह स्वरि "

जिन**चन्द्र स्**रिष्ट ४८

साहु शारतक क्छाराजकी भागी स्थाजीक कुश्चिसे काप अत्मे थे।

मिन समुद्रसृरि

**व गुर्बावक्रियों** में

#### सरतर गुरुगुण छच्चय और गुरुगुण षट्पदका सार १० / म ३ व्ह २४ स ४०

नाम पद्न्यापनार्मक्त मिनी स्थान भिनास्य पद्दाता भिनवक्स--मं०११६७ मायाद मुद्धा ६ थितीङ्ग, महाबीर, वृबसप्रसुरि

जिनव्दा--- ११६ बैहाल कुटना ६ ॥ ॥
जिनवन्द्र--- सं १२०४ बैहारत पुक्त ६ विकायुर, , जिनवृद्ध्यरि
जिनपि -- सं १२०४ कार्तिक हुड़ा १३ वर्तपुर अयदेक्युरि
जिनेक्षा -- सं १२०४८ साम् सुद्धा ६ जाडीर , सर्वदेक्युरि
जिनन्द्रोम -- सं १३३१ साक्षित (कुटमा) ५ ,

किनचन्त्र —सं १३४१ वैद्यास शुद्धा ३ किनचुन्नस्य —सं० १३४० ज्येप्ट क्रम्या ११ पाटण किनच्छन्ति —सं० १३६० ज्येष्ट शु

जिनसम्प्रि—से० १३६० क्यंप्ट शु ६ दराबर, जिनसक्यि—से० १८ = आपाद इरणा १

मिनचन्द्र —म १५०६ माह शुक्क १० मैसलसर मिनोत्रय —मं १४१५ मायाद छ्या। १२ संभात समित मिनराम —१४३० फारगुण छ्या ६ पाटण शांति ओकविमाचास मिनसम्—मं०१४४५ माह (शृ १५)माणसक्ति

अजित सागरचंद्राचार्य

भन्य महत्त्वके बहुत्वा-्(गा १) सं १८ वारः दुकंम समा पौरपवासी विजय जिनवद सुरिनो करतर विवद प्राप्ति (गा ११) गातमके १९ वापसीका प्रतियोग (दि गा ११)काव्यकावार्वक प्रपृपीकी पृष्ट क करवा (गा १६)में विवदय सारिका सुगावावयदः(गा ३)में द्यारणस्त्रका

### जिनइसम् रि

प्र० ५३

भिनहंस स्रिजीका स्रिप्श महात्सव करमसिंहने एक स्वल पीरोजी तारचकर वड्डे समारोह्स किया । मानाय पद प्राप्तिक अन-न्तर जनक दशामें किहार करत हुण आप आगार पद्मार ! श्रीमाठ दुंगरमी भीर इनक भ्रामा पामक्चन अविभय इर्फेटमाइस प्र<sup>वर्</sup>ो-रमब बहु भूमधामस किया अजाबट बही दहानीय की गई, जोगाकी मीट्रम ताग संकीण हो गरा पातहाड स्वयं हाथीक डोर् उम्बर धान बजीर इत्यादि राज्यक समक्तारींच साथ मामन साप वाजित्र वज्ञ रह व । आविकार्वे संगठकत्व्या सस्तकपर घारण <sup>कर</sup> गुरुभीको मोनियोंस क्या रही थीं। रजत मुद्रा (रुप्य ) क मार्च पान (नाम्युस) दिये गयं इसम बड्डा बज फैस्स स्नीर दिश्लीपनि सिठ-म्बर पानशकको यह जान बड़ा भारतय उत्पन्न हुआ। उन्होंन सूरि र्जाको राजसभा (वीबानस्थाना ) में सामंत्रित कर करामात दिस्सने को करा क्याकि सम्राटक स्वरंतर जिल्ह्यसम्दिजीक करामात (कम रचार) की यार्न पत्रिम सोगास सुनी हुई थी। पृत्यक्रीने तपन्याक साब प्यान करना प्रारम्य क्रिया यमासमय जिनन्त्रसृतिजीक प्रसाद गर्बे ६५ यागिनीयाच मानिष्यम किसी चमरका विकास सिकन्दर बीर पन्द्रम (ता १३) बीछकी ह शासामें श्री हशहय का बाह्य अनम्प-निषयम रचनाका नक्षा है (दि या ४३) में जिलकवित्र सृरिका लचकार गोबीय चननिवस धार्या सेनाहाँक कुछिम उत्तरम्य द्वाना और मास्यवस्त्रे सन क्या निकारित

पातज्ञाहुका चित्र धामरहृत कर ५०० बन्दीजनाको कागवाम (वामरम्भी) में छुड़ाकर मनान सुगन प्रान फिया ।

कवि मण्डिसन गुरुमणिस प्रेरित होरुद इस यशगीतकी रचना की। वि॰ मापक रचित भाषाराङ्गदाविका (मं १४/ बीकानर) उपसम्प हैं।

> जिनमाणिक्य सृरि (३० गुवाबस्थाम) युगमवान जिनचन्द्रसृरि (१० ८ म १४)

जिनमिंह सृरि (ए म१)

भी मिनचन्त्र मृतिजी एउँ भिन्निस्ट मृतिभीर सम्यापी गात राम माति काव्याका सन्द माताः। "युग्ययान विजयन्त्र मृति सं दिवा है। सन्याग तुरराका सन्यत्र कन्यत्रको बहाना प्रयिन नर्गी समागा गया।

हिनचन्द्र स्ति व्यवन्धी हो बहु हास टैं उनसंस "सहया प्रतिवाद गामहा सार हक प्रत्यह एड., सानवं प्रहानसं गर्व निहास रामहा सार १० १० वं प्रदानसंह दिया गया है।

भी जितिसा स्थितिका विश्वासिक परिचय कर सन्यक १ १४९ स १४८ नका निया गया है। सारव सरकार्य हमें गुरुत्त कुत्र एक गाम सभी और तथा उपप्रथ हमा है या उन्तर्य ग्यार १९ चरित्रक सर्वित्तक कार्य हमा है विश्वासी स्थीर स्था वर्षात कार्यक कारण उन्न द्वार्गित स्थी विश्वासी। गुरुवा कुत्र शामी जर्मन कार्यक तथा है (१) जिनसिंह सूरिशीक पिताका निवास स्थान 'बीठावास' स्थिमा है।

(२) पाटणमें धर्ममागर कृत शन्यको सप्रमाणित सिद्ध सिया। संघर्षा मोमजीक संघ सह सर्वज्ञय यात्रा की।

(३) इनकं पदमहोत्सवपर सीमाछ-टाँच गोत्रीय राजपातमं १८० पादे दाल किए थे।

(४) अक्तर समानें बाद्धणों को गंगा नदीक अकती पवि जना पर्व सर्वकी भान्यतापर प्रस्कृतर वेकर विजय किया वा ।

#### जिनराज सूरि

(पूर्वसे १७७ ४१७)

राजस्यानमें श्रीकानेर पक सुमयुद्ध नगर है कहां राजा राय मिंह जा राज्य करत थं चनक मानी करमणन्त्रमी बच्छावन थं। जिन्होंने सं १६६५ क दुष्कास्त्रम मणुकार (वानसाळा) ज्यापित कर बोल्ली हुई पुत्र-मीको (वान वैकर) न्यिर कर ती थी। पर्व स्क्रियोर जिल्लाचन स्विजीत कुम प्रधान पद पर्व जिलमिंह सुविजीक साचाय पदक मडम्प्यायर कांड स्थ्य भार नव माम नव हायी कारिका समान स्नान दिला था।

उस समय बीकानतमें बोमरा कुनोल्कन पमशी शक्त निवास करन प उनकी पमयश्नीका धुम माम पारस वंबी पा। मांमा रिक मागाको मामन हम बस्पति मुख्यम काल निर्मासन करते थे ।

दमार संपद्धे प्रवस्थी आपके अ माद्वीके नाम क्षम प्रकार हैं \*\*\* १ राम १ गेडा ३ लोगी अ अस्य ९ के सूच ३ करूर अ सावद श्न प्रकार दियय भोगों को भोगत हुए भारस द्वीको कुन्निर्ने निन् स्या स्विन एक कुण्यवान जीव भवनरित हुआ।

श्योतिपियों को स्था कड पुअन्तर उन्होंने मीमाग्यणाजी पुत्र इत्यन्त होनको स्वना हो। यथा समय (गम इद्वि होनक माय साथ सन्दे बार्फ बाह्द क्रवन्त होन क्ष्म अनुक्रमम गम स्थिति परिपुर होनस) सं० १६४० बैनान्य सुदी ७ बुचवार, छत्र योग सवस नसन्नम पारसद्दर्शन पुत्र अन्मा।

दशुरुण उदमन् इ सन्तर्हर नवधान विद्युक्त नाम ध्वतमी राजा गया, षुद्विमान होत हुए संत्रमा + **फ**डाभ्याम फरन लगा अनुक्रमस ६ मापा १८ लिपि १४ किया ७२ कवा ३६ राग मीर चाणस्यादि प्राप्त्राका अध्ययन कर प्रशिण हो गया। इसी समय सफरा पत्नाह प्राप्तित जिन सिंह सुरिक्षी योकानर प्रधार । स्रोक पड़े ष्टर्षित हुए और सुरिजाका धर्मोपड्या स्रयंत्राय सभा सीग सान सग ( भपन वितार आधा) ध्वतमा क्रवार सी स्थारजानमं प्रधार । मीर पम ध्रवनका वैशाख्यातिन हाका पर आकर अपना मानानी में दीओ की भनुमति शांगा । पर पुत्रका स्नह सहस कैस एट सरता था । मानात अने इ प्रहारम सम्राह्माचा पर राजमी नुमार अपन इट निष्पप्रम नियल्यि नहीं हुए आर सं० १६ ६ मारापाप सुरुप १३ का जिनसिंह मुराजीक समीप देश्या मण्य की । इस समय प्रमा बाहर्ते दोसच्या बड्डा उत्पन्न किया तार त्यापन मुनि सन्न गुरुकी क प्राप्त राजमिंदक भागम परिश्वित हान स्था।

ण्ड शास्त्रीनें जिला है कि आहर्ते ल्यु झाला अन्यन भी आपटे साथ शेथा को । दीक्षाके अनन्तर सूरिजी होत्र हीं अन्यत्र विद्यारकर गये। राज सिद्दक सण्डस्त्रप व्यद्भ कर चुकनक सम्बाद पाकर भी जिनचन्त्र सूरिजीने उन्हें वही दीक्षा (क्षेत्रोपस्वापनीय) ही और नाम राजससूत्र प्रसिद्ध किया।

राजसमुद्र थोड़े ही समसमें कुशाम बुद्धिनवम्न सूत्रीको पढ़कर गीताव हो गये। सी मिन मिह स्टिमी स्वयं आपको हिला देत वे सी मिनचन्द्र स्ट्योने सापको बाजनावार्य के प्रत्ते अञ-कृत किया। आपक प्रकल प्रन्योदयसे सम्बन्धन्त्री प्रत्यक्ष कुर्दे। जिसक प्रत्यक प्रकल्पक्ष पंचाणीक (प्राचीन) विशोको आपने पढ़ हासी बानकोरसे राजक शीमके समक्ष बापने तपानकोर्यो क्यो परास्त्र किरो थ।

इघर मझान अहांगीरन मान मिंह (किन मिंह सूरि) से प्रेम होनस कर्के निमन्त्रकाथ अपने बजीरॉको फरमान-पत्र क साथ बीकानर मात्रा। व बीकानर आये और फरमान पत्र सूरिजीकी मेवामें ररा। महत्र न पहा को सूरिजीको मझार्ने आमन्त्रित किया जानक समी प्रमान हरा।

सम्राज्य सामन्त्रज्ञसः स्थिति । सिद्दार का मेहते प्यारः । बडी एक महीनेकी अवस्थिति की फिर बडीस एक प्रयास किया पर सायुडा सन्त्र निरुट ही था चुका था अतः मेहते युवार सीर बही

हमार शंब्दके प्रवस्त्रों जन्मका चार क्षेत्रकी जगह शुक्र करेर दोशा सी १९६० मोक्सर वहीं शोकानर किना है। बनारसरह सं १९६४ मासावस्त्रों किना है। स्वयं नंधारा उच्चारण कर मं० १६७४ पीय शुक्त्य १३ को प्रयम दवछोऊ निधार ।

संपने एकत्र हो पट्टपरक योग्य कौन हैं इसका विचारकर राज समुद्रजीको योग्य विदित कर उन्हें गच्छनायक कीर सुरिजीक क्षन्य हिरुप सिद्धसेन मुनिको व्याचाय पद्दम विभूषित किये। य दोना जिनराज सुरि और जिनसागर सुरिजीक नामस प्रसिद्ध हुए। पद्दम्बोत्सवपर संघवो आसकरण चौपक्ष्मे बहुत द्रम्य व्यय किया। १६४४ फल्योन गुस्सा ७५ को पदस्यापना वह समारोहस हुई।

गण्छनायक पद प्राप्तिक सनन्तर सापन सनेक सगह स्विहारका सनकानेक पम प्रमासनाय की, जिनसँस कुछ ये हैं —(मं० १६७ मिगामर मुनी १२ को) जमस्त्रम (क्षेत्रय) गढ़में (मजमाकी याहरू कारिन) महस्त्रकागायावनायकी प्रनिष्ठा की। (सं० १६७५ में व्या १६६ क) मर्तुक्रय पर (स्थेमसी पुत्र क्पत्रीकारिन) सप्त्मादारक ५०० प्रमिमासीकी प्रमिद्ध की। साणकर्त्र वाष्ट्रया वापकी कारिन समीप्तरा पावनायकीकी प्रमिद्ध की महन्तर्स वीपदा समक्ष्य कारिन शानिन जिनात्रवर्ध (सं० १६०० म क० ५) प्रमिष्टाकी मस्प्रक प्राप्त कर्षण कारिन विचाय पर विचाय प्रमुख समक्ष्य विचाय पर विचाय स्था परिच समिष्ठा विचाय सम्प्रक विचाय स्था प्रमुख समक्ष्य विचाय सम्प्रक विचाय समाम सम्प्रक विचाय सम्य

प्रवन्धमें बराध्याच मोनविज्यका नाम भी है।

+ प्रस्कर्वे दिवोधा किया है। वृश्यिक पुनयीया हेमावार्थेन हिंदा जिल्ला है। इस प्रकार ज्ञासनका ज्ञात करनेवार गच्छ नायक गुग-कीतन रूप यह रास श्रीसार कविने सं० १६८९ छनाइ कृष्ण १३ को सप्रायामें रचा। केमजास्ताक रक्कर्यंक जिन्य हमक्रीचिने यह स्वन्य बनवाया। गच्छ नायकक गुणगान करत समय (बर्गा) भी मच्छी हुए। उपरोक्त रास रचनाक प्रचान (सं० १६८६ मागजीय कृष्णा उ रविवारको सागमें सम्मार ज्ञाहकर्षेस आप सिर्ण और बहु नाहकाको बाहमें परस्त किय एवं वर्णनी छोताके विहारका कही नहीं परस्त कियु करवा कर सामनोत्नित की। नामा गर्मीस्त्री सुर्विनहीं समरप्रमान, साहस्तीवान कालिन सापकी वही प्रशंस की।

श्वद्र सबैदे (पृ १७३) सं स्याप्त है। तीन नं० ५ में किया है कि मुक्तस्वतान में भापत शुद्ध और कठिन भाष्याचारकी सही प्रमेमा की।

आपक रियन १ शाक्षिमत्र ची ं गत्रमुख्यास चा १ चीचीची ८ चीची फ्रनोत्तर-नद्मास्त्र चीची ६ कमें वनीमी ७ शीख क्वीची बास्तवचीच ८ गुणस्थानम्म और अनेक पद उपक्रमद हैं। नैयद काव्य पर भी आपक १६ हजारी चूचि बनानेका उपलब्ध हैं। टक्त कुल्मम इसकी हो प्रतिया बिग्रमान हैं।--

-- इसारे संपद्दक विवराज सूरि प्रवंतर्थे विवय वातें वह हैं :---

भाषत ६ मुनियोंको उपाय्याय ४१ को यायड पर् और १ सान्यीमी का प्रत्येची पर दिया ८ बार समुक्तको पाता थी। पारत्येक संक्षेत्र साम ग्रीडीपार्यमास, गिरमार आसू, राजकपुरकी वाला थी। कहात्रारके

### जिनस्तन स्ररि

(४० ३६४ म ३९७)

मन्यर द्वार सहन्या धाममं ओद्यवान लुजिबा गांत्रीय निलाहनी धादरी पता नारा इसीकी कृतिम (स. १६७ ) में भापरा जन्म दुमा था। क्षान परती स्तुत्यमं ही मापका बंगान्य उत्पत्न दुमा धीर जिनगान स्थित थान अथन बाल्यत और मानार साथ (मं १९८४) म जान्य प्रस्त की। याद जिनामं ही धाम्प्रापा मध्यत्न कर द्वा दिद्यामं विषयर कर सात्र जनाका अनिनाय दन स्था। स्थापक गुनाम याग्यवाका निमय कर जिनगान स्थितीन प्रमानाता युन्यकर आयका उत्पाद्याय परम अस्पिन थिया। इस समय अप्रमा, नजमान यान्य-मा हत्य स्था कर त्यान

मः २० ॥ जिनसज्ञात्रिकारः बर्गुमानं प्रणाः सा । ज्ञान स्थापनमं जिनस्तरं प्रशिकारः पर स्वापना पा और स्थाप रणाः को पे स्थल निवारः ।

च मानक नमवर्षे दानी माणवादि न ३६ मानवाद व्यय की आगोर्से १६ वर्षेत्री अंदावार्षे विभागांत्रीन साम्प्रवाद कृषे अरवस्त्र किया वाम्प्रेत प्रतिप्त को पत्र करणान्दाम आर राज कृत नमाराद्यान भागायात्र न मानवे व्यार अंदर्शे चारास्त्र प्रताप्त्रमा विद्या अर्थे स्ति कृतिस्त्री को कथ्या । को १ १ मादास भ (१७०१ व ६ वे)

करोत से जे तक्याहै। देखांतु क अस्तिता उसे सदावी रिमाहे। 3/

पान्यम बिहार कर मिनरतन स्थिती पाल्रणपुर पपान करों संपन हॉर्पन हा असव किया। बहांस स्वरागितिक संघठ आध्यस्य व्हां पपान । भोजियोबन प्रवहोत्सन किया, बहास सरा-वर्ज्य विहार करत संघठ आध्यस्य बीजानर पपान , नवसक बेणन बहुन-मा न्य्य व्या कर (प्रास्त) कसाव किया व्यास का बिहार विचरत बीरम पुरमें (सं १७०१) में संपान्यहन बनुसास किया।

चतुमास समाप होन ही वाहद्वार (सं० १७०२) में झाय, संघक आमहान चतुमास बही किया । चहांस विहार कर कोन्द्रमें(सं०१७०३) चीमासा किया । चीमामा समास होनेपर बहांस जास्क्रमरक आवडोंक आम्लाम केंसकार पचार, साह गोपान प्रविशेष्ट्य किया पर्व पाचकों को दान व अपनी चंचक क्रमीको सालक की । चाहकोर मांचक समाताग सीर आम्ला मिलाय देन आचार शीन चार चतुमांम (सं १७ ४ स १७०७ वक) वहीं किया । हमक परचान् असार संचक अस्पान्न्य चही पणा । सेच बहु इंकि हुआ मार्गिस्ते बंगमकी आहा प्राप्त कर प्रविशेष्ट्य के स्वारोदन किया । मन स्वपान्नि पर्मच्यान अधिकाषिक दोन छन । तीन चीमासा (सं १७०८ से १७१) अरुनेके क्रवार चीव चतुर्मामको (सं १७११)

भी मंघनं कामह कर वहीं गरे। बहां अद्भुय कर्मोद्दयम असमाधि करपन्न हुई। सपाद छुड़ा १ सं तो वेदना कमछा बुद्धि होनेसं भीपपोपनान कराया गया. पर निष्ठक देख आपने अपन आयुष्पक सन्त इत कर अपने मुख्ये अनास्त्रोबार एवं ८४ छाल, जीवयो निर्योसं सम्मत समया कर समाधिपूकक आवन व्यो ण सामवारको स्पत्रासको प्रस्थापन कर स्वगवासी हुए । संघमें शोक छा गया, पर सावीपर बोर सी नहीं पछ सकडा । आरितर जन्स्यप्टि क्रिया बड़ी पूससं कर दाहस्थल्यर सुन्दर स्तूप निमाण कर भावक सफन गुरुमिकका भावक परिचय विद्या भक्ति स्मृतिको चौरंभीकर की (जिनराज सुरि क्षित्र) मानविजयक क्रिया कमल्बप्ते सी स० १७११ भावण छुदा ११ शनिवारको आगरमें यह निवाण राम रचकर गुरु-मिल द्वारा कवित्य सफल किया।

### जिनचन्द्र सृरि

(यु २०५ स २४८)
सीकानर निवामी शणपर चापझा गोत्रीय महस्मस्त (सहसकरण) की पत्री राजक दें (सुरीयार दें) क आग पुतरस्त थे। आगन १२ बनकी स्यूच्यमं बेरसयबासित होकर जिनस्त स्थित हायम जमस्मस्ते दीका ग्रहण की। श्रीनंपन स्थाव किया १८ बनकी बयमं (सं० १७११) जिनस्त स्थाव किया गं कार आग राजनगर्मे व बडी) जिनस्त स्थित स्थानस्मार पद् शाव हुआ बीर नाहरा जयमक, तंजमी (जिनस्तपर महोस्मवक्षा) की माना कर्न्याने पहीस्मव किया। (गीत सं० २)

नं ०५ कवित्तम हान होना है कि आपन येपनही सापन की यो। आपक रिवन कह स्नकतादि हमार संबद्ध हैं। सं० १०१५ आपन शुस्सा / सस्यानमें आपने २० स्थानक नव करना प्रारम्भ किया था। तत्कार्यन स्थलक धनियोंसे प्रकिट निध

#### विद्यासिक जैन कान्य संपद

٦

त्याचा निवाणाय में० १७१८ भाम् मुद्दी १० मामधार धीकानसे ( ४ पाउपसे) व्यवस्था की थी अन्तुन व्यवस्थापत्र हमार संबद्धस**ें**।

### जिनसुख सरि

(पु० प्रदस १)

वाहरा गार्शिय (पांचानार) रुपपन् शाहकी सावा रुनगरं (सरप द) धो सुक्रिम आपरा जन्म हुआ था। शाधन छनुवस्में दक्षा सद्य का था। नं १७६६ साराह शुरुखा ११ का स्पर्तमें तित्रचन्द्र सुरिन शापश स्थान्यत सार्थ सामा गण्डनायक या प्रधान दिया था। अस ममय पारस सामीदान स्पर्दामन पर सहित्रच वह पूसन दिया था। राजिजाराया सायङ्ख्यानीवरमस्य यति क्ष्म्य परिधायनादिनें बन्द्रान सहुत-मा हृष्य स्थानर मणि प्रदक्षित को।

सं १७८ क स्वयंद्ध कृत्याको अनदान आराधन कर रिजीमें जिनसींच स्र्लीको अपने हायस गण्डनायक पद् प्रदानकर स्वग सियार । श्री संभवे अन्दर्शन कियाक स्थानकर स्त्रूप सनाया और असकी साथ कुससा पष्टोको जिनसारिन्स्रीर ग्रीत प्रतिन्द्ध की थी । आपक रिवा कोसक्सर-व्यवपरिगानी स्त्रकारि प्रवे गण्ड (साया) स (सं १७६७ में पाटणमें रिवा कोसक्सर स्वाकों के स्त्रनीं क क्यारस विद्वानीय विवार (पत्र ३५ अब सं ) नामक सन्व उपक्रम है।

### जिनम फिसुरि

( do 2 3 )

सिठेया इरचन्त्रको पत्ना इरस्यम्ब की कुनिस आपका जाम दुवा था। आपन छाना उद्धम ही चारित्र छक्तर सन्धुरको प्रमस रिया था। किनसुर्य स्थितिन आपको सं १५५६ उपन्य छुन्या सृनायाको रिजीस स्वहृत्त्वस राच्छनायक एव प्रमान किया था। उस समय रिजी सपन पत्र सहोत्स्यच किया। आपक रचित्र कई स्नव नावि प्राम है।

#### जिनछामद्यरि

#### (पृ ६३ म २६६ सब ४१४ म ४१६)

विक्रमपुरिनिवामा थायर पंचाननकी पमपत्ती पत्रमा है न आप का जाम दिया। भारत दर् बस्स जिनसक्ति स्रिजीक पास दीना मरण की । आपक गुणान प्रसन्न होकर स्रिजीन सान्वी बैरस्स आपको स्थल पद्दर स्थापन किया था।

मं० १८ ४ भुत्त बद्दाम गुद्ध हाकर १८ म जमज्यार पवा का १८०६१६ तक रह्। इसक पाउ पीकालरम (१८१० म्ह १८६१ तक ) ७ वर रहकर मं० १८१६ का ब्हास पिरास्त्रन गारवण्यार हाल्यमं (१८१६) चोमास्त विद्या। इस ८ सर्दान सराजनक चल्याल (मि० दि० १) किनस्त्रन चर्ता जोणका पदान हुए जैसनसंस्यें जरण क्या। इस (१८१६ १०-१८ १६) ४ वर अवस्थितंत्रर औरचे नार्यमें सर्ट्यक्या पाण्यनायभीकी याजा की। इस्त्रम प्रसिद्ध आर विनारकर गारीपादनावर्षी याजा कर

गुढे (सं १८००) मं चीमामा किया। चतुमासक अनत्तर सीम विदारकर महना म्यराको चंत्राकर महतेमें माकोड़े पादननाथकी यात्रा भी, बदास विदारकर अधोसमें (सं १८०१) में चतुर्मान किया। बदांस अजबार, स्वारिया रहकर रोहीट, मेंडोबर, ओपसुर, तिमरी होकर सेहन (१८०३) पथार। बहां ४ महीन रहकर जेंसुर हहर

पनार, व्य शहर क्या वा मानो स्तग ही पृथ्वीपर कार आया हो, व्य वर्ष दिनकी माति कीर दिन घड़ीकी माति व्यतीत होस म । अपुरक संपन्न सत्यानह होनपर मी पुत्रवसी वहां नहीं ठहर और मंबाहरी मोर विदारकर यहा प्राप्त किया। अवयुग्स १८ कोसपर स्थित पूछवार्ने ऋपमेशकी वात्राकर व्यवपुर ( १८२४ ) पदारें और बिस्रप विनतीम पासीबाडे (१८२५) पाट विराधे नागौर (का संघ) बीचमें मदस्य आपना यह जानत हुए भी माचीर ( अपने मनकी ती इच्छास (१८२६) प्रधार । इस समय स्रतक जनकरोंने योग्य अवसर जानकर बिनती पत्र मजा और पूज्यश्री मी उस ओर किहार करनेसे भविक काम जान (१८२७) सरत प्रधार । महाक भावकोंको प्रमत्न कर जाप पैदछ विचरत <u>ह</u>ए (१८२९) राजनगर प्रधार । ऋहा वालेबरने बहुत ब्हुब फिय और २ ६वें तक रात दिन संवा की। क्यांस आवक संबक्त साथ सञ्जय निरनारकी

बाजा कर (१८३) वैकारकके संपक्तो बंदाया। बहान मोडवी (१८३१) पपारः। बहा मनेकों कोल्याधीश मौर क्झापिपि स्थापारी निवास करते वे। समुद्रभं उनका स्थापार बस्ता मार्गाचीर महिकों बालागिरको बाला कर बहुमोस बीकाई (१८९३) रहे। या। कन्होंन १ वर तक खुव हुम्य किया। वहांसे अच्छे महुर्तमें विवार कर गुज (१८३२) आये। वहांके सचने भी ओट मण्डि की। इस प्रकार १८ वर नवीन नवीन वेहोंमें कियर। कि कहता है कि सब तो बीकानर बीज प्रचारिये। अन्य नापनोंसे झार होता है कि अब तो बीकानर बीज प्रचारिये। अन्य नापनोंसे झार होता है कि गुजते विहार कर १८६१ का चौमासा मनरा-कन्दर कर एं० १८३४ का चौमासा गुहु। किया और बही समी सभार (गीत नं० ४)।

गहुंकी नं० १ में पूज्यशीक पदारनेपर बीकानेरमें बस्सव हुआ, इसका कान है।

गाईडी नं० २ में कवि कहता है कि कच्छसे भाप यहां पचारते थे, पर नैससमेरी संघने श्रीचमें ही रोक दिया। व्यक्ति द्वोग वहे श्रुह मीठे होते हैं, अत पृष्यभीको सुमा दिया। पर श्रीकानेर अव शीप्त आहें।

भारम-प्रयोध प्रत्य भाषका रचित बढ़ा जाता है। आपके रचित कर स्वयनादि हमार संबद्धी हैं, भीर दो चोबीसीयें प्रकासित भी हो चुकी हैं।

#### जिनयन्त्र सूरि (४० २६७ स २६६)

रूपचन्द्रकी माया केटार्च्यक जाप पुत्र थ । आपने मक्त्यवर्मे खु वसमें ही वीक्षा की थी और गुड़ेमें किनकाम स्वितान स्वदस्तसे भापको पच्छतायक पद प्रदान किया था, क्स एमय बीमंबन क्रमब किया था । 18

गहुंदी नं १ सिन्धु वैश्व -शुस्तां नगर स्थित कनकममेंने सं० १८१४ माघव मासमें बनाई है। गहुंदी नं०२ बारिजनन्त्रनने सं०१८५० वैशास्त्रकारिजनस्वाने

बोक्सनेरमें कर्नाई है। घस समय पृश्यक्षी क्षणीमर्गकार्ने से, गर्डुकीमें स्वकं पूर्व करके सम्मेवस्थिकार, पावसुरीकी बाजा करनेका करनेका कियागया है, यर्च बीक्सनेर प्रधारनेके क्रिये विक्रांति की गयी है।

जिन**ह**र्ष सूरि (प ३००)

बोहरा गोत्रीय स्रेष्टि तिक्रोक्यन्त्रकी सार्या तारावेक क्रिस्टि सारका जन्म हुमा था। कवि महिमाह्यसने सारक बीकानर पर्या रमेके समयक बस्सव वर्णनात्मक यह गहुंकी रची है। महुंकीर्में शीकानरके प्रसिद्ध व्याक्रम विन्तामणि और सारीश्वरत्नीके हर्णन

करनेको चहा गया है।

जिमसी माग्य सूरि

(४० २०१) ज्ञाप कोठारी कर्मेषनक्षी पत्नी कराणवेदीकी कुदिस्स क्यान इस थे। सं० १८६२ मार्गार्थित हुन्ना ७ गुरुवारको निमहर्गस्तिनीके पद पर नुमर्ग्य राजनित्रह्मी कालिक प्रस्कृति किराजमान हुए वे।

इस समय कामानची असकान्त्रमे पत्र स्थापनाका करसव किया <sup>या</sup>। और याचकोंको दान दिया था । इसारे सम्बद्धे एक एकमें जिला है कि किन्द्वसंस्ट्रिसीक स्था

इसारे सम्बद्ध एक पत्रमें किला है कि जिन्हर्यम्रिजीक स्पर्ग सिमारनेके परचाण पत्र किसको दिया काथ इसपर विकास हुमा। जिन-सीमान्य स्रिजी चनके वीविक दिव्य थे भीर महन्त्र सुरिक्षी अन्य अतीके हिप्प के, पर जिनहफ्स्रिजिने उन्हें अपने पास रख डिया था। अत अन्तर्स यह निर्णय किया गाम कि होनों के नामकी विद्वियां बाख दी आँम, जिसक नामस विद्वित होने पर सोमान्य सुरिक्ष क्योक्ट्स और उपक्रक सुरुष यतियों को उनके के उसे बोकानेर आये। पीछेस विद्वी बाखनेक निश्चित दिनक के उसे बोकानेर आये। पीछेस विद्वी बाखनेक निश्चित दिनक कु उसे बोकानेर आये। पीछेस विद्वी बाखनेक निश्चित दिनक पूर्व है कु यतीओं और सावकांके प्रचापात्र जिनमों के उसे पाया। इपर आप गुरुष यतियों के साव मंद्रीवर पूर्व कीर बाज कु तिया गया। इपर आप गुरुष यतियों के साव मंद्रीवर पूर्व कीर बाज कु तिया गया। इपर आप दिन्हें वार्ष के स्वाप्त प्रचार। यहांक सीनकां मानकों और राजा रहनिव्योक्त प्रचेस दी इन्हें पर देनेका पह वा, अत वे दिया गया। इन्हों वार्षोक संक्ष्ण इस गाईकीं पाये आते हैं।

इनके परवान् परुषरोंका कम इस प्रकार है ---

जिनद्दंसस्रि-जिनचंद्रस्रि-जिनकीर्विस्रि, इनके पट्टपर जिनचारिजस्रितजी असी विद्यमान है।

मृख श्रुपार

मिनेश्वरस्ति (प्रथम) के क्षि॰ जिनर्चप्रस्रिकीका नाम सूद गया हैं। उनका रचित्र 'संवेग-रॅगशाक्ष' प्रन्य प्रकासिन हो चुका है।

# मंडलाचार्य और विदृद् मुनि मंडल

### भावप्रमसृरि

( Is of )

मान्तृ सात्यक सुनिग बुक्यें सम्ब धाइकी मार्या राजस्ये कार्य पुत्र रक्ष थे। श्री निनराज सुरि (श्रवम) के ब्याप (वीशित) सुक्तिय तथा सागरपान्त्रसुरिकीक पट्टपर थे, ब्याप सारवाणारका प्रशंसनीय पाकन करते वे बीर कार्यक सङ्गुलेंके निवासन्त्रान थे।

### कीर्त्तिरक सूरि

( प्रव प्रश्नेष्य, प्रव अवर अरह )

कोमर्वसक संरक्षक गोत्रमें शाह कोषर बड़े प्रसिद्ध पुरुष हो। राये हैं उनक सन्तानीय (बंशक) आपमक और देपा हुए। इनमें देपाने देवस्य नामक वर्मपत्नी बी जिसकी कुम्लिस सम्बता महा, करहा देवहा य चार पुत्र करपन्न हुए। इनमें देवहा कुमरका जन्म में १४४६ में हुआ वा, १४ वर्षकी क्यू वयमें (सं० १४६६ मापन बदी ११) में आपन दीका पहचा की थी। श्री जिनकह न स्टितिनि मापका हुम नाम 'कीचिराक रहा और हास्स्रोंका काम्यन भी क्या माबार भीन कराया । दिहान होनक पणान स० १४५० में बावमाचाय पत् (जिनकहन स्टिजीन ) और सं० १४८० में वपाच्याय पत् मनवेयं जिनमह स्टिजीन ह्यान विश्वा कता माना देवस्यका बड़ा हुय हुआ। मिन्यु और पूव देगोंकी तरक विदार करते हुए माप जीसस्मेर पपार्टे । ब्ह्रां गण्डनायक जिनमङ्ग स्ट्रिनीन योग्य जानकर सं० १४६७ माप क्षुका १० को ब्हानार्य एत् प्रदान किया और "कीर्तिरज्ञ स्ट्रि" क नामसे प्रसिद्धि की । उस समय आपके भारा छनका चौर केरवाने विस्तारसे एवं महोस्सव किया ।

सं० १५२५ बैहास बड़ी ५ को २५ दिनकी बनकान भाराधना कर समाधि प्रक वीरमपुरमें भाग स्वर्ग सिधार । जिस समय आपका स्वगदाम हुमा, भागक भविद्यासर खहिक वीर जिनास्त्रमें देवोंने हीएक कियं और मन्दिरक दरवाजे चन्त्र हो गये । खहा पृत्र दिहामें संपर्न स्तृप बनवाया जो अब भी क्लिमान है । बीरमपुर, महबक भविरिक सोपपुर, आबू मादि स्वानोंमें भी आपकी बरणपादुकार्य स्वापित की गयीं । जवकीति और अमेबिकस इन गरित नं० ५-८ से हान होता है कि मं० १८७६ वैद्यारा (आपाद) कृष्णा १० को गहांस (नास-बीकानेरस ४ कीस) में सापका प्रामाद बनवाया गया था ।

गीत नं ५ ५ ( सुमनिश्य इत होत् ) और नं ० ८ में इड मबीन वार्तों के माद विस्तारसे बर्जन हैं जिनका सार वह हैं—

कार्यपर देशक संकवाकी नगरीमें कोचर दान निवास करते थे, उनक दा भाषायें वी जिनमें छपु पत्रीक रोकू नामक पुत्र हुआ, एस एक दिन बाह् राजिक समय कार मपने रेक मारा। विषय अर्थकन होनस कुरम्बीजन उस व्यूना, स्मान से गेरी, इसी समय स्थानर राज्यनायक जिनोदसरम्दिनी बर्दी थे उन्होंने सम्बे बारसवस्त्री को निविध कर दिशा। दांस स्वेन हो पर शाया कुनस्कों सानन्त हा जाया और कोचर हाइ हमीलें (सं० १३१३) करतर मन्छानुयायीन सावक हो गये और उन्होंने किनेदसरम्पिजीके इस्तक्तमध्ये जिनास्थकी प्रतिष्ठा करवाहै। इसके बाद कोचर शाह कोरटेसें सा बसे बहां धनके कुस्युष्ठ (पूर्वेक गुरू, सन्य मन्छाय) के पुना सपने सम्बार्गे आनेके दिसे बहुव कारोम करनेपर सी साप विकासित न हुए।

क्ट्रां सत्त्कार-दानादि शुभ कृत्य करते हुए आनन्त्रपूर्वक रहन स्तो । रोसुक आपम्छ और देपम्छ नामक वो प्रत्न हुए । इनमें देप-

महरी माया देवक्कों के कुछिसे १ क्रम्बा, २ मादा ६ बम्बो, वे देवहा में ४ प्रत्र करमन्त हुए । इनमें क्रम्बाको क्रमानि प्रसान हो ४ पीम्बेन्डक प्रमुक्त बरदान दिया कोर दे वीसक्कुटले रहने क्रमे माता मेंस्टमेर, केरहा महेवा पहले क्रमा बार चीम के वपु उन स्वाध मात्र करा कर प्रदेश कर प्रतान कर कर कर प्रदेश कर प्रतान कर कर प्रदेश कर प्रतान कर कर प्रदेश कर प्रतान कर प्रवास कर प्रवस्त कर प्रवास कर प्यास कर प्रवास कर

अन्य प्रमाणीर्थे इसका कारण और ही पावा जाता है वर कन संवका
 विचार कार्यक निर्वासे क्रीय :

कीर्तिकीको वेदनाकर (अपने ) दीक्षा खड्ण करनेके भाव प्रकट किये। एवं कतक कमनासुमार जिनवर्द्धन सुरिजीक पास सं० १४६३ में बीका महण की, बीका महण करनेके अनन्तर आपन सास्त्रोंका अध्ययन कर गोताबता प्राप्त की। सं० १४०० में भापकी योग्यता देखकर किनवहनस्रितीन आपको शावक पद प्रदान किया । इयर शैसछमेरके जिनाळ्यसे क्षेत्रपासके स्थानात्तर करनेके कारण

जिनक्द्र नस्रिकीस गच्छमेद हुवा और उनकी शासा पीपछिया नामसं प्रसिद्ध हुई, नास्हेने जिनसङ्ग स्ट्रिजीको स्थापित किया निनबद्भन सुरिजीने कीविराजनी (देस्स्कुमार) को अपने पास कुलाया, पर कापको अङ्करात्रिके समय बीर (देक्टा) ने कहा कि उनका मासुन्य तो मात्र ६ महीनेका ही है कीर जिनसद्र सुरिजीकी भावी काति होने वासी है। इससे आपने जिनकई न सुरिसीके पास म जाकर बार बहुर्मास महेवेमें ही किये । इसक प्रमान जिनमद सुरिजीके पुष्पनेपर बाप उनक पाम प्रधारे । बन्होंने सं० १४८० में भापकी पाठक पद प्रदान किया । शाह शक्ता और केरहा भहवस जैसख-मेर भागे और गण्डनायकको सामतित कर बन्होंने सं० १४६७ में कीर्तिरामभीको सुरि पद दिस्रवाया। स्करता सीर करवाने प्रवृद द्रस्य म्मय कर, महोरमध किया । छक्दो क्ट्डेने इंद्रिटवर, गिरनार, गीडी पारदनाय और मोरठ (श्रृतंत्रय जादि) क चैरवाक्षयोंकी यात्रा की, मबत्र साहिज की एवं भाषाय श्रीको भागमान कराया । कीनि

80

रम मृश्मिक ५१ शिल्य थे, सं० १५०१५ बै० हा० ५ को आपका समाबास दुमा । आपने अपने कुटम्बियों को ण शिक्षाय दो जो इस प्रकार हैं—१ माळ्या, बट्टा, निय और संख्वाको नगरी न जाना, २ राष्ट्रमेदारे सामिक न होना, ३ पाटबाक होना, ४ दीका न स्ता, ५ कोटर और जेसकमेर्त बहुर बनवाना, ६ जर्दा बसो, नगरक बीएरेस दाहिनी और बसना ७ । शाएक रिचल निमिनाथ काम्य प्रकासित है एवं और मी क्रं स्वकारित स्वयक्ष्य हैं। आपकी शास्त्राओं सभी शिनकुनयन्त्र सुरिती

#### ४० जयसागर

यवं क्वें परिगण क्रियमान हैं।

#### ( ए०४ ० ) स्थापेत क्रिकर पर भरपास संचयतिने 'छक्षमी तिसक' नामक

विदार बनाना प्रारम्भ क्या, तब कामा देवी भी देवी कापण मध्यम् हुई और सरसा पार्क मिनास्वयों मीहोप, क्याबती नह मध्यम् हुमा था। मेदपाट-देक्का नाग्यहके नवहरूडा-पार्ट्-वेदस्यस्य में भी सरस्करी देवी भाग पर प्रसानन हुई थी। भी किनाइस्त सूरि की बादि देक्सा भी काप पर प्रसानन हुई थी। भी किनाइस सूरि एवंद की बादि देक्सा भी काप पर प्रसानन है आपने पूर्वी राज्यह्न सारि एवंद ) विदारादि करायों नाग्यहक्त सारि की राज मसामंगि साहित्वर्गों को परास्त कर विकास प्राप्त भी बी साम समामंगि साहित्वर्गों को परास्त कर विकास प्राप्त भी बी सामने सहिद्दोखनकी हुटि प्रधानन कर विज्ञासकी, क्रांस

माचारिकारण पृष्टि यहं संस्कृत प्रकृतके इजारों

स्तवनादि बनाये । अनेकों आवकोंको संघषति वनाये और अनक रिज्योंको पदाकर विद्वान बनाये ।

वि० आपकः दिकागुक भी जिनराज सृदिजी और विद्याग्त जिनकद्भन सृदिजी थे। मं० १४५५ क खगभग जिनमद सूरजीने आपको चपाच्याय पद दिया था। आपने जलेकों देगोंमें बिद्यार किया और मनेकों कवियां रची थीं, जिनमें गुम्प्य ये हैं — (१) पनरक्षायको कथा (१४५८ पाटल, गा० ३०१) (२)

विद्यानि विवेणी ( शं० १४८४ मिन्यु वेल सिक्कवाहण्युरस पारण स्टिमीको सेपित), (३) युव्वीचन्त्र चरित्र ( शं० १५ ३ प्रवहात्तपुर हि।० सत्यविद्या प्रायंत्रप्त स्थानित ( शं० १५ ३ प्रवहात्तपुर हि।० सत्यविद्या प्रायंत्रपत्त स्थानित ( १५६५ ) ( १५ स्वयंत्रपत्त स्थानित प्रायंत्रपत्त स्थानित स्थानि

#### क्षेमराजोपाष्याय

( Ao 658 )

छाजहरू गोत्रीय बाह छीछाडी यत्नी खीसाईबीक साप पुत्र स ।

सं० १५९६ में राच्छ नायक जिनचन्द्र स्ट्रिजीने आपको दिशा दी सी। बा॰ सोमान्वजले आप सुक्षित्य थे और छन्होंने ही आपको विधान्ययन कराया था। आपके रचित साहित्यकी संदिस सुची इस प्रकार है —

(१) वपरंश सातिका (चं०१५४७ विचारकोट बास्तक्य भीमाठी पदु पर्यंट क्षेत्राके काम्बद्ध रिचल, जैनवर्ग प्रसारक समासे प्रकाशित )।

(२) इञ्चेकार चौ० गा० ५० (६५) इमार संप्रदर्भे नं० २५ (३) आवक विधि चौ० गा० ५० (सं०१५४६) इमार

समिद्रम नं० ५६४। (४) पाहर्वनाव रास (गा० २५) ५ अमिषरस्टवन, श्रीरा

सहस्तः , पाप्तर्वं १०८ नाम स्तोत्र, वरकाणस्तः बानपंत्रमीदाः, वीरतः, समबस्या प्रवचन क्याप्यमन सम्रायादि उपस्प्रम् हैं। सं० १५६६ माधिन सु० २ को इनके पास कोटवा वासुम्य में० कोटा मावनने मन म्यूण किये थे, जिमकी गींघ १ गुटकर्से हैं। सन्य मानुनास मायुकी प्रस्पात हुए सकार खात होती हैं

(१) जिनबुदास सुरि (२) बिनवप्रम (३) बिजय तिलक (४) झेमकीर्ति (इन्हाने जीराबका पाइवैनासक प्रसाद ११० दिल्य फिरो) इनक मामस क्षेम झारता प्रसिद्ध हुइ, (५) बेसाईस (६) मोमध्यजञ्जीक (७) बाज दिल्य थें। आजक सुज्य दे दिल्य थे, जिनमेंस प्रमोदमाणिस्य हि। जयसोम क्षीर उनके जिल्लाजुलियको

सिप **रे**ग्नं युगत्रपान जिनचन्त्र सृति ( पू १६७ )

### देवतिलकोपाष्याय

#### [ Yo 44 ]

मरतश्चेत्रक सयोज्या-बाइड्र गिरि नामक प्रसिद्ध स्थानमें भोदाबाद्ध वेपीय मणजाब्धी गोत्रके श्चाइ करमचन्त्र निवास करते य भीर चनकी सुदाणाई नामक पत्नीस स्थापका अन्य हुआ था। स्योतिपीने भाषका अन्य नाम पित्री रन्या। वृद्ध कुमर सनुक्रमस बहु होने छ्यो सीर ८ वय की चवमें सं० १५५१ में वीझा महण की एवं मिद्धान्तीका अध्ययन कर सं० १५६२ में व्याच्याय पत्रस विमृत्यित हुए।

मं १६ ३ मार्गशीय गुडा ५ को जैसक्सेरमें अनशन बारा भनापू क बाएकी अशूगति हुई। बाहि-संस्कारक स्थळपर बाएका स्पूप बनायागया, जो कि बड़ा प्रमावशास्त्री सीर रोगादि दुन्तोंको विनाश करनेवास्त्र है।

सं०१५/२-८५ में आपन हो क्षिष्ठाव्यल-प्रसन्तियें रची भी देगें जैक सकर्नकर्न वश्वपुर्वत्

भापक डिम्प्स एवं बंदोधिन अनकों प्रतियो बीकानरक कह मण्डारोंमें विद्यमान हैं। आपक हम्लाक्षर वह मुन्दर और मुक्क्य में।

आपक मुदित्य इच प्रमा िंग् हीरक्टनाहम इतिपाद छिये देखें यु जितपात्र मृति चरित्र १० २०६ एवं आपदा िंग विजयराज ि पदम्मन्दिग्देन प्रश्चनमारोद्वार बाह्यवद्याप (मं० १६५१) भी पूर्वाजीक नैपहमें इफलाव हैं। एतिहासिक जैन काच्य संप्रह

88

भी दबतिककोपाध्यायभीकी गुरुपरम्परा इस मकार थी। सागर चन्द्र सुरि (१५ वी) कि॰ महिमराभ कि॰ इयासागरमी किन्ने ज्ञान मन्दिरजीके बाग सुकित्य थ। महिमराजक हि। सोमसुन्दरकी परम्परामें सुक्रीनचान हुए, क्षितका परिचय सागे किया जायगा।

#### द्यातिलक्तो [ ४० ४१६ ]

आप उपरोक्त क्षेत्रराजीयाच्यायजीक किन्य थ । आपक पिताका नाम बच्छानाक और सामाका बास्कादेवी था । आप नव विश्व परि इद्धक स्थानी और निमक्ष पंचमक्तानोंक पाळनेमें जूरबीर थे ।

### महोपाच्याय पुण्यसागर

[ पू० ५७ ] उदयसिंडजीकी भाषा उत्तम देन कापको जान दिया था।

स्रीप्रिनदेस स्रिनित स्वाहरूक्ताक्कम आवका दीव्या दी थी। आव समय विद्वात और गीतार्थ थ। आवक यूर्व आवक दिल्य परमरात हुन दुनियाँ आदि का परिचय युग्प्रपात जिनमेड्र स्ट्रिंट प्रस्पत हुन दुनियाँ आदि का परिचय युग्प्रपात जिनमेड्र स्ट्रिंट

### उपाध्याय मापुरीर्सिमी

[ यू० १६७ ]

सामायान बंगीय सर्थिती वायक बाह् यनित्तको पत्ती रासम्बेद्ध भार पुत्र थ । इयाकमात्रीक शिल्य असरसाणित्सकीक साय सुक्तिन्य थे। आप व्यक्के विद्वान थे। सं०१६२५ मि० व०१२ भागरमें भक्षर समामें चपायच्छवाओंको पोयहकी चर्चामें निरचर किया या और विद्वानोंने आपकी बढ़ी प्रक्रसाकी थी, सस्क्रुपमें बापका सापन कहा मनोहर होता था।

सं० १६३२ माधव (वैद्याख) शुक्खा १५ को जिनकार सुरिजीने भापको स्थाप्याय एइ प्रदान किया या और अनेक स्थानींसे विद्वार अनेक मक्याल्याओंको आएने मल्यार्गगामी बनाया था।

सं० १६४६ में आपका शुमागमन आखोर हुआ, वहां माह **इ**च्या पक्षमें भावत्वाकी अस्पताको झातकर भनसन स्वारण पूर्वक भाराधना की और चतुर्वशीको स्वर्ग सिधारे। आपके प्रनीत गुजों-भी स्पृतिमें बद्धा स्तुप निर्माण भराया गया यस अनेकानेक जन चमुत्राय बन्दन करता है।

सं० १६२५ क हास्त्रामं बिजयका विद्यप शुरुत सापक सर्वीध कनक मोम इन जयतपर्वेशिमें विस्तारस है। सरस और विरोधी दोनेस इसका सार यहां नहीं दिया गया, विकासमाँको सुस्र देखि पद हेनी बाहिये।

भापक पर्व जापक शिव्य अशिव्योंक कृतियोंकी सूची यु० मिनचन्द्र सुरि ग्रन्थक पु० १६२ में वी गयी है। आपकी परस्पराम कविवर धर्मक्यन अध्छे कवि हो। गये हैं, जिनका परिचय "राज

स्थान" पत्र (का २ ऑफ २) में विस्तारस दिया गया है।

#### महोपाच्याय समयसन्दर ( ४० १४६ स १४८ )

पोरबाद ज्ञानीय रूपमी शाहकी भाषा छीलादेकी कुभिम

४६ मार्च

सत्वीरमें आपका अन्य हुआ था। नवयीधनावस्थामें पु० मिन चन्द्र सुरितीक इस्तकमस्थे आप वीजित हुए था। श्री सरस्वच्द्र औक आप रिज्य थे और तर्क व्याकरण पूर्व जैनाममांका ध्वनम सत्याद कर (गीतावता )पांडिस्य प्राप्त क्रिया था। सम्राट व्यक्तरको यक पर (राजा नो वदत खोटकार) चमतक्तर ८ स्मात क्रांस के (रितात) किया था। विवद् स्थान क्रीर और संपर्ध आपके कासावारण स्थानि थी। स्वाहोरों मिनचान्न सुरितीन आपको वाचक

पद प्रदान किया था । आपके महत्त्वपूर्ण कार्यकळाप थे हैं --(१) असेक्षअरेष्के राक्ष्क शीमको प्रसन्न कर समर्जो छाटा मारे जानेक्ष्य साज-जीवोंको छुड़ाया था ।

(२) शीतपुर ( सिन्धपुर ) में मक्त्यून शहमद होलको प्रतियोध देकर पाच नवीक ( जरूबर ) कीवों—क्रिक्टेयतया गार्मोकी रक्षाका प्रदह बजवानेका प्रतियागित कार्य किया वर ।

(३) मंडोबराभिपविको रिखल कर संब्रोमें बाज बजवाने द्वाप इग्रसन प्रमादना की वी । (४) परोपकारार्व कनेकों जन्मों—जाया कार्क्योंकी ( इतिवें.

(४) परोपकारार्व कनेकों प्रत्यों—सामा काक्योंकी (इतिर्वे, गीत, क्ष्म्य ) प्रवुर प्रमाणमें रचना की वी।

(५) गच्छके समी मुनियोंको (गच्छ) पहिरामणी को थी।

 (६) सं १६६१ में क्रिया-बद्धारकर कठित साम्याचार पाक्रनका मान्त्रां उपस्थित किया था।

(७) सापका सिन्ध-परिवार बढ़ा विद्याल सौर विद्वान सा ।
 नती हुएँ नन्दन कसे सापके चाहर विद्वान हिल्मा थे । सी जिनसिंह

स्रिभिने क्यरमें बावको जपाच्याय पट्ट प्रदान किया था। सं० १७०२ क चैत्र हुद्धा त्रयोवद्योको अहमद्रावाद्वमें अनदान आरोपना प्रिक बाप च्का सिभाने। आपक्र विस्मृत कृति-कुआपकी संक्षिप स्ट्री पुरु कितचन्द्र सूरि प्रन्यक पृरु १६८ में द्वी गयी है।

### यश कुशल

( ए० १४६ ) भी कनक्योमजीठ नाप हिन्स थे। इमार संग्रहक (सन्य) गीर

करमसी

( & o & & )

भापकी जन्मभूमि जीसहमेर हैं। सापक विकास नाम स्रोपा साह, मात्राका सोपड़ हैं मीर गोत्र थापड़ा था। साप यह तपन्त्री

राष्ट्र नाराका चारक दे आदि सात्र चापद्वा था। आप यह रुपन्ती थे। ५० चेख (छड्ड सक्त याने > उपदाम ) और निर्दासाम्य सार्दिना अनेकों किये थे। बैटास्य हादा थ को आपन संग्रास

किया मा झीर आपका राष्ट्र गरतर था।

84

### **सु**खनिघान

(प्रः २३६)

जाप डूंबर गोणीय जीर यी समयक्क्याजीके सुदित्य थे। मापके क्षित्रित जानेकों प्रतियां इसारे काल्सों हैं, जिनसे बात होता है कि जाप सागरचन्त्रस्ति-सन्तानीय थे। जाएकी परम्पराके नाम थे हैं—(१) सागरचन्त्रस्ति (१) बाव महिसाराज, (१) बाव सोम-स्रुच्या, (१) बाव सायुक्ताम, (५) बाव चावस्त, (६) बाव समय-क्रम्याजीके आप फिस्स थे। आपके हिस्स गुलस्तेनजीके एकित गी वर्द स्तवनादि स्टब्ल्य हैं और स्तवेश हिस्स बसोक्समजी तो अच्छे कवि हो गये हैं। उनके क्रिक्त और एचित कनेकों कृतियां सगरे समझ हो गये हैं। उनके क्रिक्त और एचित अनेकों कृतियां सगरे समझ हैं। किश्रंप परिचय यसाक्कास स्वस्तन केकों दिया जायगा।

### वाचनाचार्य पदाडेस

( go ggo )

काय गोसका गोत्रीय चोस्त्रासाहकी पत्नी चांगायकी कुसिसे सब हरित हुए वे । आपको अपुनवर्गे युग्यस्थान चोत्रिनचन्त्रस्ट्रिनीने अपने कर-कस्त्रासे बीसिल कर श्री तिल्लाक्त्रस्त्रकोकि हिस्स बनाय । ३७ वर्ष पर्यान्त निर्माक चारित-रक्तका पास्त्रन करते हुए सं १६६१ में सस्त्रमीमर पर्यार, चाहुर्मास क्ट्रीयर क्रिया । हात्रक्रसे अपना सन्त मस्य निषट सानकर विद्या क्र्यस आरापना और एच परमेरिक स्थान करते हुए के प्रदेशका सन्तरन तर पासनकर मिती भारत कुल्ला १५ को सम्बाद्यक समय स्वांक्षिकको प्रसास कर गय ।

## छिषाङ्कोछ

( To c € )

सीक्रीतिरत्सपुरि हालाक विरावस्थानिक साप दिल्या है। भाग भीमाध्ये स्वकृणसाव्यक्ती प्रती व्यक्तिमदेके पुत्र थे। ए० १६८१ में गच्छत्मिक काव्यक्तस आप गुज प्यारं। बहां कार्तिक कृष्या प्रदीको समझन आराधनायुक्क सापका सर्गावास हुआ। हाइ पीधा-हाथी एमसिंह मोहल कादि गुज नगरक म कहान सावकों के व्यवस पूत्र विसादिक कोर साथकी करणवादुवाय मार्गहीय कृष्या । को स्वापित की गयी।

भापका किशय परिचय शु० जिनचन्त्रमूरि ४० २०६ में दिया गया है।

### विमष्टकोर्ति

( do 200 )

हुम्ह गोत्रीय भोजन्द्रशाहको पत्नी गवराहेची आपकी जन्म दानु यो। आपने मं॰ १६५५ माह शुक्का ७ को सायुमुन्दरो पाञ्चायक पास दीका व्रहण की। भीजिनराजसुरिजीन आपको सायक पन्स कार्डग्रन किया था।

र्म० १६६२ में (मुख्ताण चतुमाम माये) फिरहोर मिन्धमें भाग स्थग सिधार ।

कारकी कृतियाँकी सूची युग्टापान जिनकन्त्रस्रि ए० १६२ में री गई है। मे॰ १६७६ सि० सु० ६ जिनसाजस्रिजीक क्रयण्टास बा० बिसम्बद्धीनिजीय यास साविका पेमाने १२ वन प्रदण किय ।

#### सुख निघान

#### ( ছ০ ৭ৠ ()

जाप द्वंपद गोत्रीय और सी समयक्रव्याओक सुस्तिम्य थे। आपक विकित मनेको प्रतियां द्यारे सम्बर्ध हैं, विनसे ब्रात होता है कि आप सागरचन्त्रस्टि-सन्तानीय थं। आपकी परम्परके नाम ये हैं—(१) सागरचन्त्रस्टि-(२) बा० प्रदिमराज, (६) बा० सोम-सुन्तर, (४) बा० साञ्च्यात, (५) बा० चाव्यात, (६) बा० सम्प-क्रव्याजीक माप क्रिक्य थे। आपके क्रिक्य गुणसेनजीक रचिव मी ब्रह्म स्तानांत्र वरस्क्य हैं और बनके क्रिक्य व्योख्यात्रात्री यो मण्डे कृषि हो गये हैं। बनके क्रिक्त और रचित व्योख्यात्री से मण्डे

### बाचनाचार्य पद्मद्रेम

( 20 % 0 )

आय गोलस्य गात्रीय बोस्माह्महर्षी मही बांगाल्यकी कुसिसे सब-वरित हुए थे । आपको अपुनवमें युग्यसान कोलिनाबलस्त्रिजीने सपने कर-कमखोंसे बीत्रिल कर बीठ तिस्वक्रमखात्रीके दिल्य बनाय । ३७ वर पम्यन्त निर्मेस चारित्र-तक्रका पासन करत हुए से १६६१ में बात्मामर पमार बानुसास बहीयर क्रिया । झान्वतसे सपना सन्त ममय निम्न जानकर विगय रूपस आस्त्राम, स्मेर प्या प्रमित्रिक स्थान करत हुए सः स्ट्रह्का सन्तर्म क्रम पासनकर मिनी माह्य कुल्मा १५ को मम्याहक मायस क्रमस्त्रोकको प्रयास कर गया।

#### **छ विक्⊞ीछ** (४० <sup>-</sup>०६)

सीकीरिंदसम्दि झालाक विवस्तानिक आप दित्य थे। भाष भीमाखी सास्पादाकृष्ठी पत्नी स्वित्रमञ्जक पुत्र थे। सै० १६८९ में गल्कपतिक झादेशस आप सुत्र पतार। वहां कार्तिक कृष्णा पद्मीको भनगन आराधनापुत्रक आपका स्वगवास हुआ। झाई पीमा-हायी एमिन्द्र साहण आदि सुत्र नगरक म क्षान सावकांक क्यानसे पूर्व दिशाकी ओर आपकी चरणपातुकाण मार्गसीय कृष्णा अको स्वापित की गयी।

आपम्म क्रियेर परिश्रय यु० जिनचन्त्रम्रि ए० २०६में दिया गया है।

### विमलकोर्ति

#### (g oc)

हुबहु रोजिय सोध-वृद्धाहुको पक्षी गकरादवी आपकी अन्य-देलु पी। बापने में १६५४ माह शुक्का ७ को मापुसुन्दरो पाभ्यायक पाम बीका खाण की। श्रीजिनराजस्त्रिनीने आपको संबंध पदम श्रव्हंट्य किया या।

मं० १६६२ मं (मुल्याय चतुमाम आये) फिरहोर मिन्धर्मे साप स्था निवार ।

भापकी कृतियाकी सूची युग्यपात जिनवन्त्रम्शिष्ट १६२ में गै गर्द है। सं १६७६ मि० मु० ६ जिनसाजम्सिजीक वर्षेणस वा० विसमकीतिजीक पास साविका पंसात १२ जन प्रदण किये।

#### सुख निघान (प्र० २३६)

आप इंबर गोत्रीय भीर भी समयकश्चनके सुहित्य थे। कारके सिरिका मनेकों प्रतियां इसारे समहमें हैं, जिनसे जात होता

84

है कि भाप सागरचन्द्रसुरि-सन्तानीय थे। शापकी परस्पराके माम थे 🗗—(१) सागरचन्द्रसुरि, (२) बा० मग्रिमराज, (३) बा० सोम-सुन्दर, (४) बा॰ सायुद्धाम, (५) बा॰ बाह्यम, (६) बा॰ समय कक्काजीक साथ क्षिप्य थे। साथक क्षिप्य गुणसेनजीक एचित भी

क्यूं स्तक्तांत रुपक्रम्य हैं और उनके हिप्य यहोकामजी तो सक्के कवि हो गये हैं। चनके विकास और रचित अनेकों करियां हमार संप्रहर्मे हैं। क्रिप्टर परिश्वन यथाक्काश सत्तरूत्र छेक्से दिया जासगा है

बाजनाजार्य पदाहेम ( go y20 )

माप गोल्डा गोत्रीय चोखनदाव्रको पत्नी चांगावृक्षी कुविस्से सब हरित हुए थे । मापको क्रमुवयमें मुगाप्रधान श्रीकिनचन्द्रसरिजीने अपने कर-कमस्रोस वीकित कर भी तिसक्कमस्त्रीके दिल्य बनाय।

३७ का प्रस्यन्त निर्मेक चारित्र-रक्षका पाळन करते हुए सै० १६६९ में बाह्ममीमर पंपारे, चलुर्मास कहींपर किया । ज्ञानकम अपना अन्त समय विकट जानकर विशय अपसे आराधना और प<sup>ज्य</sup> परमञ्जित भ्यान करत हुए छ शहरका अनगन क्ष्म पासनकर मिनी भारू कृष्णा १५ को सञ्चाहरू समय सामग्रीकड़ो प्रयान कर गए।

भापकी परस्पराविक विषयमें सुराप्रधान जिनचन्त्रसूरि मन्य (६०१७३) देखना चाहिये। उ० भाषप्रमोद

( To 346)

भौजिनरामधुरि ( द्वितीय ) ॥ जि॰ भावविजयक किया साव विनयभीक साथ सुशिष्य वे । बाल्याकरवार्म ही सापन चारित्रफ महण किया था। श्रीजिनस्त्नसुरिजीनं मापक विमन्नमिकी <sup>प्रती</sup>मा की बी और उनके फूचर बीजिनचन्त्रसरिशी नो आपकी ( बिद्रतादि गुजॉक कारण ) अपने साथ ही रखने थे 🎼 आप बह प्रभावमान्त्री मोर उपाम्याय पदस अर्थक्त थ । सं० १७४४ माध इंग्ला ५ गुरुवारक पिछल प्रहर, सनझन ( मक्सरिम-प्रचरस्याप ) द्वारा समाधिपुर्वेक माप स्वत मिधार ।

मापर ञि॰ भावमागर रचित मप्तपदार्थी पृति (१७३० मा॰ सु॰ बनावर पत्र ३७ ) कृपायन्त्र सुरि सं० (बं० सं० ४६ सं० ६११) में वपस्त्रध है।

> <u> पहकीतिं</u> ( A & A > 6 )

में १५०७ पाप कुळा १ का विखाइमें आपका सनशन भाग पन मह स्वनवाम हुआ। यह कविश बापर शि स्मितिरंगते रथा है जा कि सच्छे कृति थे। देखें यु० जिनक्ष्रमृति पु० २ ६ ३१५

कविषर जिनहर्ष

(83 cF)

गरनर सच्डीय ज्ञानिनद्वजीक क्षित्र कवितर जिनहप भट्टा

ऐतिहासिक जैन काम्य मंबद

# धाचनाचार्धसुखसागर

( पू॰ २५३ ) बाजनाबायकी साञ्चाबारको कठिन क्रियामों को पाउम करनेमें

40

बद्धा पत्त करते है। सं १७२५ में गच्छनायकक आदेश्से और स्वत्म टीयकी पात्राक क्षिये बसमावमें चतुर्मात किया। चतुर्मात सातन्त् पूच हुआ। मय नर-आरी आपक बचनककारी प्रमन्त से। चतुर्मातक अनन्तर हातकक्ष्म अपना आयुष्य अस्य कावकर अनस्त आराधना पूर्वक मानसीय कृष्या १४ सोमबारको स्वर्म

कारात नारापना पूर्वक मानहार्य करना शतुःच उत्तर कार्यक्र कारात नारापना पूर्वक मानहार्य कुरना १४ सोमवारको स्वर्ग स्वरा कर रहे थे, भावक समुद्राय बायक सन्युत्त केंद्र वा । स्वर्गाम्बर करवान् वहां आपकी पायुक्तारें स्वापित की गई।

# षा० हीरकीर्लि

( पृ २५६ )
पुग० भीजिनचन्त्रस्रिके हिन्य वा विक्रमकास्य सिश्प्यमेनक शिन्य दानधान, निक्यसुन्दर, हर्पराजानि से । इनमें दानराजानि ग्रिच्य दीरकीर्ति गोध्या गोत्रीय थे। मंत १७८६में जायपुरमें नापका चतुमाम या। वहीं सावज हुक्का १४ को ८४ खस्त्र शीवायोनियोंसे

क्षमत्त्रभागणाठी हो प्रहरक शणदाज शाराचनापूनक शायकां स्वर्गवाम हुआ। अगाफी स्पृतिम इसी संक्लमें माच कुळता १३ सोमवारको (१)

काएकी स्मृतिमें इसी संकारी मात्र कुठना १३ सामवारकी (U पदादेम (२) दानदाज, (३) निसम्बसुन्दर (४) इय राजकी पाद कार्मोक साथ आपकी पादुकार्ण मी स्वापित की गई।

# कवि अमरविजय

( TO TRC )

भाष वायक प्रदेश निसंख (जिनचंत्रमृरिणि०) फ णिय ध । भाष भप्त विद्वान भीर सुद्धवि यः भावक रचित्र दृतियाची संनित नाप इस ब्रह्मर है

१ रात्रि भाजन चौ० ( मं० १७८० डि. भा॰ मु॰ १ पु पामर शानिविजय माग्रा )

- २ स्मंगन्तराम (प्रमाद नियय) से॰ १७८१ फ्लुराय मूगनिपि ।
  - ३ पालापदनी गी॰ (१८८७ सहया**नीत** राजपुर
  - ४ प्रमन्त थी॰ (१८०३ घननस्य राहमर पप्र ६६)
  - ५ महातमा भी० (१४६८ मा० मु० ५ नापासर )
  - ६ सनाराज ची (१७/६ धा० स्०१) सनमा) जयः भै०
  - सदमान चौ० ( वृत्य ज्ञानभंदार-वीचानर )
  - ८ मागुरम् ६३ थानमताय ( में १८०० ) सप० भेऽ

  - ६ मशिनंत ६२ शुच्यत्रदा (१३ ) शर० १३ जय+ भं १६ सिट्टाबन स्मयत (१३६१) गा० १५ लयः अर
  - ११ सुर्तिक ची० (१०६४ वि वरात) में सु परिमा
  - मा १९ थ
    - १६ बर्लाची (३८ ६ विज्ञाल्या गाविया) गयाल Miller .
    - १३ मध्य कारह बचा नव ६ (सं. १२% विज्ञानामा) हरू। tiore . s

# परिदासिक जैन काम्य संपद एइवी शताब्दीके सुप्रसिद्ध कवि थे । आपने मद-मुद्धियाक सामाव

4

क्षत्रं जय-महारम्य जैसे कनेकों विमात्र मंद्रोंकी भाषा चौपाइ रचकर बहुत चपनार किया । माप साध्याचार पावनेमें सवा चचम करते रहते क भीर भापक तर नियम मन्तिम सक्त्या तक शरादित थ । आपक

सनेकानक सन्गुर्णान १ गच्छमगरबका स्थाग ( जिसक स्वहरण स्वरूप सत्यविभय पन्याम रास प्रकाशित ही है) २ जन मसुदाय मतुष्किका त्याग ३ करकुना ४ राग हेपका कपदाम आदि प्र<sup>स्था</sup> श्री भाप राम भौपाई बादि भाषा काम्बॉक निमाण करनेमें

मप्रमत्त रह ज्ञानका बढ़ा विस्तार करते रहते थे। भापक गच्छममस्य परिस्थागके सदगुजसं तपागच्छीय **१**व्हि विमयजीन आपक स्थापि छत्पत्न होतक समयसं वही सेवा-मण्डि कीर वैपादक्यको थी जीर अन्तिम आराधना सी <del>उन्होंने ही क</del>रह

भी। प्रत्यमं जाप चनुत क्यों तक रहे थे आयका स्वर्गवास भी क्हीं हुमा भाक्कोंने संत किया ( मांदवी रचनावि ) बढ़ी मणिसे की। भाषक विद्याल कृतियों नोंघ औं शु क सा ए में देकनी चाहिये। उसके अतिरिक्त और सी कह राम कावि इसे उपसम्ब हैं, बनमें मुरम व हैं —१ मृगापुत्रची (१७१५ मा० व १० सस्पपुर)

(२) इस्तम मीरास (१७१७ मि १३) (३) क्होबर रास (१५४७ वें सु ८ पाटण) (४) कनकावती रास (अपूर्व) ५ भीमतीराम (१४६१ मा० सु० १ पाटण हास १४) रामकालकी पतिका संग्रह ) और स्तकन सकायादि भनेक

वपस्त्रम है।

## कवि अमरचिजय

( No -85 )

साप बापक उद्य निलक (जिनर्जन्म्सिनिः) क नित्य थ । साप सप्त विद्वान सीर सुविष थं सापव रचित्र कृतियाची संक्षित नाथ इस बवार ह

१ राजि भागन चौ० ( सं० १४८४ ि० मा० सु० १ पु ना पासर गानिकिय सामर )

स्थानसम्बद्धाः (त्रसाद् क्लिय) सं १४७६ फ्लुराव पुगतिपि ।

पान्यत्पवनी श्री० (१५६७ सारग्रनीत राजपुर

f distributed for a straight and

४ पमन्त चा॰ (१८ ३ धननेरम राहमर पत्र ६६)

५ सुन्यतसम्बो० (१०८८ सा० सृ० ५ शायामाः) ६ सेनासम्बद्धी (१५८६ था स०१३ सरसा) क्रयं अंश

माराम पा (१०८६ पा मु० १३ गरमा ) मप
 मुक्सान गी० (शूर्य तानर्भद्दार-पीक्षांतर )

सुक्ष्मान गी० (सूर्यक्षानभेद्या-पीक्षानर)
 सम्बाध ६० क्षणमाल्य (सं १८००) प्रयः भं

ह मिरित १२ गुण्यमस्य (३००५) स्पन १३ सप्र और

१५ सिद्धान्यः स्थवत (१४६२) सा० १५ आर. अं५

ोन्सुप्रतिष्ठची०(१४४४ वि. सरण्)भ तु पदिसा सार्यु७ऽ

ार केली चीर (४८ ६ दिशासम्बद्धी सम्बद्धाः हे सब्बद्धाः श्रीसंबद्धाः

ा । इंद्या प्रभार प्रभारत १ (सं १०० विकासी) ह्या । संस्थान संस्था

## पतिहासिक जैन काम्य मेंगह

ų

रपक्क्य है।

रह्वी धनाव्हीरु सुनिम्द्र कि थे। आपने मत्-सुद्धियों क समार्थे अनुसा महास्म्य जैसे अन को विज्ञास प्रेमाकी आपा चीपार रचकर बहुत उपगार किया। आप भाष्याचार पास्त्रमें सद्दा बराम करते प्रत ध, और आपक प्रमा नियम अन्तिम अवस्था कर क स्वदित ध। आपक सनकाल महानुष्टीम र गण्डमामस्वका रथाग (जिमक क्रम्बर्धण स्वकाल महानुष्टीम र गण्डमामस्वका रथाग (जिमक क्रम्बर्धण स्वकाल सम्हानुष्टीम र गण्डमामस्वका रथाग (जिमक क्रम्बर्धण स्वकाल सम्हानुष्टीम क्रमुक्त प्रदेश चर्मा क्रमुक्त स्वकाल समार्थ कार्य स्ववाल प्रदेश करने स्ववाल करते स्वाल क्रमुक्त स्वाल करने स्वाल करते स्वाल कर

कापक राज्यसमात परित्यागक सद्गुणस लपाराज्यीय इदि विकरमीत आपके व्यापि एएमल होनेक समस्यस बही देवा-मण्डि स्मेर वैपाक्ष्यको थी और अन्तिम आरापना भी बन्होंन ही क्यार स्मेर वैपाक्ष्यको थी और अन्तिम आरापना भी बन्होंन ही क्यार स्मेर हुका आवकोंने संत किया ( मांडवी रचनाित ) बढ़ी अपिसे की। आपक निहास कृतियों नाम और गुल का मा २ में देवली वाहिये। उमक अतिरिक्त और भी कह राम आहि हमें वरस्वम्य है, उनम मुक्य ये हैं—? स्वायुक्तचौ०(१७१६ मा० व १० सत्यपुर्ण (२) इसम भी रास (१७१७ मि १३) (३) बत्तोचर रास (१७४० वे मु ८ पान्य) (४) कुनकावती रास (अपूर्ण) प्रभागसाराम (१०६१ मा सु १ पान्य हास १४ रामस्यस्कर्णा यविका संस्क्ष ) और स्ववन सद्यायाहि कर्मक

## कवि अभरविजय

( 28 CB)

भाप बाचक उदय निसक ( जिल्लांन्स्टिनि ) य नित्य थ । भाप भए ३ विद्वान भीर सुधति धः भापन रचित्र धृतियोधी मंदित नोंप इस प्रकार है

१ गाँव भाजन भी (सं०६४८७ ि भाष्यु०१ पुर ना पासर शानिविजय सामा )

मुबंगन्यराम (प्रमान विचार) शंक १००१ कनुराय पूर्णानिधि ।

**३ मान्नाचर्या सी० ( १४६७ आस्ट्रानील राजपुर** 

४ पेमन्त वी (१८०३ पननत्म शहसर पत्र ६६)

५ गुरुपतसर बी० (१७८८ भा० सु. ५ नापासर )

६ भैनाराज ची० (१७८६ था. शु० १३ सरसा ) तप० व्यंत्र

गुक्रमात्र शी० ( कृत्युक्रामधीतार-क्षणानर )

८ धरपस्य ६ बाजसत्त्राच ( सं६ ३८ ७ ) अपूर्व से E धरिरोत १ शुरूरत्यत्र (१३८ ) स्पूर्व १३ ऋष्ट्र और

নিজাবন লক্ষ্যন (১৯৪১) লা ২৬ স্বয় ২৪৬

19 सर्जन्य की (१४६० वि व्यक्ति) अ सु वृद्धित ¥ 7 4

१६ बच्चे खू. (१. १. (१. सम्बन्धार स्वास्ट्रेशर) सम्बन्धा rine .

the earlies are earlief to a few methods Here J 11 1

भी शमर विजयजीक दिा० स्ट्रामीचन्द्र दृत्र सुवोधिनावेगकदि मन्त्र उपत्रम्भ हे शोर द्वि० दिा० उ० ज्ञानबह्वन दि१० कुरसस्क्रमान

48

सि व्यामेरकृत प्रसारत को ( सं० १८/० तेठ स्त १ ई सावनगर ) वरतम्ब है। आपकी परम्परामें बतिवय जनवंदसी असी विधासल है।

( To 2 4)

(। सुगुरुवद्यायकी

मित्तमप्र-श्रितचन्त्र, जित्तसमुद्र जित्तहंसस्(रिजीके प्रमूप जित्त माणिक्सस्(रिजी थे । उनके पारकशंकीय बाठ कह्यारापीर नामक सिन्द थे । उनके भाषानुक्षी गोजीय बाठ कह्याण उत्तम और

करपायकासके ३० कुरासकाश नासक विद्वान दिरन्य ने । इनक विक्षेत्र परिचय थु जिनकान्द्रस्टि ए १६४ में वेकना वाहिने ।

> श्रीमद् देवचन्द्रजी (१ २६४)

बीकानेर नगरक समीपवर्षी एक रमणीय मान वा, वहां सुनिया सब हुक्सीत्रासत्री निवास करते थे उनके धनवाह नामक सीवक्षी पत्री थी। एक समय करतर वा राजसागरजी वद्यों पत्री । दम्पतिने सावसं कर्ने बंदना की और घनवाहने जो कि कम समय

प्रशासन कर का कि विदेश हैं आहें समावस्य जा कि पर जा समें की बी का कि विदेश राज्य होगा हो आपको करता हूँ गी। गर्म दिनों दिन बहुने कमा क्ला गर्मक प्रशासन करावारण करा और क्ला दौहर करमन होने को । हसी समय बहु जिनवास प्रशित

का शुसागमन हुना इस समय वन बाहक एक पुत्र हो किसमान

॥ मोर गमक्ती भी। छन्नजांस गुरुमीन चनक फिर भी पुत्र होने हा निरुपय किया मोर 'इस द्वितीय पुत्रको हमें दना" कहा, पर पनवाइ वाचक्योको इसस पृत्र ही बचन द चुडी थी।

में० १७४६ में पुत्र घल्पन्न हुआ, गर्मके समय खडामें इन्द्र कादि देवीं द्वारा सेर पर्वतपर प्रमुका स्लाध महोरस**व किय**ं जानेका दक्ष्य पैताबा। स्थीनस्पृति सचक नवज्ञात शासक्काशस्म नाम पैक्चन्त्र एस्ता। बनुष्कमस वृद्धि पात हुए जब बद्ध बास्टक ८ वर्षका हुमा उस समय बा॰ राजसागरजीका फिर वहीं श्रमायमन हुआ दम्पति ( घनबाइ ) न अपने बचनातुसार अपने होनद्दार वासकको गुरु क्रीक समयज कर दिया। गुरु क्रीने हाम मुक्क दरा सं० १५५६ म स्यु दीसा हो । प्रशासमय जिनचन्द्र सरिजीक पान वडी दीसा दिकार्र गद्र, सुरिजीने नव दीक्षित सुनिका नाम 'राजविमक रसा। राजमागरजीन प्रमन्न होकर कापको मरकारी मन्त्र प्रदान किया, मीदबपन्द्रजीने बनलट ( पिलाड़ा ) शासक भृतिप्रहर्मे रहरूर उस का साधन किया देवी सरस्वती आपपर प्रसन्त हुई जिसक फल स्वरूप बाइ ही समयमं माप गीताथ हो गये।

गुरुपीत स्वरमण्ड सभी आवश्यक और वरपीयी शास्त्र पहाकर आपक प्रतिमास अभिवृद्धि की । उन शास्त्रामें कहापनीय प हैं—पहावत्रपक्षित्र जैन काराम स्वाकरण पण्डक्ष्य नेपम, सन्दर्भ, ज्यातिष १८ कोष कीमुर्शमहामान्य, मनारमा पिहस, स्वरोद्दर, तस्वाथ आवश्यक सूद्रवृक्षि हमचन्त्रस्रि हरिमन्त्रस्रि और स्वाविकपनी कृत मन्य समूद ६ कम सन्य कम प्रकृति हस्यात्र । 48

भी भागर विजयमीय शि सहसीयन्द् कुत सुवाधिनोपैयकादि पत्थ उसकप हे और डि॰ मि॰ उ॰ शानबद्धन सि॰ कुशरकस्थाप रि॰ क्यामेरहरू जहासन चो॰ (से॰ १८८० और सु॰ १६ सावनगर ) उपस्का है। भाषकी परस्पतमें यशिवय जयचंद्रमी भागी विज्ञान है।

## सुगु**रुवशाव**छी

( ए० २ ७ ) जितमद्र जिनवन्द्र, जिनसमुद्र जिनहंसस्तिरकाक पृष्टर जिन

माणिकसम्(नित्री ये । उनाक पारकाकेशीय बार काम्यालमीर नामक रित्य थे । उनाक माणसाकी गोत्रीय बार कर्म्याण खाम कीर कर्म्याणकामके वर कुमालकाम नामक विद्यान दिल्य ये । इनाम किरोप पारिषय मु जिनाचनमुखरि पु १६४ में देखना चारिये ।

# भीमव देवचन्त्रजी

(W 968)

बीकानेर जगरक समीपकर्ती एक रमणीय मात्र वा बहु द्विजयां सब्द तुक्रसीयामजी निवास करते थे चनके चनवाद नामक मीक्रस्ती पत्ति थी। एक समय करतर बाо राजधारास्त्री बद्दा पत्तरे। इस्पतिने सावते कर्त् वैदान की जीर घनवादने जो कि छस समय गर्मक्ती यी कहा कि मिन्निसे पुत्र होगा तो आपको बद्दापद्वारी। गर्म दिनों दिन कहने क्या। चलम गर्मके प्रमाबस्त असाधारण स्टास मीर चलम बौद्दा ठरफन होने छो। इसी समय बहु दिननकम् सूरिनी

का सुमागमन हुआ इस समय वन बाहके एक पुत्र हो किसमान

वा और गमवनी थी। क्रक्तजांस गुरुधीने वनकं फिर भी पुत्र होने का निद्देश्य किया और "इस द्वितीय पुत्रको हमें देना" कहा, पर मनवाद वावकक्षीको इसस पूत्र ही थवन दे शुकी थी।

सं० १७% में पुत्र प्रत्यत्व हुआ गर्मके समय म्हामें १०५ मादि देवों द्वारा मेर पर्वतपर प्रमुख स्नात सहोत्सव किये। कानेका दश्य देला था। उसीक स्मृति सुधक नवजात वास्रक्रका सुम नाम पैक्चन्द्र रहा। बानुकास बृद्धि पान हुए जब वह बासक ८ वपका इसा उस समय बा॰ राजसागरजीका फिर कही हामागमन हुसा दम्पचि ( भनवाई ) न भपने बचनानुसार अपने होनहार बास्करको गुर मीक समर्पण कर विवा । गुरु सीने शुप्त मुक्त देख सं० १५५६ में छन् दीसा हो । विधासमय जिनचन्त्र सुरिजीकः पाम बद्धी दीका विकार्य गद स्रिकीने नव दीक्षित सुनिका नाम 'राजविमन्त' रसा। राजमागरकीने प्रमञ्ज होकर भाषको सरखनी मन्त्र प्रदान किया भीदेवचन्द्रशीने बनावट ( विखाड़ा ) बामके मुस्क्रिडमें रहकर उम का माधन किया, देशी भरत्यांनी। जाएपर प्रमत्न हड जिसक फम म्बस्त्य बोड् ही समयमें आप गीताय हो गय । गुरुमीने स्वपरमंत्रकः सभी आवत्यक भीर उपयागी सास्त्र

प्हांकर बायक मिनामी बातिहर्दि की। उन शास्त्राम व्हेरतनीय वे हैं — वहाब्स्यकारि केन बागम व्याक्तरण व्याक्तरण नेपन, नामक व्याक्तरण व्याक्तरण नेपन, नामक व्याक्तरण व्याक्तरण नेपन, नामक व्याक्तरण हैं द कोण कीमुदीमहामान्य मनारमा पित्रज, न्वराह्म, तरवाय, बावद्यक सूदहर्शिक हमयन्त्रसूदि, हरिमण्सूदि सौर प्राचित कामक कामक व्याक्तरण कामक विकास कामक विकास वि

## ऐतिहासिक जैन काव्य संपह सं० १७७४ में बाबक राजसागर और १७७५ में धपाप्यान

कानधमजी स्वम सिधारे । मरोत्में व्यवन्त्जीने विमन्त्रामजी की पुत्री माहती, समाहत्रीके क्रिये 'मागमसार्' प्रत्य बनाया । सं० १७७७ में आप गुजरात-पारण पंचार, 🐗 तत्वज्ञानमय

स्यात्वाद् युक्त भापके ज्याख्यान सवणाव अनेकों छोग माने छने । इसी समय भीनासी ब्राटीय नगरसेठ तेजसी दोसीने जो 🎏 पूर्णिमा राष्ट्रीय भावक वं अपनं गुढ कोमाकामस्री (जिनके

पास विशास प्रन्य गण्डार या, और सनेकों क्रिया पढ़ते व ) के धपदेशम् सङ्का<u>कः</u> जिनास्य निर्माणकराया या । एक बार देवचन्त्र जी बक नगरसंठ जीके धर प्रधारे और वनसे सहस्त्रक्र के १ ००० जिनोंके नाम सापने अपने गुरुधीस सक्य किये होंगे १ पूड़ा ! मेप्टिने चमत्कृत होकर प्रत्युत्तर दिया कि सगबन् । नहीं सुने । इसी **म**र्वमरपर क्रानविगस सुरिशी प्रधार । श्रोप्टिने उन्हें कन्दन कर

महस्त्रपृष्टि १० नाम पृष्ठे । इन्होंने नाम व उद्येख-स्थान फिर कभी बनसनेका कड्कर घेप्टिकी तिकासा ग्रास्ति की। सन्यहा पानज-साहीपोक्षर चीमुरा बाही पाहबनायजीक मन्दिरमें सनरह मेही

पूजा पढ़ाइ गइ उसमें बीड्क्चन्द्रजी और ज्ञानविग्रत सुरिजी मी सम्मितित हुए। इसी समय शठ मी दहानाय वहां प्रभार और मृरिमीको दग्र किर पूर जिल्लामा जागून हुद्दु सत सुरिमीको सहस्र कुर जिन क मामाकी पृष्छा की उन्होंन उत्तरमें 'प्राय' सहस्त्रहूट निन नामाकी नाम्ति (विष्णुत्) बान दोती हैं, सस्मव हैं कोई शास्त्रमें हो। बदा । इन बचनोंका सत्त्रम कर ब्रेबयस्त्रजीन बनस बदा

46

ų**હ** 

कि माप तो घेप्ठ विद्वान कहाताते हैं फिर एसे अययाव कैसं कहत हैं, मीर ऐसे क्यनोंने बावकोको प्रशित भी कैसे हो सकती है। यह मुनकर ज्ञानविमञ्जारिको कुछ तहककर बोल:-ग्रुम महत्त्रप्रश्रः बासी हो, शास्त्रक रहस्यको क्या आनो ! जिसने शास्त्रोंका सम्यास किया है, वही जान सकता है। इसी समय मेप्टिने कहा, सुरिजी अन्न इस बातका निणय करना है। सब स्रिमीने देवचन्त्रजीसं स्त्रा कि तुन्हें व्यवका विवाद पमन्त्र हात होना है। (भारवाडी च्यावत ' बेंच्नी खडाइ मोख रूप") सत्यथा यदि हुन्हें भइस्त्रकृतके नाम हात 👔 तो काखामी। देवचरत्रजीने रिल्पकी ओर इंद्रा, तब बिनवी शिष्य अनदपत्रीन रओइरणस सहस्त्रकृतक नामीका यत्र निकासकर शुरुधीक क्षायमें दिया। ज्ञान विमञ्जूरिजीने उस पद्रकर आह्चयोन्दिन हा वृंदयन्द्र जीस पृष्ठा कि भाषक गुरुओका नाम हाम नाम भ्या है १ उत्तर—प्रपाञ्चाय— राजमागरभी । नव मुरिजीने बढा आपकी परम्परा (घराना) तो च्चित्र परम्परा है, तब मस्रा साथ विद्वान कैस नहीं होंग इत्यादि मृदुवानमाँ द्वारा बहुमान किया । ब्रेप्टि तलमीका मनारभ पूरा हुमा सहस्त्रहरू नामोंकी नेबचन्द्रशीने प्रसिद्धि की। प्रतिप्रार्ट मनेक उत्सव हुए।

इसके पात् देवचन्त्रभीने परिवाद्या सबद्या परित्याग कर क्रिया प्रदार दिया। सं० १७०० में बाप ब्राह्महाबाद पपार नागारी सरापमें अन्यन्ति की। बापकी ब्राप्यस्य रसमय द्वाना प्रदत्त कर बानामाको अपूर बाप्टाइ फ्लब्स हुआ। बीसङ् द्वरहाती

# पेतिहासिक जैन काव्य संग्रह सं० १७७४ में वाचक राजसागर और १७७५ में सपाप्यान

46

कानभगती स्वर्ग सिधारं। मरोटमें व्यवन्त्वीने विमस्तासकी की पुत्रा माइमी, अमाइजीके क्रिये 'जानमसार' प्रत्य बनाया । र्छं० १७३७ में बाप गुजरात-पाटण प्रधार, वहां तत्वज्ञानमय

स्यादवाद् युक्त बापके व्याक्यान सक्ष्माच कनेकों छोग वाने स्मा । इसी समय श्रीमासी बातीय नगरसेठ तेमसी दोसीने जो 🎏 पूजिमा गच्छीय बावक थे अपने शुद्ध कोमादप्रमस्टि (जिनके

पास विशास मन्य मण्डार वा और अनेकों किया पढते 🔻 ) 🕏 चप्येससे सहस्त्रङ्ग किनास्य निर्माण कराया था। एक बार देवचन्त्र भी एक नगरसेठ शोके वर प्रधारे और कनसे सहस्त्रकृषे १ भिनोंके नाम आपने अपने गुरुधोसे अवश किये होंगे १ पूर्ण र भेष्ठिने चमत्कृत होकर प्रस्मुसर विया कि भगवन । तहीं सुने । इसी भवैसरपर ज्ञानविगळ सुरिजी प्रधार । कोस्टिने उन्हें कन्तृन कर

सहस्त्रहुन के १०० नाम पूछे। बन्होंने नाम व उद्योख-स्थान फिर कभी क्लानेका कड्कर बेप्लिकी क्रिकासा सान्ति की। अन्यदी

पान्ज-साहीपोक्षक चीमुख बाढ़ी पार्खनायशीके मन्दिरमें सतरह मेदी पूजा पहाद गई उसमें बीश्चवन्त्रश्री और श्रानविभव सुरिजी मी सम्मिसिन हुए । इसी समय सठ भी वर्शनार्थ वहां प्रचारे और मूरिजीको दस फिर पूर जिल्लामा जाएन हुई अत सुरिजीको महरू क्ट जिन क मामोंकी प्रका की, उन्होंने उत्तरमें 'प्राय' सहस्त्रहरू जिन नामाकी नाम्ति (विष्छद्) हात होती है, सम्मव है कोई

काम्प्रमं हो। कहा । इन बचनोंको स्थान कर वेवचम्द्रसीने उनस कहा

ि भार तो श्रेन्छ बिद्धान कहलात हैं फिर एस अयशाय हैम कर्त हैं भीर ऐस क्यानेंसे शावकोको प्रतीति भी फैस हा सक्ती है। यह सुनकर क्षानविसल्युरिशी कुछ तहरूका बोळ-सुम

मसम्बद्धः बामी हो, शास्त्रक रहस्यकोक्या जानो । जिसने साम्योका सस्यास किया है, कही जान सकता है। इसी समय

मेप्टिने कडा श्रीजी मुझ इन बलका निणय करना है। तम स्रिजीन देवचन्त्रजीस कहा कि तुम्हें व्यवका विवाद पमन्त् सान दोता है । (मारवाड़ी कटावत "बॅबनी सड़ाइ मोस ल्व") अन्यमा यदि पुष्ट् भइस्प्रहुरक नाम हान हो नो बनखाओ। इस्पर्टिमीन शिष्यकी स्रोत रहता तक विजयी शिष्य सनस्पत्रीन रजोडरणस महस्यकृत्क नामोंका पत्र निकालकर गुरुवीर दायमें दिया। हान विमस्मृतिभीने उम्र बहुद्वर आण्ययान्त्रित हो देवयन्द्रजीम पुत्र कि मापक गुरुबोका नाम गुम नाम क्या है ? उत्तर:—उपाध्याय— राजमागरजी । नत्र भृरिजीन बद्धा आएडी परव्यसः (घराना) ना विद्वत पामपा है तब मना भाप विद्वान कीम नहीं हार। इत्याति मुदुषास्पा द्वारा बटुमान किया। ऋष्टि तजनाका मनारम पूरा टुमा मास्त्रपुर नामाची देवपरूजीन अभिद्धि थी। अनिपादि भनद उत्सद हुए। इसक यात्र देवपत्त्रतीने परिवाला सदया परित्याम कर किया

उद्धार थिया। मं० १५३५ मं साथ सदमग्रहार प्यार सामीरी सराह्य सप्तरेपनि थी। सायशा सप्यान्य स्मान्य देणना प्रदान बर प्रात्रामाधी सपूर सायहार स्थानन हुना। श्रीमर् देष्टरानी

पेतिहासिक औन काव्य संग्रह मगस्ती सुत्रभः गम्भीरः रहरूबोंको क्यूयटन फरम समा। मापक चप्त्रम माणिकसाक्षत्री बृद्धियेने मूर्खि पूजा स्वीकार की इतना हो

40

प्रतियोध दिया। व्याक्यानमें आपनं सञ्जूष्यय तीर्यकी महिमा कर सर्व, इससे भावकोंने क्षत्रुंजयपर कारकाना स्थापित कर नवीन जैस्य जीर जीजींद्वार करवाना जारम्म किया । सं० १५८१-८२-८१ में फारीगरोंने कहां चित्रकारी आविका बढ़ा 🗱 सुन्दर काम किया। (कांसे कियार कर) शामनगर आये अनुर्मासके किये सूरवकी विशेष माम्बर्ग्डफ बिनवी होनेस माप सुरव पद्मार । सं० १७८५ ८६-८ में पालीवाने एवं शत्रशंयमें वश्वशक्त कारित चैत्वींकी दक्कन्त्रजीने प्रतिष्ठा की जीर धनः राजनगर आकर सं० १७८८ का चतुमान नहीं किया । इस समय बाचक दीपचंदशीके प्यापि उरपम हुई जीर भागाइ प्रक्रम २ को वे धर्मा निवार । तथामधीय विनयी विसक्तिमग्रजीको साप विद्यास्त्रयन कराने खगे सौर उन्होंने मी भाषकी वैशवक्त-सेवा मक्ति कर गुरु-क्रमा प्राप्त की । महमदाबाव्में बाह्य व्यावस्त्रश्रमणी जो कि रतन मंदारीक मप्रै-

थरी व गुरुऔस निरव धर्म-अर्चा किया करते वे ऑर गुरुमी≪ हानकी गरिमास जमस्कृत हो बन्होंने रतन मंहारीक भाग आप

नहीं उन्होंने नबीन चैत्य कराकं गुरुमीकं हायसं प्रतिश्वाभी करवाई। भीमक्ते झान्तिनाथ पोछक भूमिगृह्में सहस्त्रकपावि अनेकों विस्वी की प्रतिष्ठा की इन प्रतिष्ठादि कार्योमें प्रकुर हब्द सन्द किया गया कीर केन वर्मकी महत्ती महिला हुई। मं० १७५६ में आपने सम्मातमें चीमासा कर भनेक मर्स्योको ही प्रशंसा थी, कि सहस्वातीक वाली माजू प्यार हैं। उनक प्यानास स्वर्माद भी शायको बंदनाय प्यार और गुरुधास शान सुभाका सनन कर बढ़े प्रमन्त हुए। बंदबल्डमीक उपदृष्ठम रतन भंडारी निरय मिन पुस्तादि करने स्था एवं को विस्य प्रनिष्ठा १७ मही पूमा आदि सनेकालेक प्रमष्टन्य हुआ करत, उनमं भी मंडारीमां समिम स्वित होने सम।

गक बार राजनगरमें मृगीका उपप्रव हुमा नव संहारीजीन उम निवारणाय गुरुमोम बिनवपूरक किमिन की। आपन प्रामन प्रमाव नादि साम जानकर जैन मंत्राझायम प्रमानिवारण कर मनुष्यों का कर दूर किया। इसम जिन शासन और देवचन्द्रजीकी सक्त स्विच प्रश्नीमा होने हमी।

इसी समय रणक जी बहुत सना सदार र बार्स हारीम युद्ध करने बारे। बंहारीजो नरदास गुरुजीक पाम बाप क्यांकि उन्हें गुरु धीका पूरा किलाम था। ये अपन सहायक और स्ववस्थ एक मात्र आपका हो सामा था। सन् गुरुजीस नियेत्न किया कि सन्य करने बापा है युद्ध विकास का आपका हर हो। यह है। गुरुजीन साधानन देवह जिनस जाआपका स्थान दिया सन युद्ध रणकुर्जी हार बीर संगरिजीची जिल्ला हर।

भागका बामाप्य भन्नि अवर्गस्य पुरशासभागीका गुरणीय स्थय समागर्भ समय स्थापा । गुरणीये वागीक विष्याप्य साम्यश्चित्र स्यक्षर प्रमानेनातामानुदागी स्थापा । में० १४६५ पार्टमाने और १४६६ १० स स्थापास्य चनुषास स्थित । को सामन दुरसार ६० प्रतिशामिक जैन काम्य संग्रह टीटों हो बिजय कर सथानगरक चेल्यों ही पूजा, जिस बुदकोंने क्य करा दा थी पुन सक्यांतिन की । परचरी बायक ठाउरको बायन

प्रतिकोष दिया और व शुरु आहाम चस्न स्र्मो। फिर पाडी हाना और पुन जवानगर चतुर्मान कर १८०२ ३ में राजावाकों पमरे। कहार अधिपतिक अंगदर रोगको नष्ट किया, अहं कर भी आपका सकड़ी गया।

मं० १८०४ में साबनगर पथारे, बहां मेहता ठाकुरसी कट्टर हुइ महायायी थ, कहें प्रतिकोध शिया एवं बहाट ठाकुरको भी जैन मनानुरागी बनाया। मं० १८०४ में पाकीशानके ब्रामी वपदवने भी सापने तथा किया। मं १८०५ में बीवदी पथार और बहुकि

सी मापने तप्त किया। मं १८०५ में श्रीवही प्यारं मार व्यार भावक बांसी बोहरा साह मारसी खाइ जयबन्द, नटा, रहीक पासी मादिको विद्याप्त्रयन कराया। श्रीवद्गी प्रश्वा, चूडा इन तीन गार्वोमें ३ प्रतिस्टारें की। प्रारांवामें प्रतिस्टाक समय सुरानन्दमी

कापसं मिन्ने थे।

कापक व्यवेशसं सं० १८ ८ में गुजरात्रसं सनुजंग सर्वे निकल्पा। गिरिराजपर यहे क्यान हुए। बहुतसं अ्यका सर्वस्थन हुमा। मं १८ ८-६ का बहुमांग गुजरातमं किया।

्रशा । १८ ८ च्या महाना प्रशासका क्या निकास सीदेवचल्यां से सो उसके काम पता थे। शहास मोतासा और आक्यान जीन भर में प्रशीण सीर शानिसारी थे। शहास्त्रमायर गुरु क्योंने प्रतिस्त्रामें की। साह कमरा कीकाने ६ बनार कामे स्थास किये।

र्घ १८११ में क्रीकड़ीमें प्रतिष्ठा की । बहुबायक हुद्दक भावकी

को प्रतिबोध देकर सृर्तिपृजक बनायें । उन्होंने सुन्दर बैटा निर्माण कराये सौर चनमें अनेकानेक पृषायें होने क्रगीं ।

मी देक्चन्त्रभीकं पास विवक्षण हिल्य मनरूपमी वादी विजेता विजयकन्त्रजी (वर्ष कन्य गच्छीय साधु भी ब्यापकं पास विचाय्ययन करतं थे) एवं मनवपत्रीकं वक्षुमो और रायचंदनी नामक क्रियद्वय रहतं सं यदं गुरु साझानें रहकर गुरुसीकी सवामण्डि किया करतं सं।

से १८१२ में श्रीमत् वैषयन्त्रजी राजनगर पचार , यहा गण्ड-नायक भीपून्यजीको सामन्त्रित कर चनक द्वारा आवक समुवायनं वर्ष रुस्तवसे सापको बाचक पदस सार्कान्त्र किया।

वा० भी देवकन्त्रजीकी देशना अस्तर्क समान थी। स्नाप हरि-मन्नपुरि, प्रशीविज्ञकाणीक एवं दिनास्वर गोमन्नसाराष्ट्रि तत्व झानकं मन्नोंका प्रवर्श देत थे भोताओं की प्रवर्शिक विद्नार्गित बढ़न स्त्री। श्रीमद्ने मुख्याज, बीकानेर खादि स्वानीमं चतुर्माम क्लिय एवं असेकों नये सन्वर्षाकी रचना की, जिनमें देशनास्तर नयक्क, झानसार सम्क-टीका कांगस्व टीका आदि सक्य हैं।

इस प्रकार शामन क्योत करते हुए राजनगरके दोशी बाक्सें भाग दिशक रहे वे इस समय अक्टमात वायु कोपस समनादिकी स्माधि करनन हुई । शीमबूने जपना आयुष्य निरुध कार्कर दिनयी फिप्प मनरपत्री कोर बनक क्वियान सुवित्य और रामचन्द्रती (रूपचन्द्रती) एवं डिनीय किय वायु दिजयचन्द्रती बनक दिल्य हुव मनाचेद और विवदकंद्रको योग्य दिखा हैक उद्याज्ययन, इंगरें Ę

टोओं को विश्वय कर जवानगरक वैत्याँ की पृत्रा, जिस बुद्धकीने क्य करा दी यी पुन अक्वाक्षित की। परसरी मामने उस्कृरको आफने प्रतियोग जिया और वे शुरु आक्क्षों चक्कन छो। किर पासी वाना और पुन अवानगर बतुमास कर १८ ०३ में राजवाकों प्रमान। क्यान्ट अधिपतिके संगदर रोगको नन्ट किया अर्थ की भी आपका अरक हो गया।

सं० १८०४ में भावनगर पथारे व्या मेहता उच्छरती कहर दुइकानुपापी थे, अर्से तिरुवोध दिया पर्ध व्यक्ति ठाकुरको भी जैन मनानुरागी बनाया। मं० १८०५ में पार्यावानेके प्रगी करदकको सी भाषन नट्ट किया। मं० १८०५ में सीवद्वी पथार और व्यक्ति सावक बोनो बोहरा शाह धारमी, शाह व्यवन्त्, बेटम, ध्वीव-पार्थी मादिको विधायमण कराया। श्लीवद्वी प्रमान, चूना इन तीन गावोंमें दे प्रशिक्ताचें की। प्रामान्ति प्रशिक्ताक समय सुलानन्त्री सापस मिळे थे।

कापक उपकृतिस सं १८०८ में शुक्ररामसं शतुर्जय सक्षे निकास | निरिशासपर बहु वस्तव हुए । बहुतसः । स्थाका सक्ष्मय हुमा । मं १८०८ ६ का बतुसास शुक्ररातमें किया ।

१८१ में क्यराज्ञाहर्न श्रृत्तमेयका मङ्ग निकाला, धीरक्यन्त्रमी भी उमके माय प्रपार थे । बाह्य भोतीया और खत्वपन्त्र फेंत घर-में प्रतील कॉर बृत्तेयहर्ष थे । बाहु-प्रययर गुरु कीन ग्रतिट्यवें की ।

शाह कपरा कीकाने ६० हजार रथय न्यस किये। मं १८११ में सीपडीमें प्रतिप्ता की। बदुवावक बुदुक मावका

## महोपाच्याय राजसोम

( to fed )

१६ वी सलाखीक सुप्रसिद्ध विद्वान अमाकस्यापत्रीक साप विद्यास्तर ये, जवः कहीन आपक गुण-गर्भिन यह अध्यक्त बनाया है। प्रस्तुत कायकों गुणीकी प्रर्शनाके सविशिक्त इतिवृत्त कुछ भी नहीं है।

अन्य माधनों के बाबारसे आपका झातच्य पतिचय हम प्रकार है—मापक रिकट (१) झान पैचमी पूत्रा मं० (५) सिद्धाचलस्तकन मं० १७६७ प्रक ४० ७ (३) नवकरवासी १ ८ गुजस्तवन माहि एससम्ब हैं, मीर आपक छि० कह प्रतिचें भी प्राप्त हैं।

माप क्षेमचीर्ति शासाक विद्वान वे परम्पराका नामानुकम इस शक्तर है ---

(१) किन इसक सृदि (२) विनय प्रम (३) व विभव गिलक (४) उ अमकीर्ति (५) तपोरल (६) तेजराज (७) बा० शुक्तकीर्ति (१) दर्ष कुंतर (६) वा अन्तियमंद्राज (१०) उ० शब्दमीकिर्ति ११ योग्द्रप (गुर आजा प्रसिद्ध विद्यान स्क्रमीक्स्त्रम १२ वा० वस्मी महुद्र (१३) कुंद्र प्रियमीक १४ वि० काण वा आपकी परम्पास (१५) वा तस्य बस्स्रम (१६) प्रीतिक्त्रिय (१५) पं कर्म मुन्द्र (१८) बा० साम महुद्र (१६) ग्रीतिम्ब्र (२०) समृत रंग ( स्वीत्वन्द्र ) हुए, जोकि के १६७१ में स्वाम निमार १

## बा० असृत धर्म

( no len)

रपाध्याय क्षमानस्याणजीक साप गुरुवय थे, लतः पाटकभीने

67

कारिकापि सुत्र अवण करते हुए आरमाराजना कर सं १८१२ मात्र कृष्ण जमावस्थाको एक प्रहर रात्रि जानपर स्वर्गवासी हुए। समी गच्छके आवकोंने मिरक्कर बढ़े उरसवक साव मापके पित्र देवका कामि-संस्कार किया, गुरुभिक्षों बहुत ग्रम्मध्य किया गया। सीमर्क कार्य भीर आरम-मागृतिको देवकर कवि कहता है कि आपको मोका सिन्तकर है। ७-८ मार्चक स्वर्गत तो सबस्य ही निदिश्तिको प्रमा करेंगे। आपक स्वर्गतमत्रके समाचारों से देस विद्रामी सोक सामा । किलेक क्यानानुसार आपकं मस्तक में मिन बी, खादहन समय चस्नक कर प्रध्योगें समा गई। किसी के हाल नहीं नाई। सावक संक्ष्मे स्त्य बनाकर बारकी पादुओं के स्यापना की।

भापक विरुव्ध सनदपत्री भी गुढ़ विष्युक्त आकुछ हो बोड़े ही विमें भापके स्कार्मी जा भिक्ष । कभी (रासरबनाके समस्मी) भी रायबन्त्रजी बोधकानुसार व्याक्रमानावि वेकर धर्म प्रचार करते हैं । कन्दोंने अपने गुरुकी प्रदाना स्वयं करने सं लविद्यानोकि सांदिक सामिक वेरा भरतुक रास रचनेके किये किससे कहा और किस भ १८९५ क साधित हुझ ८ रिक्वारको ध्वा 'वेबक्समा राम' कनाया ।

सापकी कृतियों सीमद् देवचन्त्र सा १-२ में प्रकासित है। इनक सतिरिक्तके लिये देशं यु जिनचन्त्रस्रि दू १८६ सीर २१९।

## महापाच्याय राजसोम

( দৃ৹ ફ৹৸ )

१६ वी शायाव्यीक सुप्रसिद्ध विद्वात क्षमाण्डन्याणजीक जाप विद्यागुर ये बात जन्होंने आपकं गुण-गमित वह बच्दक बनाया है। मसूत अप्टक्ते गुणोंकी क्षामाके अधिरेक इतिकृष्ट कुछ सी नहीं है। अन्य सामनोंके आधारसे आपका शायाब्य परिषय इस प्रकार है—आपक रिष्का है। क्षान पंचमी पूजा सं० (२) किस्स वस्तिकत में १४६६७ प्रका है। इसने पंचमी सुजा संत गुणायाव्या आदि उपक्रम हैं, और आपके कि ज्ञा प्रविधें मी प्राप्त हैं।

भाप क्षेमकीर्वि हासाक विद्वान वे परस्पराका नामानुकम इस प्रकार है :---

(१) किन कुबाक सुरि (२) किनय प्रम (३) व किमय तिस्क (४) वर समकीर्ति (५) वर्गरक (६) वेकराज (७) बार पुवनकीर्ति (४) वर्ष कुंतर (६) बा अभिमांबय (१०) वर कामीकीर्ति ११ सोमस्प (गुरु आता प्रसिद्ध विद्यान कामीस्कल्प) १२ बार कम्मी समुत्र (१३) अन् र प्रियमीक १४ शि क्या ये। सापकी परस्परामें (१५) बान् र व्या करूम (१६) प्रीतिविधाम (१४) पं पर्म मुन्दर (१८) वा साम मसूत्र (१६) मुनिमित्त (२०) असून रंग (मांसिन्दर ) हुए जोकि स्थ ११९१ में स्था निपार ।

## षा० अधृत धर्म

( E & B)

प्रपारमाय समावस्थानजीक साथ शुरुवय थ, सन पाठकजीन

कप्ट वेंग्रम रुपक्स वंशकी वृद्ध शासामें आपका अन्म हुमा था, श्री जिनसंचिस्रिनोक दिल्य प्रीतसागरजी ( जिनसम स्रि<sup>क्</sup> सतीर्थ-गुरु भाता ) क आप शिन्य थ । आपने बलाजमादितीर्थे की

परिश्रासिक सार इस प्रकार है -

67

यात्रा थी एवं भिद्धाताच्य योगात्रुक्कृत किया था। स्वेगरगसे आपसी भारमा मोठप्रोत थी (इसीस भापने परिप्रहका स्याम कर दिया या) । पृत्र इंदानें भापके उपदेशसे स्वर्णांडंडप्यज कस्टाबारे जिना<del>टा</del> निर्माण हुए से । जनेक सम्बारमाओंको प्रतियोध देते हुए आप जैस्म्रमर पदार और कही र्म० १८५१ माच शुक्का ८ को समादिस

मापको सुरपु हुई । स्थानाग स्क्रक सनुसार मापकी भारमा सुरुति निगत होनेक कारण जाप वेकारिको प्राप्त हुए कात होते हैं। आप भाप वाचनाचार्वं पहलं विमृषित थे। विदेश परिचय ड स्मा

### करपाममीके स्कांत चरित्रमें दिया सायगा । र अमाकस्याण

( No Boc ) गुरुमक शिव्यने भाषत्र परकोक्त्यामी होनेपर विरहात्मक और गुजकगनस्यक इस अन्दक और स्तकको रचा है। स्तकक पे<sup>ति</sup> दासिक सार यही है, कि सं १८७३ योग करूमा १४ को बीकर्नेर्से माप स्वर्ग सिशारे थ ।

१६ वीं बनाव्यीके सारतर विद्वानीं संबाप कामराण्य सं । जापकी प चरित्र इम स्वतंत्र पुस्तकाकार प्रकाशित करमेवाल है अर्ड यदा कियंप नहीं किया गया।

#### प॰ अयमाणिक्य (प॰ ३१)

यि इरल्कन्त्रशिक क्षित्य जीवनश्रस्त्रशिक आप सृशिष्य थे। १६ वी ध्याब्दीक पूर्वाचेरी भागकी आपकी क्यांति वो। सबक एरूप्यन्त्रने छंद्रमें सं० १८०५ वेसाक्षके हुक्का ६ को आपने (१) जिनवेद्यकी प्रतिन्दा करवाई, क्षका ब्ल्का किया है। आपके सुन्यद्वास, क्षक्ताक, वोपवन्त्र अरखुनाहि कई क्षित्य है, आपका वाल्याक्स्याक, नाम ध्यमका वा। आप कीचिएक स्टिश्स्त्राक थे।

इमार संग्रहमें आपक (सं० १८५५ मिगसर करी ३ बीकानेरमें) नीबराधि समापनाको टीप है। सन रखा संग्रब इसके कुछ दिनों बाद ही बोकानेरमें आपका स्वर्गवास हुमा होगा। आपको दिये हुए आदेशनत और सन्य यतियाके दियं बुए अनेकों पत्र हमार संग्रहम हैं।

#### भीमव् ज्ञानसार जी

(वं ४३१)
कारुवास बान्तव्य सांव हातीय क्ष्रेचन्द्रजीकी परनी जीक्यदेने
सैं० १८०१ सें कापको करमा त्रिया था, मं० १८९२ बीक्यतेरसं सी
जिनसाम स्टिमीक क्षिया रामचन्त् ( उत्तराज ) जीक लाग क्षिय कुगा बीकानेन नरस स्टलिंग्ड्रजो झाएक परम सक थे। राजा रज्ञ निद्मी सी सामको क्ष्री सद्धाकी शक्ति संस्ता थे। लागक सद्या सुराजी नामक सुरिस्स थे।

भाग मस्त्रयोगी क्लमकृषि भीर राजमान्य महापुरुष ने । भागक रनित भामन भन्योकी हमने मक्की कर की है जिस किस्तृत पतिकामिक जीवन चरित्रक साथ यथावकाश प्रकासिन करेंगे ।

पेतिहासिक जैन काव्य संप्रह ६४ मपने गुरुमीकी भक्ति सूचक इस लच्टककी रचना की है। इसका

परिदामिक सार इस प्रकार है — कर्द्ध बे्समें चपकस वंशकी बुद्ध शास्त्रामें सापका जन्म हुमा मा भी जिनमचिस्रिजीक शिष्य प्रीतसागरमी (जिनसम स्रिके मतीर्ष-गुरु भारा ) के माप शिष्य थे । मापने शत्रंजयादितीर्घों की

यात्रा जी पर्व सिद्धार्तीका योगोद्ध्यन किया वा । संवेगरगस मापकी भारमा मोत्रपोत थी ( इसोमे मापने परिमहका स्थाग कर दिया था) । पूत्र देखमें भागके चपदेशसे म्नर्गर्डडम्बज कड्याबाके जिनासम निर्माण हुए ये 🏿 सनेक सञ्चारमार्मोको प्रतियोज देत हुए आप जैससमेर प्रधार और वहीं मं १८५१ माम छुन्छा ८ को समाभिसे मापको मृत्यु हुई । स्वानांग सूत्रक शतुसार आपको कारमा मुक्से निर्गन होनेक कारण आप देकारिको प्राप्त हुए झात होते हैं। आप

माप बाचनाचार्यं पदल विमूपित थे। विशेष परिचय उ धुमा क्र्यागतीक स्कांत्र चरित्रमें दिया जायगा ।

## **२० क्षमाक**ल्याण

( Sof OF)

गुरुमक कियने जापक परखोधनामी होनेपर विरहत्सक और गुणक्यानात्मक इस. वाय्टक और स्तवको रुवा है। स्तवका पति हासिक सार यही है, कि सै० १८७३ योग क्रफ्ता १४ को बीकानैरमें भाप समा विकास है।

१६ मी शतान्त्रीक नारतर विद्वानों में आप समरत्व्य थ । आपका ण परित्र इस स्कांत्र पुस्तकाकार प्रकाशित करनवास 🖏 भठ यहाँ विमान नहीं सिरमा गया ।

#### ए० जयमाणिषय (प्र०३१)

यति इरस्यकन्त्रजीक हित्य जीवजगुरस्त्रजीक साथ सुहित्य व । १६ वी स्वताव्यीक पूर्वाचेम सायको सम्बद्धी स्वयाति यो । संबक्त म्यस्यकन्त्रने क्ष्वमें संव १८०० बेसासके शुक्का ६ को सामन (!) मिनवेरियकी मिन्द्रस्त करवाई, उनका कल्क्ष्य किया है । सायके सुन्यरप्तास, वस्त्रपाठ, बोराबन्द्र अरुजुनाहि कई शिव्य वे, सायका पाल्याकस्याक्र नाम 'धनाहा' या । साथ कीचिरका सुरि शास्त्राक थे।

इमार संमहमें आपक (सं० १८५५ मिगसर क्ही ३ बीकलेरम) भीषपित्र सुमापनाको टीप है। अब यथा संसद इसके कुछ दिनों बाद ही बाकलेरमें आपका म्काबाल हुआ होगा। आपको दिये हुए आदेशपत कार अन्य यशियाके दिये हुए अनेका पत्र हुमार संग्रहमें हैं।

> मीमर् ज्ञानसार जी (१० ४३३)

मैंगस्टबास बारनव्य सांड क्वारीय वर्षेचन्द्रजीकी परनी जीवयदने से १८०१ में बापको मन्य दिया वा मं० १८१२ बीक्सनेरमें भी मिनखाम स्रिजीक सिन्य रायचन्द्र (रहराम ) बीक बाप रिज्य दुए। बीक्सनेर नरेस स्ट्रहासिंहमी आपठ परम भक्त थे। राजा रहा निक्सी सो आपको बढ़ी बहाखी हरिस दरहा थे। आपठ सदा सुरगी गामक स्रिज्य थे।

भाग मन्त्रयोगी ज्यानकृषि और राजमान्य महापुण्य थे। भागक रचित समस्त मन्योंकी हमन नकृष्ठें कर की हैं जिस विस्तृत एतिहासिक जीवन चरिकक साथ ययावकात प्रकाशन करेंग।

# खरतरगच्छ आर्यामण्डल

## ष्टाषण्य सिद्धी

( go 2 00 )

बीकराज शाहकी पत्ती गुजरहेकी आप पुत्री की। पहुतजी रहें तिदिकी आप पहुषर की, साम्बाबारको सुबारकरस्य पासन करती हुई पु सिनवन्द्रसूरिजीक आदेशस्य आप बीक्सनेर पभारी और की जनसन जाराधना कर मं १६६२ में स्का सिकारी। की जारके स्मृतिमें बुंग (स्त्य) बनाया गया। हेमसिद्धि साम्बीने यह गुयर्गित गीत बनाया है।

#### **सोमसिद्धि**

( प्र २१२ )

नहर गोत्रीय गरपालको पत्नी सिंपायेको आप पुत्री बी आपका कन्म नाम 'संगारी' बा, बीबनाबस्बा कालेपर पिटाकीने बोधरा गेळासाबके पुत्र राजधील आपका पाणिम्बल कर दिवा । १८ वर्षकी अस्त्वामें धर्म-उपलेखे अस्त्र करते हुए आपका बेरान्य करता हुना और धास-असुरसं म्हानति छे दीखा महण की । बीक्रिट होन्यर आपका नाम 'सोमासिद्धि रक्ता गया आपने आयों असन्यसिदिकें समीप सुत्र सिद्धान्तींका अस्प्रयान किया वा और धनन आपको अपने प्रयूपर स्थापित की थी। रानुस्य आदि तीवों की आपने यात्रा की थी। आवण कुम्मा १५ कुद्दस्यविवारको अनुस्तरकर आप स्था मिषारी । पहुत्तमी (संमदतः भाषकी पदस्य) हमसिद्रिने भाषकी स्मृतिमें यह गील बनाया ।

#### गुरुणी विमलिमिद्धि (४०४२२)

साप मुख्यान निवास मात्वू गोत्रीय शाह्र अववसीकी पत्नी जुगवाद की पुत्री-रक्त थीं। स्वृत्वयमें ब्रह्मपर्य क्रक्क भारक अपने फिन्न्य गोपानाद्यक प्रयक्त प्रतिवोध पाकर वाएने साच्यी भी स्वयप्यमिद्विक समीप प्रवच्या स्वीकार की थी। निमक बारित्रको पासन कर बनसन करत हुए बोकानेरमें स्था सिपारी। वपाच्याय भीतस्त्रिकीर्तिकीने स्त्यूपक बन्नुर आपक मुन्द् बर्प्योकी स्वापना कर प्रतिस्त्र की मान्यी विवैक्तिमिद्विन यह गीत रखा।

> गुरुणी गील (४००१४)

कादिकी १॥ गावा नहीं मिझनेस आर्थासीका नाम शहात है। मार्थमुला गांत्राय कमचन्त्रकी यपुत्री बीं। सी निर्नामह मृरिजीन सापको प्रमुखी वर दिया या और सं० १६६६ मात्रकृष्य - को विगामिटि सास्थान यह गुरुषानीत बनाया है।



# खरतर गच्छ शाखार्ये

जिनप्रभसृरि परम्परा (४ ११, १६ १४, ४१, ४२, )

षीर---मुषम-कार्य-प्रमब-स्टर्यमङ्ग यद्योभङ-जायसमृति मङ्ग-षाहु स्युज्यिन्द्र-जार्यम्ब्रागिरि-जायमुब्द्धी ज्ञाविमृरि इरिमङ्गप्रि स्रीडक्प्र्र-जायसमुद्र-जायमग्-जार्ययम-जङ्गुल-बजस्वामी-जार्य-

रितन-भार्यनित्य-मायनागाहित-वर्षत-त्रिग्वक-द्रिमक्तन नागा-श्चृत-गोक्तित् मृतिहन्न क्षेत्रशिख-वृष्णसूरि उमान्यतिवाजक-भिन-भन्नसूरि-वरिभन्नसूरि-वेषसूरि-वेश्वन्तसूरि-क्याननसूरि-वर्षमन सूरि किनेक्सरसूरि किनचन्नसूरि-क्यायवस्युति किनच्छासूरि-वि

नव्यस्रि जिनचन्त्रस्रि-जिनपतिस्रि जिनेस्यस्रि-स्रां तक तो स्तकम साध्य सी है।

न्युज्ञम् भारतः हा इ। १ । इसकः प्रकार जिनेसरस्रिकः प्रकार जिनासिक्स्र्रिर जिनसमस्रि जिनवेकस्रिर जिनमेकस्रिर(४ ११) सातुक्रमसे चनकः प्रकार जिनसिन स्रिर चकका नाम स्राता है (४० ४०) इनसे जिनसमस्रिर जिनसेन सरिका विश्वेप परिचय गीतोंने इस प्रकार है —

भन्दस्य (१तत (क्या )

शहस्य अध्या शतुर्यीका सम्राट इन्हें समार्थे जामित्रत कर्रा ये क्युनदीन सी आपक वर्षनस्य बढ़े प्रसन्त हुए थे ।

स्था-कार जा जारक वृक्षकर बड़ असम्ब हुउ थे। पनिशाह सहस्मह शाह आपस ब्रिक्कीमें सं० १३८५ पीप शु<del>बक्का</del>८ वानिकारको भिन्न थे, सुरक्षावने कान्त्रसाहित नमनकर कापको अपने पाम विद्यापा, कौर व्यक्त सुदु भाषणोंस प्रमन्न होकर हाथी घोड़े, राष्ट्र, पन, दश प्रामादि को कुछ इच्छा हो, देनक क्रियो विनती करने व्या। पर साञ्चाचारके विचरीत होनसे आपने किसो भी वस्तुके सनेसे इनकार कर विचा।

भापक निरीहताको सुख्यानने बड़ी प्रश्नमाकी सीर बन्नादिसे पूजा की । सपने इाथकी निहानी (मीहर छाप) बाख्य फरमान दैकर नवीन बमित-उपासय बनका दिया और सपने एट्हिस्स (जिनपर सप्त्याह स्वयं बेटना है) पर आरोहन कराके भीर माजिकोंस माय पोपप माटा बड़े उस्तवक साथ पहुंचाया। बाजिय बाजते और प्रवित्यक्ति स्त्य करते हुए बड़े उस्तकस पूज्यकी बसतीमें प्यार । प्रधाननी देवीक मानिष्यस जापकी घक्त कीति दहोदिहा स्यार डा गरू।

साप बहे समस्त्रापी सीर प्रमासक झानाय थे। खापक समस्त्राप्ते में १ साकाप्त कुन्द (टोपी पड़ा) को साथ (एजोहरण) क द्वारा नीप खना २ महिए (फैंस) के शुरास बाद करना ३ पतिकाहक साथ बह ( क्ट ) कुनका पक्षाना ४ लबु अवक रायण कुनस द्वाप परमाना

न १ ( भ ) दुशका पद्माना ४ धन् अवक रायण कुमस दुष्य परमाना देरन्म मुक्रिका प्रयोग करना ६ जिन प्रतिमास वचन युनवाने सादि मुन्दर हैं।

सारण रियपमें स्थानन्त्र निष्क्य (सा० प्र० गाणी पिरित्न) प्रकाशिन दानवासा दें उस और जैनस्त्रात सन्त्रोह सा "प्रस्तातना प ४४ म ५० पर्ने दी० रामिक० सस्यापित प्रस्था देवसना पाहिये।

# जिम**वेषस्**रि

( No 58)

मिन्प्रसम्परिजीके परूपर आप सूर्यके समान तेजस्वी थे। मेह संद्रक-विहोनों आपणे चचनायुक्त महस्मद् शाहने कन्नाणपुर (कन्यायनीय) संद्रण बीर प्रमुको हुमकनमें स्वापित किया था। आन कियान कक्ष कौत्रकके बाप सण्डार थे पर्व व्ह्रम्य, सन्द नाइक आदिक आप वेचा थे।

कुस्त्वर ( शाह ) कं कुस्तें बीरणी नामक नारि-रक्तके कुस्तिनें भाषका कन्य हुवा था क्रिनरिमहसूरिजीके पास आपने दीखा म्हान की बी। आपक पीक्षेत्रं काणायाँकी नामाक्ष्योकम पता (१६ वीं शतास्त्रीक पूर्वाई एकका) हमार संख्यके एक पत्र प्रदंशस्य प्रसस्तिवों से स्मा है। जिसका विवास हस प्रकार हैं —

निनमस्प्रि - जिनवेक्स्रि - व्यूवरह्य १ जिनसस्प्रि र जिनवन्द्रस्रि इनमें जिनसेरम्रिक प्र्यूवर - जिनहिक्स्रि-जिन-सर्वस्रि - जिनवन्द्रम्रि - जिनसमुद्रस्रि - जिनलेक्कम्रि (सं० १५११) - जिनसाजम्रि - जिनलंद्रस्रि (सं० १५८५) - प्र्यूवर स्य १ जिनसम्प्रस्रि और २ जिनसप्रस्रि - (सं० १६०) -जिनसाहस्रि (अ० १६४१)



#### वेगङ्ग खरतरशास्त्रा (४० ३१२ स ३१८)

गुर्वाक्सीमें जिनलियममूरि सूच्यर जिनवन्त्रपूरि तक कमण्ड समान ही है, जिनवन्त्रपूरिक पट्टापर महारक झाम्बाकी मोर जिन राजसूरि पट्टार हुए। वे सान्ह् गोत्रीय थे, इसीसे बगड़ गण्डवाके उनकी परस्पाको मास्कृताका कहते हैं। अगर ब्रिवीय पट्टाप

राजन्त पहुंच हुए। व बारकु गाजाय थे, इसास कार्क गाउँ पर रुक्त से एक्स हिना पर्यात कार्य है। अर्थ हितीय पहुंचर मिनस्तरस्ति हुए को इस झालाक बावि पुरुष हैं। जिनेह्दरस्तिकी साविक विशेष परिचय गीलोंस इस ब्रक्तार है — जिनेह्दस्तरस्तिजो साजहरू गोजीय झालाक जाए पुत्र ये बाएकी मालाका नाम सुन्दु सा जीर बनकू विद्युत सापकी प्रसिद्ध सी। माद्

गोत्रीय गुरू आताक मानको चूर्ण कर अपने गुरू भी जिनचन्त्र सूरिका पार आपने द्विया । आपन वारावी त्रिरायको आराधना किया या और घरणन्त्र भी आपक प्रस्कृत वा अणहिक्ष्वादे (पाटण) में सानका परचा पूण कर स्वाजन बन्द् (वन्दियों ) को सुद्धाया या । राजनगरमें विद्यान कर सञ्चम्भद्र वाद्यसहको प्रविवोध दिया या और उसने मापका पद्रस्थापना स्वतेत्सव किया था । आपक आताने ५००

राजनगरने निवार कर स्वान्तव शादकावको प्रतिवोध दिया था सीर उदान सापका पदस्यापना ग्रहोत्सम किया था। सापक भाउने ५०० पोद्दोंका (भापक बृधानपर) तान किया और १ करोड़ प्रस्य स्थय दिया या वत्तम मदस्यन द्वाहन ब्रिंग्स था 'भारका' तिरुद्ध प्रदान किया था ( या उदान कहा आपक आपक भी सेगड़ सीर स्थान तीनों नगह हैं)। एक सार साप साचोर पथार, बस्य सीर स्थान तीनों गोत परस्यर मिछे, (बहां) राहद्वस स्थयनीनिवा मन्त्रीने सह

महित साक्रट शुरु भी को बन्तन किया।

œ٦

क्क्मीसिंहने भरम मामक अपने पुत्रको गुरुमीका बहराया और चार चौमास बढ़ी रक्को । सं० १४३ म संबाध कर शक्तिपुर (बोधपुर) में भाग स्कर प्रधारें और बहाँ आपका स्तूप (सूम्म)

बनाया गया, वह चड़ा चमत्कारी हैं, इजारों मनुष्य वहां हर्शनार्व मार् 🖁 । स्वर्गगमन पर्वात मी कापने तिस्नोकमी शहको ६ प्रतियोक ऊपर (परुषान्) १ पुत्र वृंकर उसके बैदाकी - बृद्धि की । पौप शुक्स

१३ को जिनसमुद्रस्रिने स्तुपकी यात्राकर श्रद्द गीत बनाया । गुणप्रम स्वरि प्रवन्ध

( স০ ধবং ) गुणप्रमस्ति प्रमन्य और इमारे संमहकी पहाबस्नेक मनुमार

भी जिनेश्वरसुरिजीका पहलुक्तम इस प्रकार है --१--मी मिनधेलरसुरि १--मी मिनभर्मसुरि ३--मी जिन

चन्त्रसूरि ४--भी जिनमेरमृरि ५--भी गुणप्रमसुरि हुए। इनम विभेग परिचय इस प्रकार है ---मं १५७२ में भी जिनगरस्रिनीका न्क्रांवास हो जानेपर

मण्डकाचाय भी अयसिंहसूरिने सङ्गरक पर्यपर स्वापित करनेक खिए छामदङ् गोत्रीय व्यक्तिकी गवपणा की । अन्तमें जुटिस शा<del>वा</del>

क मंत्री मोहबरक बुद्धिनाली पुत्र नगराज आवक्रकी गृहिणी गण पति शाहकी पुत्री नागिवदक पुत्र कथ्छराजन धमका स्वाम जानकर अपने पुत्र भोजको समयज किया। बनका जन्म में १५६५ ( माक १४३१ ) मिगमर धारसा ४ गुरुवारक राजिमें उत्तरापाड़ा मक्त्र ऋषियोग कक सम्म गण काम हुआ, मैठ १५५५में स्रिजीम **परत हुए सबम मार्गमें विशेष रूपसे प्रवृत हुए ।** 

इपर जोपपुरमें राठीर राजा गंगराज राज्य करत थे, वहां **साजहरू** गोत्रीय गांगाच्य राजिंगह, सत्ता, पत्ता, नेतागर भादि निवास करते थे । सत्ताकं पुत्र तुस्द्व और सहजपास थे, सहजपास 🖲 पुत्र मानसिंह, पृथ्वीराज, सुरताण थ । जिनकी माताका नाम कस्तुरदे था। अरहाणकी भावां श्रीक्रादेकी कुक्रिस जेट प्रनाप और चांपसिंह तीन पुत्र धरकत हुए य । उपरोक्त कुटुन्दने विचारकर गंग नरहास ( नैवागरने ) प्रार्थना की, कि इब क्षेगोंको गुर महा-राजक महात्मव करनक लिए भाका प्रवान करें । नृपवस्थका मादेश पाकर देश विदेशमें चारों तरफ मामन्त्रण पत्रिका मेत्री रह, बहुत अगह्का संघ एउन हुमा जीर सूत्र क्सस्पृष्क सं० १५८२ फास्तुन प्ट॰ 🖁 मीजिनमेस्स्रिक पट्टपर भी जिनगुष्यम स्र्रिजीको स्वापित किया गया । दल्बें कह गच्छीय अधिपादधम सुरिण सुरि मत्र दिवा मंपन गंगरायको मामानित किया और राजाने भी संघ मीर पूरुपभीको ब्हूमान दिया।

मं० १.८८५ में सूरिकम्यन संघडे साथ शीर्षापिरात्र सिद्धाबड़ मीडी यात्रा की जायपुरमें बहुतमे सम्याको प्रतिकोच दिया। इस प्रदार क्रमण १० चतुमास होनेक प्रकार जास्त्रमंदक स्थावत दव पाल, सवारंग शीया करना रायमह, श्रीरंग पूटा मोजा कादि संपत स्थाव प्रदार प्रदार स्थावत स्थावत प्रदार स्थावत प्रदार स्थावत स्यावत स्थावत स्

खद्मीसिंहने सरम मामक अपने पुत्रको गुरुबीको खरावा गौर चार चौमास बढ़ी रक्को । सं० ११३ में संबारा कर सफिपुर (भोषपुर) में बाप स्का पपारें और बढ़ी आपका स्त्य (सुम्म) बनाया गया, बढ़ बढ़ा चारकारी है, इजारों मगुच्य बढ़ां दर्शना के मारे हैं। स्कांगमन पहचारा भी आपने तिखोकती शाहको ६ पुत्रियों के कर (पर्यक्त) १ पुत्र वंकर वसके बंगकी बहुद की। पीप हुक्स १३ को बिनसमुम्रतिन स्त्यकी बाशकर बढ़ गीव बनाया।

#### शुणामम स्वरि प्रयन्ध (४० ४२३)

गुणप्रमस्रि प्रवन्य और इसार संबद्धा प्रशुक्कीक अनुसार मी जिनेश्वरस्तिकीका प्रश्नुकम इस प्रकार है —

१—मी निनकेस्तस्त्रिः २—मी निनक्संत्रिः ३—मी मिन चन्द्रस्तिः ४—मी निनमेरस्तिः ५—भी गुणप्रसस्तिः हुए । इनम्र किस्य परिचय इस प्रकार है —

में १९७० में जी जिनमस्त्रिजीका स्वांबास हो जानपर मण्डाणाय भी क्योंबाहस्तिने महारक प्रत्य स्वापित करनके दिए छात्रहरू गोतीय स्वारिकी गयपणा की। अन्तमं त्रुटिम झान्य क मंत्री मोदबरक बुद्धिणासी पुत्र नगरात्र सावक्षकी गृहिणा गय पर्ति आक्षकी पुत्री मागिसस्तक पुत्र वरस्तामने धमका स्वाम जानकर अपने पुत्र मात्रको समयण किया। धनका जन्म मे० १५६५ (बाक १४३१) मिगमर शुक्स ४ शुरुवारक शतिमं वरसायाही नगर करियोग कक स्मृत गण वर्गमं हुमा मं १५५५६ स्तिगीने षीकानेर निवासी बाध्या गोत्रीय रूपती शाहकी भागाँ रूपार की कुसिस आपका जन्म हुआ या, आवका अन्य नाम वीरजी या, स्धु यपमें समता रसमें रूपतीन ब्रमकर जैसक्रमेरमें श्री जिनहवर सृरि जीने आपको दीक्रिककर, बीर विजय क्रमियान दिया। आपपड़ किल सृष्ट ब्लाम् और प्रनापी हुए, आएको श्रीजिनेश्वर सृरिजीन स्वयं अपने पटुपर स्वापित किये। जैन शासनकी प्रमावनाकरक सं० १७१३ पोप मासकी ११ स्मुवारको अनशन पूर्वक आपस्कर्ग सिवार। महिमा समुद्रमीन आपक दो गीत रचे अन्य एक गीनमें समुद्रसुरिजीने आपक सायोर पपारनेपर सम्बद्ध हुआ। समका सीहास बणन किया है।

#### जिनसमुद्रस्र (४० ३१७ ४३२)

काप भीजीमास इरराजकी माथा स्वस्मावेषीक पुत्र ये भी जिनवन्त्रस्तिकोक पट्टपर स्वापित होनकं पश्चात साप स्ट्रत सीट माम नगरमें पथार जिनका क्यान महदास और मिस्नाइर्फ गीठमें हैं। स्ट्रम स्वराज सहन महोस्यक सादि स्थिया या।

तिनसमुद्रम्यिक परचात पहुचरोंक नाम थे हैं — तिनमुन्तर देरि — तिनद्रम्यूरि — तिनचन्द्रस्रि — तिनेत्रम्यस्युरि (मं० १८६१) सन्दे पट्टपरका नाम नहीं निक्षणा। अनिनाम आचाय किनकेमधंत्र स्रोति मंत्र १२ में स्थास निकास

#### पिप्पलक शाखा (४० ११६)

गुवावसी १ मं जिनराजमृरि ( प्रथम )नक तो कम एक-सा ही

पुर्वावसीमें बबीथ जासन्य यह है कि:—जिब बढमाब सूरिजीवे भी-

48

र्सं० १५६४ में राक्ष्य भी खुणकानि जलक समावमें अपनी प्रजाकी म्हान फ्रन्ट पति देखकर तुष्कासकी सस्भावनासे गण्डनासककी वर्ष होनेक च्याव करनेकी नश्च विक्राप्ति की । राठसमीकी प्रार्वना सं सुरिजीने चपाअयमें अष्टम तप पूर्वक मंत्र सामना प्रारम्भ की, वसक प्रमावसे मेथमासी देवने धनधीर वर्षा वर्षाह, जिससे माहवा सुनि १ को क्रम प्रकरमें सारे तालाव-अख्यकाय सर गए । धुकाख हो जानेसे कोगोंक दिस्में परमानंद स्न गया सुरि महाराजकी मनत्र भूरि-मूरि प्रयोसा हुई राज्छजीने गुर महाराजक धवदेखसे वणिक बन्दियोंकी मुक्त कर दिया भीर पंच शस्त्र वाजिल आदिके वनवाते हुए वर्षे

इस प्रकार सुरिजीने झासनकी कही प्रमाचनाकी थी, सं १६५५ में द्यानक्क्रसे मधने भागुप्यका भन्त निक्र नानकर रामा (वैद्याल) हाया ८को तीन माहारक त्यागरूप अनदान महल किया एकादशीको संपर्क ममक्षप्रत्यादयानात्रि कर दासके संबारेषर संक्षेत्राता कर दी क्षत्र सीर मित्रपर समभाव श्राते हुए। आहम्तादि पहाँका स्थाय करते हुए, १६ दिनकी संख्याना पूणकर बैशास सुदि ह को ह० वर्ष ५ मास भीर ५ तिनका मासून्य पूर्ण कर क्याँ सिघार । भ्री जिनेश्वर सुरिको

जिनचन्त्रसरि ( # 840 984 B) की गुजप्रसम्विजीक किया भी जिनेहबर सुरिजीक चट्टकर भी जिनबन्द्रमुरि हुए जिनका परिश्वय इस प्रकार है :--

भागे, सं० १५८७ भाषाह नदी १३ को समारोहके साव पुर प्रवेश कर पौपपशास्त्रामें पदारं। स्थारुयानादि धर्म इत्य होते स्रो ।

मनारोह पृष्ठ व्याययमें पर्हचाये ।

म इन्हा प्रचन्ध चनाया ।

खगा भीर अब उसकी सदस्या १३ बएकी हुई, इस समय उसी नगरमें गच्छनायक जिन्ह्यममुरिका समागमन हुआ। स्थन प्रवेशी-स्सस्य किया, बीर अनेक छोग गुरुधीक क्यासमानमें निरूप आन क्य । सूरिजीक ज्यासमान अवणाय परमसी और क्षितचन्द्र हुमार भी जाने स्नो स्रोर मुंसारकी अनित्यवाक उपद्रशस कुमारको बेराग्य फरपन्न हो गया, थाक्त माठा पिक्षक पास साध्यह पूर्वक असुमित सकर सं० १७६३ में गुरु श्रीकपास श्रीका सक्का की । मासकस्यक परिपूप हो जानंस सुरिजी नक्दीकित क्षिक्चन्त्रक साथ विहार कर गये । हानावर्णी कर्मके झयोपसमस नक्दीकित सुनिन व्याकरण, न्याय तर्क और आगम बन्धोंका बीधा अध्ययन कर बिद्यता प्रभ की ।

मिनमम सुरिजी अनुबपुर पमार और वहां भारीरिक वदना रुपन्न होनस आयुज्यकी पूर्णाहुिका समय ज्ञानकर सं० १५५६ वैसाप शुक्का ७ का शि<del>वयन्त्रशीको गण्डनायक पर वैकर (क्टीं) स्त्र</del>ग विभार। काषार्यकाषा नाम नियमसमार जिनवन्त्रसरि रसा गया। उस समय ( राजा संप्राम राज्ये ) उद्यपुरक आवक दोसी भीसा सुर इशलने पर महारसव किया और पहरावणी, पाक्कीका दान भादि कार्योमें बहुतमा द्रव्यका न्यय कर सुघण प्राप्त किया । भाषाय पद प्राप्तिक परचान व्यापने निष्य इरिसागरक आण्डस वहीं चतु माम फिया चमप्रमाधना अच्छी हुई । चौमासा पूण दोन पर आपन गुजरानकी भार बिहार कर दिया । मं॰ १७५८ में (गच्छनायकक) परिभद्दका स्थागाकर किनाय बेराग्य आवस कियोद्धार किया और v.

है। उनक प्रमुपर जिनकदानस्रिजीस यह शाला मिन्न हुई बी, प्रनके प्रमुपर जालायोंका नामानुकम इस प्रकार है —

जिनकट्टन स्रि-जिनजन्त्रस्रि-जिन सागर स्रि-(जिन्ह्र्यंने ८४ प्रतिस्दर्भ के वी और उनका बुंध बाइमदाबदर्मे प्रतिब्द्ध है)। जिन सुन्दर स्रि-जिनव्रश्म्रि-जिनचन्द्र स्र्रि-जिनक्षीय-स्रि-जिनकीर्तम्रि-जिनमिहस्रि-जिनचन्द्रस्रि (छं०१६६६ विकासन् ) नक्का सामानाने कोला किया है इससे संस्थ

विद्यमात ) दणका राजसुन्त्र के क्लेस किया है इसरे संबद्ध की प्रस्तका माविसे इस शास्त्र प्रश्नातृकरीं प्रस्ताते का सहक्रम ब्ल् बाद बोदा है — अनरकस्त्र किमक्ट्रमानस्रि — जिनवर्ष स्रि — किनवन्त्र स्रि — ( क्यर नाम शिक्यन्त्र स्रि ) इन्हें जिनवन्त्र स्रि क पोक्षेक नाम प्रस्तुत शिक्यन्त्र स्रि र रासमें मी पाये

जाते हैं। अन रासके अमुधार जिल (क्षित) चत्त्र सूरिजीका किरीप परिचय तीचे दिवा जाता है —

### जिन शिवचन्द्रस्ट्रिर × (ए० ३२१)

मरुषर देसके भिन्नमध्य नगरमे असीर्तामह सूपविके राज्यमें स्रोतसम्बद्ध रोका गोत्रीय शक्त प्यूमसी रहत थे। बनकी पर्मपत्रीका माम प्यूमा था। असक द्वाम सुकूती एक पुत्र करपन्त हुआ, सीर

भाग द्वारों सा । ज्यान कुम सुद्धार सक्त पुत्र स्वारों है शाहिन स्वारों से स्वारों से स्वारों से स्वारों से स्वारों से सामने साहिन सिन विवेचन कमाने की सुचना ही हुसीस स्वारा सामने में मानके सामें मानके सामें मानके सामें मानके सामें मानके सामें मानके सामें मानके साम मानके स

न मामक आमा जन विशेषण दिया जाता है। अपूरे १३ साञ्चलवि ११ गया नावक १८ इस प्रकार हुन्छ ४४ वर्ष का भ पुष्प पाथा। नगरमें गण्डनामक जिनकममुरिका हामागमन हुवा । सधन प्रवेशी-रसत्व किया, और अनक क्षेत्र गुरुशीक व्याख्यानमें नित्व माने

स्ते । स्रिबीक स्यास्थान शक्ताब प्रामसी और शिक्षन्य हुमार भी माने स्मो सौर संसारको सनित्यताक उपदेशस कुमारको बेराग्य क्ष्यन्त हो गया यात्रत् माता पिताक पाम आग्रह पूर्वक सनुमति सकर सं० १७६३ में गुरु भीकपास दीका प्रहण की। मासकस्पक परिपृत हो जातेस सुरिजी नक्दीक्षित शिक्यन्त्रक साथ विहार कर गर्पे । हातावर्णी कर्मेक क्ष्यापश्चमस मक्दीक्षित गुनिने व्याकृरणः स्याप तर्क भीर भाराम प्रत्योंका शीध सम्ययन कर विद्वता प्राप्त की । विनवर्म सुरिकी क्वयपुर प्रमार और वहां सारीरिक वेदना **अ**पतन होनेस आयुष्यकी पूर्णांहतिका समय ज्ञानकर सं० १७७६ वैसास छुड़ा ७ का दिक्यन्त्रजीको गण्डनायक १५ देकर (व्हीं) सम सिमार। भाषार्यभद्रका नाम नियमसुमार जिनवानुसुरि रता गवा। क्स समय ( राणा संमाय गाञ्च ) स्टब्युरक आवक दानी भीरत भूत इटाटन एउ महोत्सव किया और पहरावणी, बाचकाको दान मानि कार्योमे बहतामा द्रव्यका काय कर सुपदा प्राप्त किया । भाषाय पद माप्तिर पद्भाग भापने, रिज्य दरिसारारक आमदस बढी बतु

माम किया धमप्रधावना अच्छी हुई। श्रीमामा पूज दोन पर भापने गुजरावकी और विदार कर दिया । मं १७०० म (गण्डनायकर) परित्रका स्वागपर बिग्ध बेराम साबस कियादार किया सीत w

मारम गुजाकी भाषना करत हुए सम्योंका खपत्स प्रदान भावि द्वारा स्वपर दित सामनमें नत्पर हुए।

गुमरातमें क्लिस्ते दुए शत्रुंभय तीव प्रभार और वहां ४ महीने की सबस्थित कर ६६ यात्राएं कीं । ऋसी गिरनारमें नमनायकी न्यात्राकर जूनागङ्गकी यात्रा करते हुए संमात प्रधार, बदाबी बात्रा कर बहुमांस भी कहीं किया। कहां घरम ज्यान सकिसेय हुआ। क्हांन मारवाहकी ओर किहारकर आबू छोर्चकी यात्रा करके टीर्मो भिराज सम्मदिशिक्तर प्रधारे । बहा बीक्ष तीधकरोंक निर्वाण स्मानों को भात्रा करक, विकरते हुए। बनारसमें पहर्बनायओं की भात्राकी। -रास्तमं पाषापुरी चम्यापुरी राजमही, वैमारगिरिकी भी सं<sup>प्रके</sup> मात्र यात्राकी और इस्तिनापुरमे ज्ञान्ति कुन्तु और मरिनाकर्स की बाता कर दिसी प्रधार, वहां बतुर्मास करके विहार करते हुए पुन गुजराठमे प्यार्पण किया। ऋषी मणशासी कपूरक पास एक 📆 र्मास किया और पेक्साङ्क भगवतीसूत्रका ब्यादबान देने छो। इति चप्तव दूरकर सुबस ग्राप्त किया । ज्ञान-मक्ति और वर्स प्रभावना **अच्छी हुई, छ<u>त्रं</u> कसरीर्वेश्वी बाजा श्री** आजाशी आवना अन' छरपन्न द्दोनंसे राजनगरस विदारकर शतुंजय और गिरनावरीर्वकी यात्राकर वीक्बेंद्रसमें चौमासे रहे। क्हांसे फिर शर्तुजयकी मात्रा करके भोषा र्वतर भावनगर आविकी वाजा करते हुए भी १७६४ के माह महीनेमें सम्मात पदारं । ब्हाक गुणानुरागी भावकोंने मापका शतिसय 📆 मान किया जनके वपकाराथ भाग भी वर्मदेशना देने छगे।

ान किया फनके कपकाराथ आप भी वर्मवेद्दाना देने छने । इसी समय किसी बुट्ट प्रकृति पुरुषने बहुको अवनाधिपके समर्थ कोइ चुराठी स्वाह, बात उसने अपन सेवकोंको आचार्यजीक पाम मंग । राज्य संबकोंने पूज्यश्रीको बुळाकर "आपक पास धन है वह इमें देव<sup>ा</sup> ऋहा, पर सुरिजी तो बहुत फहरूही परिव्रह्का सवया स्याग कर चुक थे, अतः स्वस्ट शस्त्रोंमें प्रत्युत्तर दिया कि माद्द हमार पाम तो मगक्त् नाम स्मरणक अतिरिक्त काइ यन माल नहीं है। पर वे मय स्नामी भवा कर मानने बार्ड सं। उन्हान सुरिशीको तम करना श्रुरू फिया। इतनाही नहीं राज्यसत्ताक बळपर अंध होकर यवना थिपविने सुरिजीकी साळ ब्यारनेकी साझा दे दी। सुरिजीने यह मन अपन पुत्र संचित अनुस कसौंके खुशका ही फन हैं, विचारकर मरपान्त कप्ट देनवासं दुष्टापर तनिक भी कोच नहीं किया। भन्य है। यस धममाबी उब भारम-साधक महापुरुपोंको !! रात्रिक ममय दुष्ट यवनन क्रोधित होकर वह दुष्य दन भारम्य किय। मामिक स्वानोंमें बड़े भोरोंस मारन (वंड फ्रार करन ) छगा मीर इस पापीप्टन इतनेमही न इककर सुरिमीक हाम पैरक सीवित नफोंको बनार अख्या बनना ऋपन्न की। बदना क्रमश बढ़ने समी भीर मरणाम्न वक्त्या मा पर्तुची पर उन महापुरपने सममाव निर्मेष्ठ सरोबरमें पैट आस्मरमणनामें तकील्लता कर दी। अपन पुष्प गर्यान्यजनुष्याल-अवयन्त्र सादि सहपुरुवाक चरित्राका स्युति चित्र मपन भारतींक सामन राष्ट्राकर पुरुषक भीर भारमार शिमस्ब विचाररूप भेद शानमं इस अभग्न बदनाका अनुसब करने सन ।

यह पुत्रीन कान होने ही आन कास आवक्रमण सृरिजीक पास साथ तब बबन भी सरिजीका चैय देख और अपनी सारी दुष्टकृति भी इतिसी होनेस उपना गया। और बाक्कों को कई सपने स्थान स जानेको भक्षा। रूपा बोहरा कहें अपने पर छाया। नगरमें सर्वत्र बाहाफार सब गया।

इस समय नाय (ज्याव )) सामारजीने सूरिश्रीका अन्तिम समय इतिकर उत्तराज्यमा आहि सूत्रीका स्वयं कराके सनक्षन भाराचना करवाई । आवक्तेंनं यथावाकि चतुर्ध मत इरित त्याम १२ मति के कं यथायिक नियम क्रियं । आवार्यजीने गच्छकी क्षित्रा अपने क्षित्र्य हीरसामारको केक्त स्वं १ १७६४ बैजाम ६ कविवार दिख्वांग कं प्रमा श्रद्धों जिनेवरका प्यान करते इस नवदर बंदक परि त्यागकर (प्रायः) वेत्रके विस्म करको चारक क्रिया । आवक्तेंन स्वराजकर (प्रायः) वेत्रके विस्म करको चारक क्रिया । आवक्तेंन स्वराजकर (प्रायः) वेत्रके विस्म करको चारक क्रिया । स्वराजकर आवक्ति कर्माकारी स्वाद क्ष्माने स्वं १ १०६५ कर्माविन हुक्का ५ ब्रह्मपत्रिवारको राजनगरने इस रासको रचना क्री ।



## आचपक्षीय शाम्बा

## जिनहर्षम्हरि

( 40 555 )

सन्त दानिय नातनः शास्त (अर.) मंत्रः १५६६ स जिन्द्व स्थितिम नियत हर् थी। इस जन्न पहाचरीर अनुसार इत रण्या को पर्-परस्पात इस ज्ञार है — तिन्द्रक्रम्या इस ज्ञार पुरे — जिनसमुन्दि — पर्यर जिन देक्ट्रि (इस स्ण्यन अदि पुरे ) जिनसिन्द्रि — जिनस्यान्द्रि (पंयाचा स्णान) क जिन्द्य जिनस्त्रिति थ । शीवर अद्यागा सन्द सार्था पंचा सन्तर्भक्ष। अन्य आकान्त ६३ थ ।

साय साधानम् सामहास्तिम् वृत्तान्तियान् इत्या हं स्थाः । धर्मः । धर्मः

१७२५ चैत्र कृष्णा ११ को जेतारपार्मे आपका स्वर्धाया हुना । इनक परचातक पृथ्यरका कम बाह है — १ जिनसम्ब जिनमाणिक्य मिनवन्द्र जिनाव्य-जिनसंसव जिनपार्म जिनवन्द्र जिनकिति-जिन तुद्दिक्कम जिनक्षमारक्षसूरिक पट्टबर जिनवन्द्रसूरिको पार्धने कारी विस्तान हैं।

#### भावहर्षीय शासा भावहर्षती स्पाध्याय

(प्र०१३५)

शाह कोह्मको पत्नो कोह्मवर्क काप पुत्र थे। स्रीकुद्धतिक इजी के बाप सुशिष्य थे। संवमके प्रतिपाद्धनमें आप किरोप सावधानं प्रता करते थे और सरस्तरी देवीने प्रसन्न होकर कापको सुमाधीय दी थी। मह शुक्त्य १ को जैसक्सरमें राष्ट्रनायक जिनमायिक्य सुरिक्षीन (सं० १५६३ और १६१२ के प्रध्यमें) आपको स्पाप्ताय पद दिया ना।

अन्य साधर्नोसे झार होता है कि जाप सामारचन्त्रसूरि क्षालाने या साधुचननुन्ने शिन्य कुछतिक्कानीके हिन्य हो। आप स्वयं अच्छे इति थे। आपक रचित स्वचनादि बहुतसे मिखते हैं। सं० १६ ६ में आपने ए अनकतिक्कातिके साम कठिन किया-रुद्धार किया या। आपने होमसार जाति चुचे बिहुन्य और चुचि किया थे आपके हारा करतर राष्ट्र में ७ यो राष्ट्र में दूखा। जीर सापने भामसे बद्द साला साबद्धींन चहुताई। बाह्यन्तरों इस्तुसादाकी गर्री सन्व मी विद्यमान है। आपके सालाकी पट्ट परम्परा इस मुक्सर है — भावहर्षसूरि—जिनविकक — जिनोत्रय — जिनवन्त्र — जिनस-गुत्र — जिनसमोद — जिनवन्त्र — जिनसुरत — जिनसुमा विनयन — जिनवन्त्र — जिनवर्त्तन्तुस्तृरि हुए, आयकी शास्त्रामें असी पविवय नेमिवन्त्रजी वाकोत्तरमें विश्वमान हैं । —विशेष विवार सरवर तन्न्य प्रविद्यासमें करें।

# जिनसागर सूरि शासा [ छघु आचार्य ]

(प्रश्यः २३३३४)

मुन्धर जंगल वेहाक बोकानर नगरमें राजा रावसिंहजी राज्य करते वें। उस नगरमें बोबरा गोजीय हाइ बक्का निवास करते थे, उनकी माया सगावेकी कुलिसे मंठ १६५२ कार्तिक हुल्का १४ रिवेशरको कपिन नक्षत्रमें आपका जन्म हुला था। आप सब गर्मी सक्तरित हुए वे तब माताको रक्त बोल रस्तक्षीका स्वन्न आया या वर्मीक अनुसार आपका नाम "बोक्य" रक्ता गया, पर ठाड (अनिहाय प्रेम) के नाम सामक्ष्मे ही आपनी प्रमिद्धि हुए।

ण्डमार मौजिनसिहस्पिशीका बहां हुमारायन हुमा भीर इनके इच्छेस्स सामक कुमारको वैराग्य ब्यन्त हुमा। बसने भपनी मानुभीस दीक्षाको असुमति मानी। इनवर मानामे से साम ही होमा देनेका निरुवय प्रकृत किया। इपर भी जिनसिंह सुरिनी विद्यारक समरमर प्यार। तब बहां आकर सामक्कमार में समने बड़े माइ बिजम भीर मानाक साथ मंग १६६१ माइ सुनी  को स्रिप्तिस दीक्षा महण की ३ । उस समय समरमरक सीमाखी सार्नीमहने दीक्षा महोत्सव किया ।

मवदीक्षित युनिक साथ विन्तिस्त्यूरिशी मामसु-माम विद्रार करते हुए राजनगर प्रभार । बहां युग्प्रधान की विन्नवन्द्रस्रिशी को कंदाना की, स्रिशीन नक्दीक्षित सांमक युनिको (माइकडे वप बहन कर किये, जातकर) बढ़ी वीह्या देकर नाम स्थापना "मिद्रस्तन" की । इसक प्रस्तात मिद्रसेन युनि आगमक वप्रधान (प्रपादि ) व्यन करने को कोर बीक्सनेरमें छः मासी तप किमा। विन्य समित्र काममात्रिका कान्यपन करने छो । युग्प्रधान प्रथमी भारके गुजीसे कहे मानन थे। कविष्य समस्युन्दर्स युग्पिक्स विस्ता सन्ति एनिन्तनने आपको विद्यास्थ्यन वर्ष मोगोसे करमा।

इस प्रकार विचान्ययन और संयम पाइन करते हुए श्री किन चिह्नसूरिकीक साथ संपन्नी कासकरणक संघ सह दानुंहरणीवकी यात्रा की। कासी विचारकर संमाल अहमत्वावान, पाटण होने हुए बहस्त्रीमें जिनव्यसूरिकीकी यात्रा की। व्यक्ति विद्यास्त्र सिर्म्यी प्रयो । व्यक्ति राजा राजासिहाँ कहुत मस्मान विद्यास्त्रीर संचीन प्रवेद्योत्सव किया। व्यक्ति अस्त्रीर लीटन दुणावा होते हुए संपानी के प्राचीन जिन विकास वर्षन कर बीकानेर प्रयोर। प्रा वाप-मस्त्री प्रवेद्योत्सव किया। जिनस्तिहस्त्रीतीने बहुशांस बही किया। इसी बहुमसंसक समय कर्षे सक्षाद् सरुपने ग्रेक्ट्रे शुव मेजकर बामन्तिन

विशेष रासमें स्थारंका वीक्षित वास साविवयसका और वीकेश काम विशेष स्थापन विकास

िष्यं। सम्राट्की विक्रांतिक बनुसार बहासं विद्वारकर वे मेड्ने प्यार, व्हां शारीरिक स्मापि ब्ल्फ्न होनंसे आराधना पूवक स्वर्ग सिभारे। इस प्रकार जिनसिहसुरिजीकी अचानक सूत्यू होनेस संपकी

इस प्रकार किनसिंहसूरिजीकी अचानक सूत्यु होनेस संघका मुझा छोक हुआ। पर काळके आग कर भी क्या सकते ये, काखिर सोक निवतन करक संघने राजसी (राज समुद्र) भी को अहारक (गच्छ नायक) पत्र और सिद्ध सेन (मामळ) जीको अञाचार पत्रस अकंटन किये।

संपर्धत (कोपड़ा) मासकरण, समीपाळ, कपूरवन्त, ऋपमदास स्रोत सुरतासन पत्र महोत्सन वह समारोहते किया। ( पूनमीया गण्डीय)देमसुरिजीन सुरिजंड देकर सं०१६७४ फाल्गुन हुक्क पको हुम ग्रुष्टुर्गम जिनराजसुरि और जिनसम्परसुरि नाम स्थापना की।

श्वन श्रुवन जिनराजवार आर्थ जिनवानस्त्रीर निवार कर राजक-काचाय पढ़ प्राप्तिके जनन्तर आपने मेड्रवेसे क्षिद्रार कर राजक-प्रत करणान, विमरी (पावकंनावजीकी), बोसियां जीर पंचाणीकी यात्राकर च्युनास मेड्रन किया । बहांस जीसकार पयार । बहां राज्य क्रम्याण और श्रीमंचने वंदन किया और सम्बद्धां की वराजने (त्रीरा) करसब किया । बहां श्रीसंचको ११ बंगोंका अवन कराया । बाह्य चुस्तकन मिश्री मादित रुपयांकी सहएग की । बहांसे पंपक साथ कांद्रन पर्या । (अणनाकी) ओमक द्वान याहरुसहने स्वापी—बारसन्यादिसं मन्त्रार इस्त व्यय किया। बहांसे सन्वाय जिन मागरमूरि फड़क्यी प्यार । हालक मानेने प्रतेनोरमन दिया कीर

निर्वाण रास था २ जीर अवकेवि क्षत गोवके कपनानुमार भारको भारार्थ यह नुग प्रयान जिनकन्त्रसृतिकीक वदनानुनार सिका ना । याचकोंको दान दिया। संघने बड़ी अक्तिको । बहांस बिहारकर कर्युं कह पचार, बहां मंघने अक्ति बंदना की । इस प्रकार बिहार करते हुए बीकानेर पचार, बहां पामाणीने संघठ साथ प्रवेदोासब किया एवं

4

हुए बीक्सेन पमार, बही पानाणीने संघक साथ प्रदेशीत्सव किया प्रव (अंत्रीयर कम्बन्दक पुत्र ) आगचन्त्रक पुत्र मनोहरदाम स्नाहि सामहियोसें प्रवाद । बीक्सेन्सर विद्वारकर (खुनकरण) सर बहुमास कर जास्व

सर पपार । ब्हा मंत्री भराव उदासन बहे उत्सवक साथ पूर्वमीके वेदन किया बहांस दीहवार्थक संपठी बंदात हुए सुपुर एवं मत्युर बारे, ब्हां मी पम-स्थान सबिसेन हुआ। इस प्रठार विहार करते हुए बीसमें बीमाना किया। ब्हांट क्यारिये भावक सरहर गए

क जनन्य महरागी थे बन्होंने करवन दिया। पीकाईसे विदार कर मेड्स मार्थ वहां गोसका रायमठ उ उ उ समीपसके आता नेतिसह आनुत्र-रात्तर्भिद्दने वहं समार्थेवर्स नान्दि स्थापन कर ब्रद्योच्चारण किये श्रीकरू नाटेरादिके साव रुपोंकी स्वरूप (प्रमावना) को। बहुकि रेझाइन स्रोमस्, बीरदास मोदल दैना रीद्दब दरहाने भी यार्गिक कार्योमें स्कृतसा हम्यकासद

क्या किया । सामार्य श्री क्यांसे क्यांस्त रायपुर कीर कुरस्मित्वे जिनाक्योंको बंदन कर मेवाइ प्रदेश होते हुए क्यापुर पगरे । व्यां के राजा करणने जापका सरमान किया । और मंत्रीहबर कर्मचन्त्र पुत्र कस्मीचन्त्रके पुत्र रामचन्त्र बोर क्यानकके सास कथाण्योंने क्यान किया । व्यांसे क्यार कर स्वार्णिति पगरे क्यां स्वेन्त्र क्या करवा किया । सामोर संपन्न पर्व हासीशावने खुत काम्य कर

नदर्भास साचोरमें कराया ।

इस प्रकार उपरोक्त सारे वर्णनात्मक इस रामको कवि धर्मकीर्ने ( यु॰ जिनचन्द्रसृष्टि वधाच्याय धर्मनिषानके क्षि॰) ने म॰ १६८१ के पौर कृष्णा ५ को बनाया ।

एपरोक्त राम रचनके पत्रवात मं० १६८६ में गच्छ नायक विनराजसूरि कोर आवार्य विनसागरसूरिके किसी अञ्चल कारण

किरोस्से ननोमाकिन्य या बैमनस्यक्ष प्रत्यन्त हुआ।

प्रकारकार होनोंकी शास्त्रार्थे (शास्त्रपरिवार भावि) मिन्न २ हो

गर्वे। भीर वसीसे जिन्हाकदारिजीकी परन्यम महारक्षीया एवं

जिनसागरसरिजीकी परस्परा बान्यारजीया नामसं प्रसिद्ध हा. जो

भाग मी उन्हीं नामोंसे अस्पात है।

धान्ता मेद् होत पर जित्तमागरसूरिशीक फार्मे कौनसे विद्यान भीर कहाका संघ ब्याइस्तुवाची रहा। इसका वर्णन निवाण रासमें इस प्रकार है — श्रीविनमागरजीके आद्यासुक्ती सासू संक्षेत्र कराज्याय समय

क्षत्रकारिकार काळातुका नाजु प्रकार वास्त्रकार साम् इत्त्रकारी ( की सम्पूण किल्य स्टार्स्सर) , प्रश्य-प्रधानाित सुग्रम्याना नित्तपन्नस्ट्रिजिक सभी किल्य, और आक्षर स्ट्रमुद्दास्में व्यवस्थान्त्र, चीकसर, स्टब्स व्यामात सुरतान, जीस्त्रस्थारक चीकारक स्ट्रम् वाजाति, मेइतक गोळके, सागरके स्रोकारक, चीजाइके संस्का कटारिये एवं कावतारण जाळीर, प्रचिवारत, परव्हानपुर सुज्ज, स्ट्रस्ट निकी, कादोर, सुणकरणसर, मिन्न्य मान्तोंमें मरोड स्था,

हेरा, मारबाहर्मे फडोसी पोकरण बाहिके (बोहनास-अप्छ २ अन्तरीरिके गीलके बनुधार यह कारब झहमदाबाहर्मे हुना था ) 11

पदाधिकारी ) थ । क वनमेंस मुक्य आवकोंक धर्ममूल्य इस प्रकार है — करमसी शाह संवत्मरीको महम्मदी ( सुद्रा ) वृत स्रीर वनके

पुत्र साल्यन्त् प्रत्येक का संकरसरीको समर्थे भीपर्खीकी प्रमाक्ता किया करते वे । स्रास्थवन्त्की विद्यमान मादा घनादने पूठियेके व्यर के सम्बक्धी पीटजीको समराइ (जीजोंद्धारित की ) और क्सकी

भाषा कपूरदेने जो कि उपसंतकी माता थी, वर्मकायोंमें प्रदुर

तुस्य स्थय किया । शह सान्तिवासने भागा क्यूरचन्द्रके साव कावार्यशीकी स्वर्णके वेतिस्य दिये थे, एवं था इसार रुपयोंका सर्व कर हुन्स प्राप्त किया था । चनकी माता मानवाहने उपाभयके १ सण्डकी पीटणी करा दी थी कौर प्रत्येक वर्ष काराह चतुर्मासीके पोपनोप-

शाहमतबीक दीप्तमान क्रुटुम्बर्ने शाह क्ष्यूयकरण, हाबी, जेट<sup>मस</sup> भौर सोमजी मुक्य थ । बनमे हाथीसाइने तो रायकत्त्व<del>ी छोड़</del> का क्रिके प्राप्त किया वा । कनके सुपुत्र पनकी भी सुवक्कके पात्र वे । सूक्रमीन मंगजी पुत्र बीरजी पूर्व परीका सोनपाछ सुरजीने २४ पादिकीकी

बासी भावकोंको पोपण करनेका चचन विपा बा ।

भोजन कराया या । भाषार्य श्रीकी शासार्वे परीका चन्द्रभाग स्मर्ष्ट् +समक्रक्रक्रती कृत अध्यक्षमें भावके आक्रानुवादिशोंकी स्<sup>की मै</sup> इबके मरिरिक मकोर, मेवाड़, बोबपुर, वागौर, वीरसपुर, खाबोर, किर बोर, सिन्दुपुर महातम रिजी सांवानेर, माक्युर, सरसा बींगोटक, श्राव रामबदुर बाराच्युर आदिके संबंकि भी भाग भी जाते हैं।

भमरसी हाह, संघवी कवरमह, परीक्ष करता, वाछड़ा देवकर , सब गुजराजक पुत्र रायथन्त् गुलाक्यन्त्, इस प्रकार राजनगरका स्टीसनीय संघ वा बीर घमकृत्य करनेमें संभावके सण्डसाठी वपुका पुत्र करमबास सी कल्छकनीय था।

हपनन्दनके गीशालुमार शुक्रदक्कान (नवाव) भी आपको सन्मान वंता था। इस प्रकार आवार्य भीका परिवार व्ययक्तन वा, गीतार्य मिन्योंको आवार्यभीने यवायोग्य वावक चपाव्यायान्नि प्र प्रमान किये थे और अपने प्रमुप्त स्ववस्तको अहमदावान्नमें जिनमर्मेय्तिसोको (प्रथम पहेकड़ी जोड़ाकर) स्थापन किया। उस समय मणसास्त्री स्वृत्ती मार्या विमक्तवं, मणसास्त्री सपुनाकी पन्नी स्विक्तव्ये (जिसने पृत्र भी सर्वुक्तय संघ निकास्त्र कोर बहुतसे धर्महरूप किये थे) और आ देवकीने पत्रमहोस्सव बड़े समारोहस किया।

िक्या। पर स्वापनाके बानन्तर जिनसागरस्तिके रोगोत्पति होनेके कारण पर स्वापनाके बानन्तर जिनसागरस्तिके रोगोत्पति होनेके कारण बापन वैगाल हुड़ा १ को शिन्यादिको गण्डकी सिल्सामण दं, गण्ड मार छोत्रा। वेशाल हुड़ी ८ को बानस्त व्हापन क्या। वक्त समय स्वापक पास उपायकाय राजनोम राजमार, हुमतिगाणि द्वाडस्त व्यापक पास उपायकाय राजनोम राजमार, हुमतिगाणि द्वाडस्त व्यापक पास विपार करि द्वाडीशाइने वालक, प्रमादित, समयनियान ज्ञानक्षम सुमतिक्कम साथि में स्वरूपक लेखा हुज्जारको आप सम्बार कीर द्वाडीशाइने अपि संस्कारादि काल क्रिया पूमसे की। इसक पत्याम् संयन्त प्रकार होन्य राजक कर राजकाय स्वरूपक स्व

सगुद्र दिल्यके साथ ) सं १७२० आवण श्रृष्टा १५ को की । मापार्व मीक रचित्र बीडी पर्व स्तवनाडि अपरूक्ष हैं । जिनमर्मस रि

( प्र व्यथ वर्ष ) भाष सणहास्त्री गोत्रीथ ( रिजमक्क ) की पत्नी स्गादेक पुत्र वे 1

03

पर स्थापनाका अकेल कपर साही चका है। ज्ञानहर्पेक गीतानुसार भाग बीकानेर पर्यारे कम समय गिरवरक्षाहने प्रवेशोत्सव वह ममारोह्स किया वा । किशप क्रानच्य केंत्रें —श्वरतस्यक्ष्मसुक्त्री

मंग्रह । जिनचन्द्रस्र रि ( 40 930 )

मिष्या मेशिय बयन है।

भाप जिनममस्विजीक पर्वसर थे । शुक्रा बंशीय सांक्करण भापर पिना और साहिक्द्रे भाषकी भाना थी। क्रिक्षेप झानम्य दर्गे---गरतरगच्छक्त्रबढीमेग्रह् ।

जिनपुक्ति स्रीर पश्चर जिनपन्द्रस्रीर ( 20 334-30 )

उपरोक्त जिनचन्त्रमृरिक ( कचान पहाकतीक कनुमार ) पहुंचर जिनविजयम्दिक पट्टबर जिनकीर्तिम्दिक पट्टबर जिनमुक्तिस्टि<sup>जी</sup> द्वार उनक बहुबर माप थे। शहद गोत्रीय द्वार मागबन्दकी भाषा यशीदाषी कुभिसं आप अवगरिन हुए । श्रीसाङ् चतुमामक समय कवि भारतमे यह गीन रचा वा । शीवर्वे व्यवेदीतमबक समयकी प्तिनचंत्रम्रिकीर पर्धार क्रिनउट्य क्रिनस्म क्रिनिस्टम्रिक पर्धार क्रिनचट्रम्रि क्षमी विद्यमान हैं। विनेष क्रानस्य द्रार — (रात्मरत्रच्छच्हावडीसंबद्ध)।

#### रगविजयशाखा जिनरगमृगि

( 6 \_ 26 43 )

भीतितराज्ञम् ( (द्वि० ) क काय रिप्य ध । भीमानी मिन्यु इ गर्माय मांकर्रामद्रकी सावा मिन्दुरद्दरी वृश्मि कायदा ज्ञाम दुजा था। मे० १६५८ च्यानुन कृष्णा ७ का जिमस्यस्म कायन वीला सी धी तीक्षित्रायमाचा नाम वंग्यित्रय वस्ता गया । भाजिन गजन्तिर्मान कायदा उपाय्याय वद दिया था। ज्ञाननुसन्दृत गीन भीर जितराज्ञम्हि गीन नं० ६ में क्यान्का युपराज यस्म मंदायन विचा गया व जावि कायका है।

कमण्डम गीत्रानुमार पातिगात (गादकरा ) न आपका परिभावि पी स्थाद अनुवास (इतका) प्रयान कमान करनवा करनात रिया था। उसके प्रश्लीपुत कारामका मुज्यात स्थापकी पुरागात प्रका तिमान हिंदा था। सिनाहु नेशालार प्रयान गिराण्यक (गार्टी निमान्य साथ ) वह सम्मान किया सक स्थापन परिका मार्ग्या प्रमानन का सुन । मेर नेश्वार कार्यमुग्ने स्थापन कार्यका प्रमानन का सुन । मेर नेश्वर कार्यमुग्ने

सारव रचित्र सनकों तत्त्वनारि तालाव है। तत्त्वसी पर निर्मेश (१ सामास सन्दर्स) बनिरासान्तर्वाले ज्वानित विभे है।

पेतिहासिक जैन काव्य संम्ब ٤ą

मापके रचित कृतियोंने १—सौमानवर्णनमी चौ०, २—नक्तरव्यासा० (भाविका कनकादेवीके क्षिये रचित भीपूजनी सँ० नं० ४११)न

मंद्रारमें है। जिनरंगस्**रिजीके पट्टबर काचार्योकी नामावस्रीका** कम इस

प्रकार है —जिनरंगस्रि जिनचंद्रसृरि जिनविमस्स्रिर जिनस्र्स्टिन स्रि जिनव्यस्यस्रि जिनचद्रस्रि-जिननन्त्वर्द्धनस्रि जिनजयसे दारस्रि जिनकस्याजस्रि जिनचंद्रस्रिजीके परुषर जिनरजस्रि सं० १९६२ बै० व० १५ को खरानकों स्वर्ग सिघारे । इस शासाकी गरी

क्यनक्रमें है।

## महोवरा शाखा जिनमहेन्द्रस् रि

(प्रकारतिक थे) साद रुमनायकी पत्री सुन्त्रा देवीकी कुकिसे बापका जन्म हुआ या, भीतिनइपस्रिजीक साथ पटुषर थे। गीतमें कवि राजकरणने

पुत्रमंत्रीक महदश पंपारने पर जो हप हुआ। और क्रकोल्सवर्की मक्ति की गई जसका मुन्दर चित्र अंकिन किया है। गर्हकी मंं १में ध्यसपुर मरक्षन आपको वहां प्रधारमेके किये बिनती स्वरूप परवानी भजन सार मेड्न अम्बरगड बीबानेर जैसल्लोर संपन्नी मी बिजसिबें जानेका सुचित किया है। एवं कविन अपनी ओरसे एक बार जीप पुर पंपारनंबी विनशी की है।

सापक परिचक विषयमं विद्यय क्रिकार फिर कसी करेंगे। सापक पटुपर जिनमुच्छियुरिजीक पटुपर जिनचंद्रसृरिजी असी जनपुरमें

बिर मान 🕻 । उनके परुषर युवराश धरणन्त्रमृति विचरते 🕻 ।

# तपागच्छीयकाव्यसार

शिवधुला गणिनी ( go 338 )

पोरबाद रोहाकी पत्नी किर्देणदेकी कुकिस जिनकीचिस्टि ब्ल्पन हुए, दनकी बहिन प्रवर्तिनी राजक्कमी थी।

र्स १४६३ बैशाल कृष्णा १४ को मेवाइक देक्छवाड्रेमें शिक्चूका साम्बीको महत्तरा पद हिया गया। इस समय महादंब संघवीन मही रसद किया सोमसन्दरस्रिने बासक्षेप दिया। रक्षश्रकरको बाचक पद दिया गया । ब्योर भी पत्यास गणीश स्वापित किय एवं हीशा महोत्सव हुए । याचकाको ज्ञान दिया थया, पनाकामाँस नगर मजाया गया और शांतित्र बजने संगे ।

भी विजयसिंहस्र रि

(प ३४१ स ३६४) कवि गुजविजयन सब प्रथम मिरोड्डी मण्डण बादिनाय, बोस

बासोंक जिनालयमें श्रीश्रीरविजयसुरि प्रनिप्टिन श्रीमजिननाय शिवपुरीक स्वामी शान्तिताय जीराउका तीयपनि पश्चनाय वंभय वाइ व वीरवाइक मण्डन श्रीमहाबीर एवं भरस्वती और गुरु श्रीक्रमत-

विजयक चरणोंमें नगम्कार करक बीदीरविजयमृरिफ पट्टपर पर्सिमणी (विजयसनसृरि) क पट्टार्घादा विजयरक्स्रिक शिप्स

निमयमिद्दम्हिक विश्वयक्ताः रामकी रचना धारम्भकी हैं, फिल्हें

विभवद्वमूरिमे अपने पृष्ट्यर स्थापित किया था ।

83

भीआदिनायक पुत्र मरदवर बसाया हुआ मरु नामक देश हैं जहां हैति, मीति, बनीति चोरी-चकारी और उकायतीका नामी-निशान भी नहीं हैं, बड़े-बड़ स्थापारी निवास करते हैं और वरोऊ-टोऊ सत्राकार लोक रने हैं। राजा कोग भी घर्मिन्ट हैं, परमेश्य की पुत्रा कराते हैं, जीवाका "क्यारिंग नियम एकारो हैं पर्व शिकार

भी नहीं लब्जे । व्हाके सुमन जूर-शीर, छम्बी मुठाँबाम हैं जनक होसमें छमाणी जमकतो है, ब्यापारी प्रशत्त बद्दन रहते हैं और घर-घरम सुमिस सुकाब है। जिस प्रकार मारवाड़ मोना देश हैं जैस बहाके कोश भी सम्ब

निस प्रभार मारकानु मोना देश हैं से बहाकि कोश भी सम्ब हैं, निसामी मन्न पहलेके हैं मनमें रोध नहीं रहत, कमरोर करारी सामत हैं। बणिक छोग भी जबर योदा हैं हविवार भारत किये रहत हैं। राजभूभिमें पेर पीछा नहीं करत स्वपानयों को प्रमी स्थिर फाव है। निरुक्तण बुद्धार्थ भी छवा वृधन रहती हैं, नादगी जीवन भीर रसोहमें रावकी प्रधानमा है विध्वार्थ भी हावसे कृदियां रहती

है। यह जमें उंग्डी प्रधानना है पश्चिक क्षेत्र आहां बकते हैं की विधान छन है परन्तु कारीका अब नहीं हैं। शाकुकारस असेध मार बाइक व ह कोग् हैं — १ मण्डांवर (आधपुर) > आधु ३ जासीर ४ कारहमर ५ पराकार ६ जीससमर ७ कागड़ा ८ कामोर ह पुण्डर पा प्रसीती।

प्रस्य है मंडीबर देश कहाँ मेटाबरा पाइबनाय और एलगर्कि पाइबनाय को लीप है कवि बहुता है कि उनक दशनोंसे में मकल और मनाथ हो गया। मन मंडलमें यहारूबी मेहता नगर है इसकी ज्यातिके लिये यह छोकच्या प्रसिद्ध है कि जैसे जैनहामनमें मरतादि पाठकां हुए वैसे सिवगासनमें मान्याता नामक प्रथम चकी हुआ उसकी मानाका देहान्य ही जानेसे व्हर इन्त्रकी देखरेखमें बड़ा होकर महाम्वापी चकतर्ती हुआ उसका झासुन्य कोड़ा कोड़ी वर्षोका या। उसके लिये कुछ सुगमें इन्द्रने राज्य स्यापना करके सेहता नगर बसाया।

मेडूना नगर श्रांत समृद्धिसाठी था, सरोबराविका क्यन कविने राममें शक्का किया है। निकटवर्ती फटवर्द्धि पार्श्वनायका रीय महामदियासाठी है, पोप इसमीको येटेमें बाह्य पर छाता जनवा

पष्टम होती है—कूर-कूर वेहाँस यात्री जाते हैं। ष्टम महतमें जोमवाङ जातिक चोरहिया गोत्रीय साह मांडण का दुव नवमङ निवास करता था। ध्यक्ती प्रस्तीका जाम नायकरें

न पुत्र नवसक जिल्लास करता था चित्रका परनाका जास नावकर या। जनक परस कक्क्योका निवास या सामग्री सरपूर थी, (दसकी) हिंदी पूछां पस कार्यों सं घनका अच्छा सबुपयोग किया करती थी। नवसक्त र सेसो २ कसी ३ कमचन्द्र १ कमूरचन्द्र और ५ पंचायम नामक पाच पुत्र थे, पाचो पुनोंसंसृतीय कर्मचन्द्र इसार चरित्र सायक

दे बनका जन्म बि० सं० १६४४ ( शक १५०६) फारुगुन हुन्छा २ रिवेशास्त्रो उत्तरअञ्चलकुक समुधं बरण और राजयोगमें हुआ था। एकबार राजिसं संठ नयमस सुरा सत्यापर मोय दूर यं जाएन दोकर संसारक सुराजक सिटनेका कारण विचार करते हुए बेरास्य

होकर मंमारक मुखाक मिटनेका कारण विवार करवे हुए बेंदमय बामिन होकर सुगुरुका संयोग प्राप्त होनेपर कृतः पापीकी-माठोयण रुनेका विवार किया। वृंबयोगसे तथा-गच्छक भीकमत्रविजयणी म० ५५ ठाजोंस विचरते हुए मेहना प्रधार, इनके समझ् भ्रेप्टिन आकर साख्येपणाध्नेत्री इच्छा प्रगट करनेपर मुनिवरनं गच्छनायक्स लाख्ये यण अनेकी राय ही परन्तु जातिर नयमछत्रीका अलाध्य रज्जकर ११ अप्टम ठर और बहुत्तरे वेछ और उपवासोंकी आखोयणा ही। साख्येपणाके सनन्तर विजेप वैरास्य वासित होकर अपनी सी

नायको और भारत सुरतायको भी महाभग लेगके क्षिप्र वयदात्र दक्त दोसाका परामध किया एवक सावर कर्मबन्द आति पुत्रोंन भी सी कृति दी। संटने गच्छनायकक मिछनेपर दीखा छेना निश्चित किया। इसी अवसरपर लाहोरमें दो चानुर्यास करक विजयसनसूरि महाता पचार। नासू साह पांची पुत्रोंके साथ गुरुसीको बन्दनार्थ

काया । प्रम स्वयुक्ताले कम्यान्यको देखकर गच्छनायको सोवा कि स्मार स्व वरित्र के, तो बढ़ा किच्छम होगा । गुरुपीने नामू सबसे बहा कि सभी हम हीरविश्यस्तिको क्रिक्तार्थ का रहे हैं तुम समा-स्वर कर्मचन्त्राविके साम का काना देखा क्र्यकर महत्तसे सामग्री-पर्युक्ताक पारणेपर राजक्ष्यर, बरकाणा तीर्वकी यात्रा करते हुए सामग्र प्यार च्या कमस्वित्रवर्त्ताने कर्ने करना की बीजोबान संघ मी सामा । व्यक्ति विद्यारकर भी विश्वस्तेनस्ति सिरोबी होकर पाटम पशार कीर हीरविजयस्तिको निकाय हुमा जानकर चर्ची करें।

इसर मेडकेमें इर्मणन्त् शादि श्रीक्षाकी वैचारियां करने छम् क्टुवसे पर्महरूपोंको करते हुए जेसा और पञ्चापणको रह मार मंमळाकर १ नायू २ सुरक्षाज ३ कर्मणन्त्र ४ केसा ५ क्यूरणन्त्र (६ नायक्त्र्) ६ व्यक्तियांने सं० १६५० माथ (पुनवा) २ को पाण्यमें विजयसनसृरिक पास दीखा महण की । बनवे दीजाक नाम इस मकार रहो नपर—नामू = नेमविजय, सुरताण = सुरविजय, क्ष्मपन्त्र = कुंबर विजय, क्ष्मपन्त्र = कुंबर विजय, क्ष्मपन्त्र = कुंबर विजय, इनमें कनकविजयको सुवीम समझकर विजयसनसृरिने व्यक्तिय विजयसनसृरिने व्यक्तिया विजयसनसृरिने व्यक्तिया करोमा विजयसनसृरिने क्षामप्त्र मा विवृत्तिया । सीविजयसनसृरिने क्षामप्त्र मा विवृत्तिया । सीविजयसनसृरिने क्षामप्त्र मा विवृत्तिया । सीविजयसनसृरिने क्षामप्त्र मा विवृत्तिया । सीविजयसनसृरिन क्ष्मपा क्षामप्त्र मा विवृत्तिया । सीविजयसनसृरिक स्वाचाल हो जानेस वनक पहुष्तर विजयदेव सृरि हुण उन्होंने सं० १६५३ में पाण्यमें वीवासा किया, पोप वदी ६ का खादी साविकाने इनक हायस प्रतिप्त करवाह, इसी समय कनकविजयको प्रणाच्याय पद भी दिवा गया ।

मधान जहांनीर विजयदवसूरिस आण्डवसहों सिछ भीर प्रमान होकर "महाउमा" पत्र दिया। विजयदवसूरित गुर्जर देहमें दिनार करत हुए की श्रृपुत्रपकी यात्रा की वसक परवान हो पी-मस दीवर्ष करक शिरतारकी यात्रा कर जवानगर पर्यात्र, वहां सेपने ०००) जाजी स्वपंकर माम्द्रज किया, वहां सीन प्रमित्रप्रमार्थे पीत्रपकी यात्राकर लीमान वात्रुमास किया, वहां सीन प्रमित्रप्रमार्थे पीत्रद्भार स्वपंक्र हुए। बहांस ब्राय गुरुख द को स्ववसी प्रपार। व माम तक मीन रह वहां सोनी एक्नजोने ब्यारि प्रमान कराई सम समय ४० कनकविजयत्री ही व्यवस्थान देने थ। गुरुने बहुनम एह सहमारि विष् भीर वे ब्यांकित करक पूर्वहिंगिकी और स्थान 33

कियाकरतेय। सूरि भंजके आराधनमे वैद्यालमें स्वयनमें स्वयन कनकविजयजीको पर स्थापनका निर्देश किया जसक बाद पूज्य सामग्री और इंडर पचार । वहां वो चौमास किये प्रासाइ प्रविष्ठा **हुइ । क**सक बाद राजनगर बातुमास करके एक बातुमास बीर्वपुर्<sup>हें</sup> किया । चातुमासकं समन्तर सीरोबीक पञावत तजपाछ सीर राम मसैराजक पोरवाइ-मंत्री रीजपासने गुढ़ कल्तना की, गुरुबी प्रन भी सिद्धापक्रभीकी यात्राकर कमीपुर पद्मार । तेलपाइने पारस्परिक क्रमहा मिटाकर सेख कर एनेको क्रिप्ति की कर्लोन भी स्वीकार कर समझौतेका पत्र क्रिका जानार्यं विजयानन्दसूरि उ नन्दि विजय वा चनविजय, धमविजय आदिने विजयवस्त्रिकी पुन भादा शिरोपार्य की, तेजपास पूज्यश्रीको सिरोही प्रधारनेकी विक्रमिकर वापिस का गया । पृत्रसभी राजनगरसे विद्वारकर इंडर मापे वहां तपागच्छीय संबद्धे आम्बर्स श्री च कुमकृतिजयतीकी वै० हु ६ सोमवारको पुष्प नक्षत्रके दिन सुरिपद देकर स्वपट्ट पर स्थापन किया। क्स समय इंडर मौच मुक्य सोनपाछ, सोमबन्द्रः सुरमीके दुत्र सातू छ, सहसमछ, सुम्बर, सहजु , सोमा, धनमी मन नी इन्दुनी और समीचंद राजनगरक संघवी कमक्रसिंह, सहमन् पुरक पारस बेळाडे पुत्र कांपूसी पारक बेबजी, सुरकी बार्नीसर्थ रावसिंह, सा॰मामा वोस्र चनुसुक सिंह, कागा जस्, जेठा-को

गुरुमीक सक्ष व कोठारी ककाराज रहीका कर्मीसह, प्रसंसी तंत्रपाल, असम्पराज मंत्री समस्य मं० सन्तु मीमजी भामा, मोजा, फरिया माश्रजी माणजी छता चौषिया गांधी बीरजी मेथजी मा० बीरजी, वेबकरण, पारक जस्सू, भाणजी, सुरजी, तंजपाळ श्र्यादि हेंदरका संघ मस्मिक्ति हुआ इसी प्रकार वावह और अविमनगरका संघ एवं सावलीका संघ प्रवस्ती, चावसी कादि एकत्र हुए, सा० नाकर पुत्र सहजूने चतुर्विच संघक साथ पद्र प्रदानक क्षिपे तपाराच्छ नायकको एवं उ० धर्मीक्षेत्रय बा० व्यवस्मिकय ण० चारित्रविजय पं० कुझखविजय इन चारोंको बुळाया गया । प्दस्यापनाक सनन्तर कनकविजयका नाम विजयमिंहस्रि रसा गमा, पं० कीर्तिविजय, काक्य्यविजयको बाचकपद और अन्य ८ नापुर्मोको पश्चि पद दिया गया। इस उत्सवमें सहजून पाच समार महस्मदी ब्यव किये. ईंडर लरेश फल्याजमस प्रमन्त हुए। ज्येष्ठ माममें बिम्ब प्रतिष्ठा हुई श्रेष्ठ ख्यान करमब किया वूसरे पसमें समराजन मुख्या खिया, पारल इवलीक घर पूरुपभीने प्रतिप्ठा की इस प्रकार स० १६८१में बड़े ही भानन्तोरसब हुए। राय ष्ट्यापने बोनॉ आषार्यों का इष्टरमें चौमासक क्षिप रहा ।

चीराहीके ह्याह तेजपासकी विद्याप्तिसे बीज मासमें सूरिजी ब्यायू पपार सं ० महाजब दीमी, जोधा सत्सुगर ब्याए । ब्यायूजी बाजाठी। भमलबाइक बीट प्रमुकी बाजा कर बातुमालाव मीराही पथार । मा तजपाखादिन बहुनस सुकृत किय । इसी बासय विजयादशमी में १६८६ को यह बिजवप्रकार राम कमसविजयक रिज्य विद्या विजयक रिज्य मुण्योजयन रचा ।

णिहासिक सहायमास्य मा० १ पू० २७ (सहाय मॅ० ३४ सम्बद्धान्द्रस्त ) में कड़ बाताका सन्तर व विरायनार्ग है । १ पुत्रों के नाममें ५ में पंचायकके स्वानमें प्रवस के रुका नाम है। १ पांचारी क्यकियों के बीक्षा केनका किया है पुरशान-पुरविषय का प्रदेश नहीं है। नायक्षेत्रका बीक्षा नाम नयभी किया है, पर्व रीक्षा सं० १६५४ किया है।

वाजा वण रभगव जनवा ह ।

किंग्रेस—सं० १६८४ पीप शुक्क ६ बुपकार जाकीरके मंत्री
अयमको गुणलुकाका निव्मस्त्रोत्सक करावा कस समय जससमर
के शिव्य अयसमारको और विजयसिंहसूरिके मार्च कारिकारको
काषक पत्र दिया। आषार्य विजयसिंहसूरिके राव्या अगरिवाय दियाचे निवास मेहतेमें आगरा निवासी वाल्सक्क गुरुव म्यकारि हीराचेत्रको आर्था मनीने इनके बायसे अविच्या कराहे, स्वी अभर किमनगढ्म राजीर क्योसिंहके म्यामन्त्री रावसिंहके कामसे वहाँ मांस कर प्रतिच्या की। सं० १७ ६ असाइ गुवि २ अहमन्त्रवासे मांस कर प्रतिच्या कर्मावास हुवा।



# संक्षिप्त कविपरिचय

#### सक्षरानुकमसे कवियांके नामोंकी सूची

भागविश्वक (३०) जिनविश्वत् पहुष्य जिनेश्वरत्त्रिके किय्य में, भाषके रचित १ सं० १३१० पाळलपुरसे हेमचंद्रत्तिकत प्रयामय (२० मार्ग) काल्यवृत्ति २ न्यायास्त्रह्लार टिप्पन (भेषातम्य स्थापनके म्याक्या) ३ वीरराम (सं १६१०) विदेश परिचय वैकें --जैनमुग वय २ ए० १५६ खा० स का छेला।

१ ममैविसस (४११) भीपाळचरित्र कर्मा अपनीर्विजीक धिन्य प्रभापसीमान्यजीक शाप जिन्य स । आएकी परस्परामं असी स्मार्चप्रसरि विद्यमान हैं।

२ भानत्य (१७७)।

३ मानग्रविजय (२०६)।

४ मास्म (११८) विवाद समयमुन्द्रकी परम्पतमें माम करणभीक क्षिप्य थे, साथ अच्छे कवि वे आयक रचिन ? मीन पकादमी की (१८१४ मध्यमुगावद) २ सम्यवहरूव कीमुरी ची० १ भीवविचारस्तवन साहि भयस्य हैं।

५ फनक (१३४) जाप सम्भवतः ७० क्षेत्रराजजीक किन्त के आपका पुरा नाम 'कनकविश्वक होगा।

६ बल्याणकम् (१००) हेर्से प्रमाधान जिनबन्दस्रीर प्रव १७२।

 क्रमायचैत्र (५२) कीर्तिरसस्रितीके किया में। एँ १५१७में सुरिजीस जापने वाचारांगकी बाचना की जिसकी प्रति जै० मं० में (नं० २) अन्य मी विशामान हैं।

८ करुयाणहूप (२४७) ६ किस्तास (१७४)

१० कवीयण (२६३-२६२)।

११ कनकसिंद (२४३) शिवनियान विस्त्य, वेर्से व निर् स॰ प्र॰ ३१३ ।

१२ कमलरम (२३३) हेर्से यु जि सु प्र• ३१५।

१३ कमस्कप (२४०) भ्रीजिनराजस्**रि निष्य** मानविजय<sup>ती</sup> क काप शिष्य में आपक रचित --१ वांडबरास (१५०८ मा

व २ र मैदता) २ घना की (१७२५ आ » सू० ६ मीजन 🕽 ३ मॅप्रनाची (१७३३ शा० सु२) ४ राप्ति मोजनची ( १७५० मि० सुगकरणभर ) ५ कात्रिमाध चौडा० ६ दशवैदाति<sup>इ</sup> महामें इत्यादि उपलब्ध हैं।

१४ कनकपर्म (२६६)।

१५ कनकमोय (१०-१४४) हेरा यु० जिनचंत्रमृरि प्र• १६४ १६ भरममी (२४३)

१७ फीर्नियाईन (१३१) जिन्हार्य (बाबायसी) मृरिजीक शिन्य द्यारम (कापनदेवारास कर्चा १६६५) के आप शिन्य थे, भाषके रचित्र सन्यक्कमार्णीलगा बी० (१६६७ विजयनुस्तिगी) गात है।

१८ इसम्पीर (२०४) वर्ले युग्ळवान किनर्वप्रस्रि ए० १६४।

१६ कुलस्थाम (११७) ॥ ॥ ॥ १६६।

२ स्तरपति (१३८)

२१ नमर्दस (२१७) झेमकीर्ति ( झस्त्राक काहि पुरुप ) नीक रिप्य थे, सापकी रचित्र संपन्त दीपिका कपळळ्य है। सपसीम, गुण विनय आपदीकी परस्परामें थे।

२२ सामहर (२४२ ४३) आपक रचित कई स्तवस हमार संग्रहमें हैं।

२३ गुणिबन्स (३६४) आपके रचित्र १ बिजयप्रशस्ति काम्यक अन्तिस ५ मर्गम्स और समक्रम्यपर टीका २ करूप करपरना टीका ३ कालमी बीस जिन स्त० आहि चएकस्य हैं।

१४ गुणबिनव (६३ ६६ १०० १२५ १७२ २३०) देख' यु० जिनक्षप्रमृति यु० २ ०।

३५ गुणसन (१३६) मागरचंत्रसूरि शास्त्राके वा सुरानिमानजी क माप शिष्य थे बाएके रचित कई स्तकन हमार संख्वमें हैं। बाएक यसाखाम मामक शिष्य थे जो बच्छे कवि वं।

**२६ चारित्रनंत्**न ( २६७ )।

२७ चारित्रसिंह ( १२५ ) देखे यु० जिनचंत्रमृदि ए० १६७।

२८ चन्त्रकीर्ति (४०६) देखं यु० किनचब्रस्टि यू० १०८।
"ह समकीर्ति (३३४) कविवर समयसुख्रकीके शि॰ वर्षी
वर्ष-विज्ञानिक क्रिया थे।

२० जवकीति डि० (४११ १२) बाग फोर्सिरत्नसूरि झालाक समरिकास झि० कसूत झुन्द्रजीके छिन्य से, आयके रचित १ शीयल चारिज (१८६८ जेसकमेर) २ चैजीयूनम व्याख्यान आहि हप-स्रव्य हैं।

३१ जयनियान (१४५) देखं यु० जिनचंद्रसूरि ए० २०६।

३२ अयमोम (११८) देखें यु० ॥ ४ १६७।

३३ जस्द (१३८)।

१४ जिनचन्त्रसृरि (४१८) वसी मन्यमें राससार प्र २६६

३५ जिनसमुद्रस्रि(३१५ १६) वर्लेड्सीयन्वमें राससार प्र<sup>० थ्य</sup> ३६ जिनेश्वरस्रि (४३ ) केव्य गुण्यमस्रि शि

३६ जिनेश्वरसूरि (४३ ) केन्स् गुक्जममूरि शि

३७ देवकमळ (१२६) इनका नाम जन्तपत्रपदिमी काला है सव: मासुकीतिजीक गुद-आता होना सम्भव है।

३८ देवचंद ( २६४ )।

३६ इबीदास (१४७)।

४० धर्मकस्य (१६)।

४१ समझीत (१८६) देश यु० जिनचहसूरि ४० १८३। ४० समसी (२५ -५०) दश राजस्थान पत्र क्य ० अंक २ में

४२ भ्रममी (२५ -५०) इस्त राजस्थान पत्र वर्ष ० सके ९०

प्रमेरास्यः।

प्रम नवरंग ( १२६ ) देशें युः जिनचंद्रसूरि प्र॰ १६५ ।

४४ मेमिचर अंडारी (३७२) पटीशतक कता, जिनपनि दिन्य जिनेदारसूरिक पिता।

४५ पुण्यसागर (५) देख यु० जिनचंद्रम्रि पृ० १८८। ४६ पुण्य (३३७) ययासम्बद्ध बाप समयसन्दरजीक परम्परामें

(कविवर विनयचंद्रके प्रमुद ) होंगे और पूरा नाम (कुण्यचड़ शि०) पुण्यविकास होता ।

४७ म्दमराम (६७) इस्रें युः जिनर्वत्रमूरि युः १६०। ४८ पदमन्दिर (५६) आपक रचित्र १ प्रवचनमारोद्धार

पांसा (१५६३) चपछन्य है। ४६ पद्दाज (४०)

५० पन्ह ( १६८ ) इनका नामोहत चचरी टीका ( अवभंग काच्यप्रपी ए० १२ ) म बाना है, आप शिगम्पर मच्च और (जिन राम्पिक) अभिनवायुद्ध साह थे लिया है।

५१ मच्ड (१)।

५२ सिक्कान (५४) इ० जयमागरमीक शिव रहन बहुमीक भाव सुरित्य सं भावक रिवन १ कत्यानरबाच्य २ स्युजनक पारिका दीका (६५०१ किकापुर) ३ मीरावक्ष्य पांच्यन स्त्रीत व ३ सर्मार्भयरम्बनादि इच्छम्प हैं। भावक सि चान्चेहमी कृत १ उत्तर इमारपरित २ रित्यार की २ दिवक ची ० (१५०१ मा ० सु० १) ४ मेहनत्रिवासमन्ति (१५००) आहि उत्तरप हैं भावकी परस्पात सिक्कामाग्याय हा गये हैं देश सु चरित्र १० "०३। ५३ मरिमा मञ्जर (४११ ३०) बेगहराम्य

```
१०६ येतिहासिक जैन काम्य संबद्
```

५४ महिम्मर्थं (४३२) वगढ़ काता, अच्छे ऋषि म । ५५ महिमाईस (३००) ५६ माम्लास (३१८)

५७ साजक (५६४)

५८ मापव (३३६)

२८ मामव ( १३६ ) ५६ मेरुनन्दन ( ३६६ ) जिलोदबसरि आएके दीमाग्रह की

भर भरनन्त्न (१२६) जनात्वस्त्र जाप भापके रचित अजितकान्तिस्तवनादि राष्ट्रका है।

६० रयणसाइ (७) ६१ रक्तिमान (१०३ १२३) देखें यु० जिनकसूस्ति प्र १०४

६२ राजकरण (३३३४) ६३ राजक्की (३४)

२३ राजका (३४ ) ६४ राजकास (२५५ २५७) के बुक्ति वुक्तिन चंद्रस्टिय १४६

६५ राजसम्बद्ध (१३२) आचार्य एवंडे झनन्यर नाम जिन-राजस्रि वेलें इसी मन्यमें राजसार ४० २२

६६ राजञ्चल्य ( १२० ) प्रसम्बास स्वयः है कि भाव ( बिन सिंहफ्टें ) रिप्पळक जिनकसूत्रिजीक क्षित्य थे।

६७ राजभोग (१४६) कविवार समस्युत्वरकीक हि।० इएनम्बर्ग हि।० अवस्थितिजीके किया थे। आएके रचित्र सावकारावर्गा (मात्रा) र करप्युत्व (१४ स्वयन) ध्याकवान (२९० १७०६ मार्थ इ. ६ जेसकमेर जिनसागरस्रिर हि।० जसवीर एठ) ३ इरियालिंगे

मिन्यादुष्कृतस्त्वभाकाः ४ पत्रस्मी स्त्रः आदि वपसम्ब है। ६८ रामहेस (२३१)



५४ महिमहूप (४३२) चगड़ शासा, अच्छे कवि ये।

५५ महिमाहेम (३००)

५६ माध्यास (३१८)

५७ माजक ( २६४ )

५/ साधव ( ३३६ )

५६ मेरुनन्दन (३६६) जिनोदयस्रि जापक दोआगुर से। भापक रचित माजितसान्तिस्तवनादि अपसम्ब है।

६० रयणसम्ह (७)

६१ रजनियान (१०६ १२३) देखें यु जिनचन्त्रसूरि ए०१ ४

६२ राजकरण (३ ३ ३०४)

६६ राजसकी (३४) ६४ राजकाम (२५५ २५७) देखें यु॰ जिनचंद्रस्रि पु॰ १७३

६५ राजनसङ्घ (१३२) आचार्य पत्रक कमन्तर नाम जिन राजसरि देखें इसी मन्द्रमें गससार प्र २२

६६ राजसन्तर (३००) प्रशस्तिसे स्पन्न है कि साप (जिन सिंहपदें ) पिप्पछक्र जिनचन्द्रसरिजीके किया थ ।

६७ राजसोम (१४३) ऋषिषर समयसन्वरणीके छि० इपनन्वन मि जमभीर्विशिके किन्य थे। आएके रवित भावकाराधता (भाषा) २ व्यवस्तुत्र (१४ स्वयन्त) स्थासमान (सं १७ ६ मा० स केसक्रमेर जिनसागरस्रि शि॰ कसबीर पठ ) ३ इरिया**वि** मिष्याद्**ष्क**तस्त्र भासार ४ फारसी स्तर आदि वपसम्बद्ध है ।

54 UNER (\*\* 19 )

६६ हरफ्र (२४१) आप राजविजयजीके हिन्य थे।

**७० ब्रांट्यक्ट्रोड**(७८ १२१ १९२)देसें यु०किनचन्त्रसुरि पू०२०६

**७१ सम्पन्नोद्धर (६८)** 

 छित्रदोति (२०७-४०५) देखें यु० झिनचन्त्रस्रि ए०२०६ ७३ छापशाह (३२१) फदुआमती (फदुवा-स्तीमो-वीरो-मोवराज तेजपा<del>रः -</del>रतनपा<del>रः -- जिनदाम-तेज-श्रद्भयाण-श्र<u>य</u>ुत्री शोमज</del>शि० ) मे । माफ्डे रचित १ अम्मूरास (१७६४का० सु० २ गुरु मोद्दीगाम) २ सूरत चैत्य परिपाटी ( १७६३ मि० व० १० गु० सूरत) ३ प्रम्बी-चन्द्रगुजसागर चरित्रवाताः ( १८०७ मि० सु०५ रवि० राघणपुर ) मस है।

**७४ वमतो ( २६५) आपके रचित् १ खोडवास्त ( १८१७ मि०** ४ (०) २ वीसस्वानक स्त० गा० १६, ३ रात्रिमोजन सञ्चाय,

४ पास्त्रनाव स्तवनादि उपख्या है। ७५ विमस्त्र (२०८)

**४६ विद्याविकास ( २४५ ) आयके रश्वित कई संस्कृत स**प्टक भादि इसारे संप्रदर्म है।

ण्य विद्यासिद्धि (२१४)

**फ्ट वस्त्री** (३५१)

**४६ भीमार (६१-६४) व्**टॉ **युग्लबान जिन<del>बन्</del>वस्**रि ४० २०७ ८० भीसुम्बर (१७१)

८१ समयप्रमीत (८६ ६६) देहों यु० जिनवन्त्रमृहि ५० १४२

८२ समयमुन्त्र ( ८८ १०६-७-८ ह २६-०७-०८-३६ ३१-

५४ महिम्म्य (४३२) वेगम् शासा, अप्छे कवि मे ।

५५ महिमाईस (३००)

५६ माध्यास (३१८)

५७ भाजक (२६४)

५८ सामच (३३६)

५६ मेहनन्त्न (३६६) किनोवयस्रि आएक वृक्षमाुद थे। आपके रिवत अकितसान्तिस्तवनारि उपस्था है।

६ रयजशब्द (७)

६१ रजनियान (१ ३ १२३) वेखें यु० बिनचन्द्रसूरि ५० १०४

६२ रामकरण (३०३ ३ ४)

६३ राजसमी (३४) ६४ राजसम (२५५ २५७) देरों मु० जिनचंद्रसुरि छु १७३

६५ राजसमुद्र (१३२) बाचार्व एत्रके अनन्तर नाम जिन-राजसारि, वैसें इसी अन्यमें राससार प्र २२

६६ राजसुन्दर (३२ ) प्रशस्तिस स्पष्ट है कि काप (जिन सिंहपट्टें) पिप्पक्क जिनकलूस्टिकीके क्षिक्व थे।

६ " राजमीम (१४६) कविवर समयसुन्तरक्रीके शि श्वानन्तन दि अपक्रीक्तिजीके कित्य थे। आपके रिवत आवकाराधना (माता) " करमसूत्र (१४ स्वन्न) व्यास्थान (सं १७०६ आव सु० ६ जेसस्यमंर, जिनसागरस्रि शि जसवीर पठ०) १ शरियाकिही मिच्यादुष्ट्रतस्तव्यास्य ४ फारसी स्त आदि वयस्त्रम है।

६८ राज्ञहीस (२३१)

६६ सपहप (२४१) भाग राजनिजयजीके शिव्य थे।

७० अभ्यक्कोळ(७८ १२१ १२२)देखें युव्जिनचन्त्रसूरि ए० २०६ ७१ अध्यक्षकार ( ६८ )

भर स्रक्रिकोत्ति (२०७-४०५) देखें यु० जिनचन्त्रस्**रि ५०००**६

५३ स्प्रभाव (३०१) कडूकामधी (कडूका-दीमो-बीरो-कीवराक तैमपाल-रतनपाल-प्रिनदाम-वंज-कस्पाप-खपुत्री बोमणप्ति०) सं । आपके रिवल १ कम्यूराम (१७६४का० सु०० गुरु सोहीगाम) २ स्टल लैस्स परिपाटी (१७६६ मि० व० १० गु० स्टल) ३ स्मर्श-चन्नागुणसागर चरिज्ञकाला० (१८०७ मि० सु०५ रिव० राभणपुर) प्राप्त है।

४४ वसती (२६५) आपके रिचन् १ छोत्रवास्तः (१८१७ मि० व ५ र ) २ वीहास्थानक स्तः गा १६,३ रात्रिमोजन सहास ४ पाइवनास स्तवनादि वपछम्म है।

**५५ विमल्डरम (२०८)** 

७६ विद्याविक्षम (२४५) आपके रचित का संस्कृत अपक मानि हमारे संबद्धमें हैं।

क्त हिंचासिद्धि ( २१४ )

ण्ट देसमी (२५१)

६ सीमार (११-६४) श्रेते युग्नयवान जिनचन्त्व्रि प्र २ ७
 ८० सीगुन्दर (१७१) " प्र० १७०
 ८१ समयनमोद (८६-६६) वृद्धे यु० जिनचन्त्रवृद्धि ए० १४०

८२ समयमुन्द्र ( ८८ १०६ ४-८-६-२६ २४-२८-२६ ११-

५८ महिमहर्षे (४३२) वैगद्ध वाला, अपने कवि थे। ५५ महिमार्चन (३०)

५७ माजक (२६४)

५८ माधव (३३६)

६० राजकरण (३०३ ३ ४) ६३ रामख्खी (३४)

राजसरि देखें इसी मन्बमें राससार प्र २२

६८ राम्बंस (२३१)

सिंहफ्ट्रे ) पिप्पक्क जिनचन्द्रस्रिकीके शिष्य व ।

भापके रचित अजिनशान्तिस्तवनादि उपसम्ब है। ६ रथणशास् (७)

**५६ मेहनन्दन (३६६) जिनोत्यस्**रि आपके दोखागुद वे 1

५६ माझ्यास (३१८)

६१ रझनिभान (१०३ १२३) दे**वें** यु० जिनचन्द्रसूरि ५० १०४

६४ रामकाम (२५५ २५७) स्मि मु० जिनचंद्रसुरि प्र १७३ ६५ राजसमुद्र (१३२) आचार्य पत्रके भनन्तर नाम जिन-

६६ रामसन्दर ( ३२० ) प्रश्लस्तिमे स्पष्ट है कि बाप ( मिन

६० राजसोम (१४९) कविवर समयमुन्दरशीक है। इपनन्दन शि॰ कारफीर्शिकीके किया थे। काएक रचित्र सावधाराधना ( भाग ) २ करपस्थ ( १८ स्वप्त ) व्यासमान ( से० १५०६ घा० स ६ जेसक्मेर, जिनसागरसूरि प्रि० जसबीर पठ ) ३ प्ररिपाधिकी मिष्नातुष्कृतस्त०नासः ४ फारसी स्त आदि वपस्थ्य है।

६६ रूपहर (२४१) बार राजविजयजीके हिन्द थ । **५० प्रव्यक्**कोख(५८ १२९ १२२)वेलंयु जिनकन्त्रस्**रिय०२०**६ **७१ सम्बद्धां स्ट** (६८) ড০ য়য়्टिक्कीति (२ ७-४०५) वेसँ यु० जिनवन्त्रस्रि प्र०२०६

७३ खपञाह (३२१) स्बुब्गमठी (स्रुवा-सीमो-नीरो-जीवराज तैजपाल-रतनपा<del>ढ - जि</del>नवास-तेज<del>-कर</del>माण-अपुत्री धोसणक्षि० } थं । बापने रचित, १ जम्बरास (१७६४का० सु० २ गुरु सोद्रीगाम) २ स्टब चैत्य परिपाटी (१७६३ मि० ४० १० गुस्ति) ३ पृथ्वी-चन्त्रगुजसागर **च**ित्रकास्त्र (१८०७ मि० सु०५ रवि० रायजपुर) मास है।

**ण्ड बसतो ( २६५) आपके रचिन् १ स्रो**त्रवास्त**० ( १८१**७ मि० व ५ र०) २ बीहस्यानक स्तर्यार १६,३ रात्रिमोजन सङ्गाप, ४ पारवनाय स्टबनादि चपळ्या है।

**५५ विसक्तत्र** (२०८)

ण्ड विचाक्सियम (२४५)भाषके रवित कई संस्कृत सदन्द भान्नि इमारं संम्हमें हैं।

ण्य विद्यामिदि ( २१४ )

**फ्ट बेसजी (२५१)** 

५६ मीमार (११-१४) देशें युगप्रधान जिनचम्त्स्रे पृ० २०७ ८ भीसुन्द्रर (१७१)

८९ ममबामोत् (८६ ६६) दर्शे यु० जिनचन्त्रमृरि पू० १४० ८२ समक्सुन्द्रर (८८ १०६-७-८-६ ३६-३७-३/ ३६ ३१-

५४ महिमक्ष (४३२) वनद हाला अच्छ इति थ।

५५ महिमाईस (३००)

५६ मक्दास (३१८)

५७ माणक (२६४)

५८ माबद (३३६)

५६ मेस्तन्त्त (३६६) जिनोत्यस्रि चापक दोसागुर थे।
 मापक रचित स्राजिक्शान्तिस्त्रवनादि चपलस्य है।

६० रयजसाम ( ७)

६१ एमनियान (१०३ १२३) वैकों यु० जिनवन्त्रसूरि ए० १०४

६२ राजकरण (३ ३ ३०४)

६३ राज्यक्की (३४)

६४ राजस्मानं (२५५ २५७) वज्जें यु जिन्नचंत्रद्विर यु० १७३ ६५ राजनस्क्रेप्ट (१३२) आचार्य प्यक्ते धनन्तर नाम जिन-राजस्ति वज्जें इसी अच्यमें राजसार यु० २२

६६ राजसुन्तर (३२ ) प्रास्तिसे स्पष्ट है कि आप (जिन सिंहप्टे) पिन्पक्षक जिनचन्त्रसरिजीके किया है।

६० राजसीम (१४६) कविवर सामस्युन्दरजीके विश्व वर्गनन्तन हिं अपकीत्तिजीके शिष्य थे। बायके दिवस आक्काराधना (साता) २ करप्यमुक् (१४ त्वन्त) व्यास्त्रवान (१८० १००६ मा सु ६ असक्योर, जिनसागरसुरि हिं असवीर घठ०) ३ हरियाचिदी निरुपासुम्प्रसंदरज्वासा ४ फारसी स्तरु आहि वयस्त्रव्य है।

६८ राज्यंस (२३१)

६६ रुपद्दप ( ४१) बाप राजविजयजीक दिप्प य । ५० सम्पद्भक्षेस(५८ १२२ १२२)देगेंयु०जिनचन्त्रम्रिप्००८ ५१ सम्बन्धर (६८)

भ्य संस्तिनद्वीति (२०७-४०-६) देखें यु० जिनबन्द्रमृदि पू०२०६ भ्य समन्ताइ (६२९) कषुकामती (कषुबा-धीमी-बीरो जीवराज

५३ स्वयन्ताइ (३०१) कडुआमसी (कडुबा-सीयो-बीरो जीवराज तजगस-रतनपास—जिनदाल-तज-रूत्याण-अपुत्री बोसणित ) म । भापक रचित, १ जम्बूराम (१५६४का० सु० ण गुरु मोहीगाम) ण सुरस चैरव परिपाण (१५६३ सि० ब० १० गु० सुरत) ३ इम्बी-चन्द्रगुलसागर चरित्रबाखा० (१८०७ सि० सु०५ रवि० राथणपुर) मान है।

७४ बननी (२६५) आपक रचिन् १ ओन्न्रबानन (१८१७ मि० व ५ र०) > बीझस्थानक स्न० गा० १६, ३ राजिसामन समाय ४ पाइबनाय स्नवनादि उपस्थाय है।

ण्५ विम<del>टरत्र</del> ( २ ८ )

७६ विगाविकास (२४५) भाषक रचित्र वह संस्कृत अप्नक भारि हमार संक्रमें हैं।

५० विद्यासिद्धि (२१४) ५८ वेसमी (२५१)

भट समितार (१५१)

भीसार (११-६४) देखें युग्याचान जिनचन्नमृदि ४० २ ०

८० सीमुन्द्र (१४१) " " पृ०१४० ८१ समयप्रमोण (८६६६) देर्ग युक प्रिनयन्त्रमृदि पृ०१४२

८२ समयमान् (८६ ६६) हर्ग यु० प्रिनयन्त्रम्रि यु० १४२ ८२ समयमुन्दर (८८ १ ६ ४-८-६ २६-२४-२८, ६ ३१-



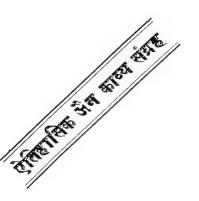

२०० २२७) देखें स्वरोक्त प्र० १६७ और रामसार प्र०४५। ८३ समयहर्ष ( २५४ ) ८४ सहस्रकीर्ति ( १४५ ७६ ) देखें यु० जिनवलूस्पि ए० २०६ ८५ सारमृति (२३)

वेतिहासिक क्षेत्र काम्य संप्रह

306

८६ सायुचीति(६२ ६७-४०४)देखं यु० जिनवन्द्रसुरि ५० १६२ ८७ झकरक (१४६)

८८ सुमविकाबोख ( ६४ ) go fou 11 ८६ समितिक्छम ( १६८ )

६० समितिविज्ञव (१५७) ६९ समित बिमक ( २५० )

६२ समितिरेग ( ४१०-४२१ ) देखें पु० जिलक्समूस्रि पू० ३१५ ६३ विषकसिद्धि (४२९)

६४ सोमक् अर (४८) आप च जयसागरजीके विद्वान शिष्य था। विक्रसित्रिवेणो पू० ६१ से ६३) में आएके रचित्र कर्ने मध्यारिक पद्य भी वावे जाते हैं।

१५ सोममृति (३८०) जिनपितसूरि सि जिनेश्वरसुरिनीके

दल्लें कीनसुग क्या २ प्रा १६४ । ह ६ ६पंकुष्ठ (५७) महो०-पुण्यसागरजीके हिल्ल हो, क्ल्हेज **मु**०

भाप सुस्तिन्य वे ओर र असमति**स्कानीके** भाप सरीर्ध वे।

जिनचन्त्रम्हि ॥ १६

गहंधी भी संख्यानें है ।

E'व हर्भवन्त् (२४६) स्टब्स्ट शिव, बायके एविश बस्य यक

ह८ इपनन्दन(१२४ ३२ ३३ १४६ २०१ २०१)वसं यु०प०१७१ हह इप बद्धम (४१७) वर्षे यु० जिनचन्द्रसूरि प्र० १८५. १०० सबक्सन्दर (४२०)

१०१ हेमसिद्धि (२११ १३)

१०२ श्वमाकस्याण (२६६ १०६-७) वैसें इसी शन्यमें रामसार ए० ६४

१०६ झानकस्थ्या ( ३२६ )

१ ४ झानकुसछ ( २६२ )

१०५ झानइप ( १३५ १७८) देखें यु० जिनचन्त्रस्रि पु० ३०५ कवियोंक नामक आगे प्रस्तुत संबद्ध ( मूख ) क पूर्व्डोंकी संख्या दी गई है। कड़ कबि पन्नद्वी नामसे पन्नद्वी समयमें कह हो गये हैं अतः संदिग्ध परिचय देना विषत नहीं ब्राल हुआ।





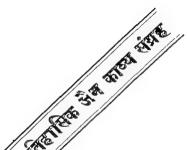





२ पंतिहासिक जैन काप्य संग्रह

काकति जु वेषु सोइ हियन, संघ मणस्टित वेइ फळ । किण्यत्त स्टि पद्व सुरगुरुचि, सस्सु पयासित किण कामळु ॥३॥

कासयत्म्यु क्षिणि विनु स्वयक्ष संघद् विकासपुरि । वित्य पयह जिल्ला स्वसम सुवणि बहुवित् स्टब्सु सरि ।

निर्माय पश्चित्रहरु कुमरपाञ्च नरवय तिहुक्य निर्मार ।

पंश्वसन्त सुणि नेमि नेणि नारिष देसण करि। सङ्ग्रेजी वनकु जोडणि तमर्त, मिणि परिवोद्द्य साम बिख।

जिल्ला सूरि पहु सुरगुरनि, हुयत न होइ सह इस्यु कर्न्छ ॥ ४॥

बारह पंचुतरह पबन्न वैसाल छहि दिणि । सह जिपदच मुर्णिद ठवित्र जिनचंदु पहि तदि (१ जिप्पि) ॥ विकासपुरि जिण बीर सुवणि चादिय मसु मोहह ।

गम्बद्धार । जण बार भुवाण चाव्य अशु आव्हे । गम्बद्धार क्षेत्र सुद्धम सामि मविवण विण बोह्ह ।

जिल्बन्द स्थि क्षप्त चन्दु सम, बक्जाब स्वक्रोधस्त्र गयसु जिलि।
................। ५॥
बारह सङ्गेरीस समझ्कतिय सिव देशसि।

वनरपुरि ठविक स्रि किणपत्ति महा रिखि ॥ मंतुं दिनु अयदेव स्रिरे स्र्रीह सुपवित्तिण

बारवाणु पदुविरायह लाज क्षिणि रैजवि जयपमु क्षिमत । सरदर्ग सहि जींग पाक्षित, जुग पहाणु पदुविश्ययह ॥ ६ ॥

स्तरहर्त्व साह जान प्याटब, हान पहाणु पहुास्त्ययव ॥ बारसहरत्त्व माह सिव छोट्टे मणित्रमह । त्रिजेसर सुरि पहसरह सनु समछ विवेद सन्तर । स्रिमंतु सिरि सन्नपरस्राहि असु हिनतः।

आख्रपरि जिण्योर सुन्नि। बहु चन्नन (की) नतः।।

कंसास तात्र सक्षरि पद्ध, वेण वंसु रक्षियासणाः।

सुपर्वति सह सुन्नि। शिहर, अय अय सह सुन्नम्यतः।।अ।

जिम्मस्त्व्य जिम्मस् पुरि जिप्पणंतु सु जिम्मस् ।

तुम सुन्ना कर्मासि हिति जिम्मस्तुरि सुगिवहः।

ताम प्यासि स्रित प्रमु जुन्नम्ब जिम्मस् ।।

विदि संतु स नंवत विकारीयु, बोर तिस्तु विव होत्र घरः।

प्रमन्ति समोरह स्वयं तद्धि, कृम्बद्ध पर्वति सारि नरः।। ८।।



[इति चन्पदम्]

वेतिहासिक जैन काम्य संग्रह ₹ अप्रवृति हु देहु सोड् हियब, संघ मणक्षित देह पाछु । क्रिक्ट्य सूरि पहु सुरगुरूवि बस्सु पवासिक्ष जिण बसस्तु ॥३॥ बारपद्धु किणि विसु समछ संपद्ध विकामपुरि । किम पग्रह बिण क्सम मुक्जि बहुबिड् सप्रमु मरि ।

क्रिक विश्वेष्ट क्रमरपाछ नरवय तिहुयण गिरि । वंचसत्त मुणि नेमि जेणि वारिष वैसण करि । इन्होंनी वन्त्र बोइवि तक्त्रं, जिथि परिवोद्दत हाण वक्ति ।

क्रिक्ट सूरि पह सुरगुरवि, हुयव न होड़ सह इत्यु कव्छि॥ ४॥ क्षात वेषुचरह प्रकल बेसाक छहि विणि । स्य जिन्नवर सुनिव ठावेव जिनचंतु पहि चक्रि (१ जिन्नि) ।।

किन्द्रिय बीर सुक्रिय वादिय मणु मोहह । गान्द क्षेम सुर्वम सामि अवियश दिया बोह्य ।

क्ष्मान सूरि जसु चन्द्र सम, अञ्जाबि एक्जोबहर गममु जिलि। 11411

र्ष स्त्रीस समा कविव सिव तेरसि । क्षेत्ररि डिमिट सुरि मिणपचि महा रिसि ।।

त्रिम सूरि सूरवि सुविधिया, ब्रुविरायह चणर मिणि रंजवि समपत्तु सियस।

र्व महि करि पथबिब जुग पहाणु पहुविष्ययत ।। ६ ।। ガ सिय छद्धि सणिज्ञात । बार्र <sub>बंसर</sub> सूरि पत्रसरा, समु सगळ विविद्य सन्त्रह ।

# ॥ वर्षम ॥ ऐतिहासिक जैन काम्य सम्मः श्रिक्ति भुक्त गुण्ड फटफद । ।

तिशवकाद प्यादार्यं, सुगुरूण जो पदेद बर-कर्पं। मंगल-दीवंमि कर सो पाकाद मंगलं विमलं ॥१॥ इत्याद्यास्त्र सह सहसन्त समित्र्य संबद्धरि ।

मासाद्य सिय छट्टि चिचकी निम पवरपुरि।

महावीर जिणभवणिहिय संठिउ शिणवद्ध ।

जिणि छजोयड चेंडु गशु वंडिय जियबद्ध । गुर टक्ट कम्म नाडय प्रमुद्ध, विश्ला बास पसिद्ध घर । परिहरित स्नाति बिडि एयद कह, पुद्धि पर्वस्तिकह सुपरपरि ॥१॥ इम्बारह गुणहत्त्वरा फिस्ला बेसारा छडि त्रिणि।

विश्वस्त्रह्म वर नगरि संघु मिक्कियत कारणेडिमि ।

क्ट्रमाण जिज्ञमनणि सयट तदि बजड महोछन् ।

वेबसाई संक्षित स्रि कियन स्रातिकान स्रिक्त । स्रायम पुत्रति स्रिर सिन्छ, जिस झाय नाय स्रिष्ठ स्य । फिरान्य स्रिक्ट सुर गुरिब श्रुणीय न सक्त सुन्द गुण ॥ २ ॥ सन्त्रावि जस अस्य स्वस्त स्वस्त स्रातिकास

काजजानि जासु गुण नियरः युणीह् पंडिय बहु मणिहि । साजजानि समारिकर्जनुं स्थिपन्तु समहरू पश्चिमा ।

नाम भद्रणि कुर्णति असु अङ्जनि सनियग दिण।

मेतिहासिक जैन काव्य सम्रह



प्रस्ट प्रमासी योगी रू मुख्यपानजी जिनक्त मृतिकी

(मैसक्सर साग्वरासरीयप्राचीय सावज्जीय प्रतिके कावज्ञकसर विविष्ठ )

#### ा मध्य ॥

### पतिहासिक जैन काम्य सम्रह

### ॥ स्री गुरु गुण पटपद ॥

त्रिणवक्क्य-प्रमुद्दाणं, सुगुरूण जो पढेड वर-कर्णः। मंगळ-दोवंमि कप, सो पावड मंगळं विमर्छ॥१॥ ग्यापद सह सहसन्त समहिप संवडरि ।

भासादद्र सिव इन्हें चिक्कोर्टमि पवरपुरि ।

महावीर किलभविषिष्ठिय संतित किलम्बद्धः । क्रिणि सङ्गोयत चंद्रः गस्त्र पंडिय किलम्बद्धः ।

गुरु तक्त कृष्य माहण पशुह्र, विश्वा वास पसिद्ध घर । परिदर्शक आवि बिद्धि पयह कहा प्रद्रिष पर्यक्षिक सुपरपरि ॥१॥ स्यादह गुणहत्तरह किसण बैसाक छिट्ठ विणि।

वित्तक्ष्म वर नगरि संधु मिक्किय वार्णविणि।

कडमाण फिलामबिक सबत वर्षि बणाव सहोत्स्य । हेबसाई संदिग्य सूरि जिलाह्य सुनिस्द्य । कायम पुलित सूरि सिट, जिस साम नाम संहुद्र सम । जिलाह्य सूरि पद्र सुर शुरिब शुणीय न संज्ञ हुस्द्र गुण ॥ २ ॥ कासमि जास जास पसर महि स्वदर्शंड परस्तिहि ।

सम्माद मसु अस पत्रण गार विश्वस्य प्राप्ति । सम्माद मसु ग्राप नियरु युगिष्ठि परित्य बहु मसिदि । सम्माद सुमरिकांतु किपणु सम्बद्धः पवित्रण ।

नाम महणि भुजंति असु भागभवि मवियण दिया।

सहजाने हु नेसु सोद द्वियत, संय मणक्कित देव फछु । जिजन्त सूरि पहु सुरगुरूवि, घस्सु पंगासित जिज अमछ ॥३॥ कासवदायु क्षिणि दिनु सम्बन्धं भैगद् विकामपुरि । किय प्यद्व किल वसम मुक्लि बहुबिड् वस्त्रु मरि । किंजि परियोद्ध कुमरपाछ नरक्य विद्वयण गिरि । पंचसत्त मुणि नेमि श्राणि बारिश्र देखण करि । बङ्ग्रेजी क्क्ड ओइणि तज्रहै, जिणि परिकोह्प झाण बिंछ । किनवत्त स्रि पद्भ सुरगुरवि, हुवन न होह सह इरम् कि ॥ ४ ॥ बार्ख पंजुलरङ् पक्छ वैसास छड्डि दिणि । सइ जिल्लाच मुर्जिद ठविड सिनचंदु पट्टि तदि (१ जिप्पि) !! विक्रमपुरि जिल बीर श्रवणि वाविय सण् मोहद्र। गण्यस्य जाम सहाम सामि भविषया दिण बोहर । किणचन्द सुरि कम्रु चन्तु सम, अञ्जवि उश्जोयहरु शयगु जिणि। 11411

पेतिहासिक जैन काम्य संग्रह

₹

बारक सह देवीस समझ कचिय सिय हेरसि। ववेरपुरि ठविड सुरि जिल्पाचि महा रिसि ॥ मंदं दिम अयवेष सरि सर्वि सप्विचित्र.

अरमाणु पहुविशासद् सणव जिलि रंजनि अयपनु स्थित । श्ररहरम सदि मनि पमक्षित, जुन पहाणु पहुनिप्पमत ॥ ६ ॥ बारमद्भवरङ्ग माद्ग सिय छद्धि भणिज्ञाङ् ।

जिलेसर सृरि पदसरद सपु समह विविद् स**ण्टा** ।

स्रिमंतु सिर्दे सम्बद्धस्त्राह् असु विन्त ।

कास्त्रउरहि सिराबीर सुबणि बहु धन्स्स्य (की) नठ ॥

कैसाल वाक सस्त्रि पढ्डह, नेण संसु रिक्र्यामण्ड ।

सुपदि महु सुमिद्द गहिर, अस अस सह सुदान्नण्ड ॥॥॥

जिपन्नसम्बद सिर्म्य सारी जिप्पर्वेतु जु जिप्पक्द ।

कुत सुन्वद बार्तीस हिति जिप्पेसरस्ति स्रिणिक्द ।

क्याद जाम असु रह्द गर्याण जाम मह विजयत ।

वाम पयासित स्त्रिर संतु जुगपवर निर्मेसर्त ॥

विदेह संतु स नंदर विकारित्यु बीर विरस् विक हो ब सर ।

प्रमन्ति मणीरह सम्बद्ध सदि आहर पर्वति नारि सर ॥ ८ ॥



[इति पन्पदम्]

### ॥अभि जिणवत्तसूरि स्तुति॥

सिरि सुक्दिब पसाउ कर, गुरू श्रीकिण्यस्य सुरि । बन्सिसु स्वरद्वर गण गवनि सुरि कम गुण पूरि ॥ १ ॥

संबन इत्यादह बरसि, क्लोसइ जसु जस्म।

वासिम मंत्री पिता जगाँग, बाह (इ) दवि सुरम्म ॥ २ ॥ इगतास्त्र जिणक्य गहिय, गुण्युचण्ड कस् पाट ।

कहसारकः कृति कृष्टि विभिन्न, पम प्रणामी श्रुर थाड ।। ३ ॥

भंबद्र साक्य कर स्तिहिय, सोबन व्यक्तर अबि।

कुम पहाण जीम प्यक्तियह ए, सिरि सोहम पहिन्ति ॥॥॥ जिम चोसिट चोमिणी जितिय जिल्लाल बाहन्त ।

किय चौसिर जोगिणी विकिय कियाबात वासन्तः। बाहिन साम्रणि विमुसीय पहुच्छ नाम न अननः॥ ५॥

स्दि मंत्र बांक कर सहिय साहिय जिल घरणिय ।

शाक्य शक्य क्रम इस पढियोदिय जण कृत्य ।। ६ ।। स्परि करि केसरी तुरुद्ध, विशेष्ट देव निकाय ।

भाग न कोपि कोद सति, जसु पणमद सरराय ॥ ७ ॥

संक्रप्त कारह क्ष्यार समझ् अञ्चयमेख्युर ठाज।

क्यारसि भासाव सुति, समिपत्त सुद्द साणि॥ ८॥

भी किणक्क सुरि पण भीजिलवृत्त सुर्विद्व।

किय इरण महस्करण, करड पुण्य आर्गतु ॥ ६ ॥

#### श्री पुण्यसागर कृष

# ॥ अतिकेनचन्द्रसूरि अष्टकम्॥

भोजितरस सुरिन्द्रपय, भोजितचन्द्र सुणिन्द्र । मय (?)र मणि मंदित भाष्ठ यस, कुमछ कुन्नुद्र बगर्षद्।।१।।

मंदन मिव मशाणवर्ष, सददुधि सुदि जन्मु ।

गासक नात सुमानु जासु, इन्हण देवि सुपन्म ।) २ ॥ संदन बार निरोचरय, कागुण नवमि विश्वद्ध ।

पच महत्त्वय भरि धरिय, शास्त्रतिण परियुद्ध ॥ ३॥ चारह मह पंचीनत्त्र च बेझादाह सुदि छहि।

शापित विकासपुर नयरि, त्रिणदृश सूरि सुपट्टि॥ ४॥ नैविमद सादव कमिणि, श्ववहिस सुद परिणामि।

भुत्पुरि पत्तत मुणिपनर, भी जोचणिपुर ठामि ॥ ५॥

हुर भन्न पूना जह करइ ए जानय वासु क्रियम । रोग मांग बारति टल्ड ए सिख्ड खरिङ गुविचार ॥६॥

रोग मान भारति उत्तर् ग मिस्र स्वरित गुविनार ॥६॥ भाग मंत्र ते सुन्द त्रच्य ग सनु तम् सुद्धि निमेश ।

भनवंशित सबि नसु हुन्ह कार्यम अपेह ॥ ७ ॥ भासु सुत्तमु अपि शिगमिगे ए, चंदुात्रक निकरंक ।

प्रमु प्रशाप गृथ विष्कृतः इस्त इसर वरि संव ॥ ८॥ व्य भाजितपन्द्रम्रि गुरू, संथिणित गुणि पुन्त ।

श्री "पुरवसाता 'बीला" सहगुर हाउँ सुनमन्त ॥ ६ ॥ इति सीनिवण्ड्यूरी जहात्रभाषीक अन्दर्भ संपूर्तम् । (तृष्टाष्ट्रश्रारी लाकसीचे शुरुका च १९६ स दर्म)

#### शाह स्वण कृत

## क्षीजिनपीतसूरि वयत गीतम्

बीर जिजेमर नमइ सुरसर, इस पह फ्यामिय पय कास्छे।

मुनकर जिनपति सूरि गुज गाइसो, मन्तिमर इरसिद्धि मनिरमले ॥१॥ विद्वमज सारण मित्र मुझ कारण विश्वम पूरण फल्पसरो ।

विषय विभासक पाव क्यासक, दुरित तिमिर तर शहस करी ।।था पुरुषि परिस्टर सुरि सुरिहतर शाम हम संयम सिरि तिस्त प्र।

पुरुषि परिस्तर स्ति स्वित्वर शाम वस संयम सिरि तिस्व प । इणि कस्कितव्यक्षि पद जो सुगप्रवर, जिलब्द स्ति महिमा निस्त्व पा। है।।

भिष्य महमण्डले नयर विषक्षमपुरे, अलोकर्युत क्षांगि आणित प । धामुबर गोविणी पुरूष वैविय जासु बर पुत्त बक्षाणित प ।। ध ।। विक (म) संबर्धम बार वहोतरे चैत्र पुरि झाटमि को कार्यस्य प । नयर नर नारि नय(व?)रंग अरि गायो, कहोकरप्स्त क्यावियड प्राध्यः

किंग द्वार निकसीद निय गाँग रंगाई, क्षण्डन करिय नव नविय परे। निरुप्प "नरएति" मानु तसु किज्या, क्रमी क्रमि वायद पात परे।।३।। बार मानुर जोर निर्णालस्य, प्रमुख विषे वसनिय पदर। वरीय संज्ञा स्रिय भीमस्क्रीपुरे गाँच वर ठविय जिल्लाचेत्सर् ।।०।। कर मानुर स्वर्ग क्रियोज स्वासाय स्वास्त्राण्या स्वर्णालस्य स्वर्ण

बराव समान सरावि भीमण्डीपुरे गन्ति वर ठीवेच किण्वेदसुर (१७)। भद्द सबढ सार सिद्धांत भवगाव्य, सक्तपाला नवण भागविणा ए १ नाम गुज बरण गुण प्यासण बढ विद्यू संघ भोद्रामण्ड ए ॥८॥ पार नेवीसर नयि सन्तेरय, कातिय सुदी दिन तेरसीय ।

मी जिल्पन्तसूरि पाटि संठावित्र, सीजयदव सूरि कायरीय ॥१॥

गुरुय नामेग जिनवित सूरि छदवड, चन्द्र बुस्तेवर चन्द्रछड ए ।

विद्रार सवक देसमि गुण मिरिक समा सरोरह् (१ वर) ईसवड चाईल।

पिर किरि स्त वाक्क गुण कावार जग जण जीवर मिन परी ए ।

मिरि सन्द्र्य कुरु कमछ दिवायर, बादीय गय पह कसरी ए ॥११॥

पामीड अन्नु छनीस विकादिह, जयसिंह यहिक परपद (१) ए ।

मीरिय पुरिवेय पनुह नित्यह, जाल व्यक्ति किण जादर(१) ए।।

गीरियव बहु मीन पयद्वित वहु विवाद वादिय रीति सरवर तणी ए ।

जानु पय पणस्य सामाणा वृद्धि, देवि आसंवर रीतिय ए ।१३॥

कह मन्कोनिह नेमुचन्द्र निवसप (गुरुग्न) देवित सह मिन पाम(१) ए ।

गानु मीन निवसण रास्त जिल्ल सम्बु स्तर पर काचारि ग्रार

मन्त मृत् शामदि निय बुममी दिवसदि चट्टु-४३ मृति अमरापुरी ए।१६ म्हु-भी जिम्नजि मृति शुर जुमप्पर माद् 'एक' इस मेंबूण्द ए । समरद में मर मा र निरंतर वटा एर नविनिधि मंदम(ह) ए ॥२०॥ 1

#### कवि असउ फूत

### क्षीमज्जिनपतिसूरीणा भीतम्

बीर जिणेसर नमीव सुरेसर तस पह पणमिय पय कमछे । युगबर जिनपिन्त्रि गुण भडन, गुण गण गाइसो मनि रमछ।१। तिहुमण तारण सिव सुद् कारण, वंक्रिय पूरण कक्रपतरो । वियन विज्ञाहान पाव पणावान बुरित तिमिर न(१म)र सहस्र करो ।२। काम भेनोत्तम काम कुम्मोपम पूरण श्रम चिन्दारयण । भीय किप सासणि नव नव रंगिष्ठि, अतुरु प्रभाव प्राप्नीयकरण 181 विद्रमण रंजज भव दृह मंजज दंसण नाण चारिकत्रको । सक्छ जिलागम सोक्रम सुन्दर अभिनवद गोयम सहयदेवी ।४। प्रद्रवि प्रसिद्धत सुरि सुरीसर चन्त्र कुसंबर चन्त्रस्ट पः। कमक नयज संगद्ध पुरु कारण गङ्गमढ वासु कसु निरमध्य प ।५। इणि कविकासिद्धि अवद पवि सुणीइय, सिरि माल्ड्स कुछे सिर् ठिसक प सोद्रम बॅमिदि बयरह साकिदिं जिलकाए सुरि महिमा निस्ट ए ।६। **चवर वर वास्तरि पुरुष भर भासुरे मृश्व नस्त्रि वाउपद श्रु सारो ।** युगई सुर नमई भर चरण चृहामणि, जायब पुत्रु भरवय द्वमारी ।अ सर वर मारिय घरि घरे गायत असोवग्द्रम् नधावीत्र ए । तस घरणीय मानव मन हरणीय चळव गराम ऋराबीट ए। ८ । दैसि मुस्मुण्डले भगरि विक्रम पुरे जसी बरद्धन् जांग जानीच प । सुद्ववेषिय च्यारि ऊपन्नड विद्याण नयक्षि वाताणीय प । ह । विक्रम संबन्धरे बार बहोतर, चैत्र बहुछ बाठमि (बाटमि । ) पबर ।

मछद्दीय क्रय "नरपनि 'द्रणि नामिद्धि, क्रमिक्रमि बाधइ ग तानघर ।१० यार भद्राट्स म बोर जिलासम, फागुण धुरि वसमीय पवर। षरीय संज्ञमस्मिर भीमपञ्जीय पुर नांदि ठिषय जिणबन्दस्र । ११ । पदय जिणागम पसुर् विजावजीय, दरमणि त्रिमुबनु मोद्दीऊँ ए । कमस द्यावत दह सुकामस, गुणमणि मन्दिर मोदीक छ । १२ । न्दन फुट्रम राम शुष्प रचनावर निद्वनाय नयण आर्मदर्यती । महायार सोद्द्र ए अविश्व जन मोद्द्र ए, चासद्द ए मोह सिमंद हरेना ११३ यार तंबामइ ए नयति वयर्ड ए, काश्चिक सुदि दिण हरमी ए । जागीय जयरब मृरिद्धि बापिय चिहुअण जल मण उन्ह्सी ए ।१८। मिति जिणवन्त्रह् वजय भुवानिहि अबसम रम भर प्रायड ए । मुवहीय चारु विद्वार कां तत्र अजयमर नयरि मम्मामरित ए ।१५। पामाड अंतु छत्रोम विवादिहि अयसिंह पुरुवीय परपदर ग । बाहिय पुरुषिय प्रमुर नर्शिवह, निमुजीय बयपि जिप्प ध्रम्मु कट्ट प ।१६। दीनिय बहुतील पवट्टिय बहुबिह विंब, वापीय रीति धरतर नगाए । मम पर्य चेन्द्र ए निमि निन सन्द्र ए। दबा जालंपर 'जिबी ए ।१८। मुक्रिन बाणि बन्नाय करता, धरून समाद मनद्वार ए । मन सुद् झामिदि दममिय निवसिद्धि पहनत मुहि बमरा पुरा ए ।१८। परण कमन्न नरवर सुर सबद सङ्गत शक्ति निवास हु ए । युमर रयग पाराप्तुर नपरिदि तिहुआ। पुरद् व मास हू य ।१८। सामद क्षम ग्रंटि भवद जिल 'शक्तत्र' वाय क्षम प्रमाय क्षम । समस्य ए ज नर मारि निर्देशर निर्द्धा घर रिद्धि सपनिदि राष्ट्र ए। । इति भीमध्यितपति सुरी में शोतम् ।

### अीजिनपति पूरि स्तूप कलशः

जनित्मुदनतोपं रम्यसम्यक्त्वपोपं,

षटितकळुपमोपं स्नात्रमस्यस्तदोपम् ।

प्रमुजिनपविमुरेः प्रीणिनप्राज्यस्रे

म्प्रपातमञ्जात्रे स्त्र्यते पुण्यपात्रे ॥ १ ॥

क्तकप्रकर्ते कान्तिनिर्वन्ते क्रकमस्यिपानैः पुष्पमस्यप्रपानैः ।

जिनपनियतिम् र मञ्जनं शहजनानां,

अनमि सवनीयं विस्वविद्यमभीयम् ॥ २ ॥

भीमदाद्भावनपुरबर प्रोन्नवस्मूपरस्ने

स्पृजनस्थि जिनपनिश्रः रहसानोजनंदा । भारे नीर मनपय सुनरा यज्यकाका कञोकाः,

प्रेयः भ्रेयः भ्रियमनुषमा येन रम्यां समन्त्रे ॥३॥

इति जिन्यनिसृरिर्गातमः श्रोमुषमा

श्रमुपुगतरज्ञव्युन्यामितरस्त्रतायः । मधिनगुपथर्पो मण्जिनः सण्डिलनथीः

सक्छक्रमञ्जासध्या पानु जीवाय स्ट्रमी ॥४॥

॥इनि भ्रीजिनपनिस्रीया स्नूपक्रकाः ॥

### ॥ स्रीजिनपमसुरि गीतम् ॥

सरनर गण्डि क्ट्रेमान-स्रि, जिणसर स्रि गुरो ।

क्रमयदेक्स्रि जिणक्खा, सृरि जिण्हच जुग पनरी ॥१॥ सुगुरु परंपर जुजह तृत्वि, सविश्रह मधि शरि।

सिटि रमणि जिस वरड सर्वंबर तब तक्ष्य परि ॥अांचसी

मिजवन्दसरि जिजपविसरि जिथम है (१९) गुणिविषम् ।

दव्युक्रीम वपनके सुगुरु, जिर्णासंघ सुरि जुगापानु ॥२॥

वास् पाटि बदबगिरि वदव है, जिगप्रसम्रि सह्यु ।

मनिय कमछ पडिबोहणु मिछत विमिर इरणु॥३॥

राउ महंभद साहि जिणि निय शुणि रैनियर्ड। मेडमंडिंड डिक्किय पुरि, जिल घरमु प्रस्टु किउँ॥४॥

वयु गठ पुर घरणु भवति, क्रिज्येक्स्रि स्रिगड ।

विणि धापित जिलसन् नृति समहु जसु मनद् रात ॥ ५ ॥ गीतु पत्रीहु को गायल सुसुर परंपरद्व।

सवल समीदि विदारि पुरविदि तमु नयह।। ६।।



### # क्षी**जिनमम**सूरि नीतम् #

फ सखदुर डोडी नवर है, के बरनड कसाणू ए।

जिन्त्रासम्दि जग सम्बद्धीनः जिणि रिजित सुरुवास् ॥१ चलु सन्नि भेदण जाद गुण गरुवत जिन्त्रासम्दि ।

रिष्टियह तसु गुज गार्दि राय रैकणु पंडिय तिस्व । व्यांचसी स्राग्स सिद्धेंद्र पुराणु बकाणिश, परिवोद्दद सम्बद्धेह ए ।

जिल्ह्यास्त्र । जिल्ह्यास्त्र स्थापका क्षेत्र स्थापका क्षेत्र स्थापका क्षेत्र स्थापका स्थापका

साठाडी भारतिहि चडमी तैयाकः शुरिवाणु ए । पुद्र सितु शुरू जिण्यम सूरि चक्रियः, जिप्ति सर्वित प्रदुविमान्तियः ॥ "असपनि" "अनुकरोतु " मनि एकिः वीटेकि किच्छम सूरी ए ।

प्रचिति हि सन सामड पूछक राव मणोरह पूरी पा। ४ गाम भूरिय प्रोक्का गज कह, तुठड का भुरिताणु पा।

जिल्प्रामस्परि गुरु कॅपिनद् छत्, तिहुवाणि समस्रिय मासू ए ॥ व दास दमामा सर नीमाणा गहिरा बाजद सुरा ए ॥

क्षणपरि जिल्हासमृति गुरु आवत्र संघ मणोराह पूरा ए ॥ ६



### ॥ अतिजनमससुरीणः गीतम्॥

उत्य छ रार्तर गछ गयणि अभिनवड सहम फरो।

सिरी जिण्ह्रमुसृदि गणहरो, जेगम करुपनरो ॥ १ ॥

बंदहु मिक्क अन जिलबादाण, वंग नव वर्मतो ।

छनीस गुण संस्को बाइय मयगळ दरूण सीक्षा ।आयसी।

वर पैयासियः योस मृदि बाठमि भणिहि वारा ।

सन्दि **व**संपन 'म**६**मदो' सुगृरि हीलिय नवर ॥ २ ॥

भाषुणु पाम श्रामाराय, नमिबि भादरि नरिन्दो ।

अभिनव कवितु बस्मणिबि, राय रखह मुणिहा ॥ ३॥

हरसित देह राय गय तुरव घण कवय देस गामा।

मणद्रभनेकि जचादको सनुद्रदिउदमा॥४॥

एउ गहु विपि जिल्हाससुरि सुणिवरो अनि निरीहो ।

सीमुरित सस्रहित पातमाहि, विविद् परि मुणि मीही।।'५।) पृत्तिवि सुगुर बन्दादिकहि, करिवि सहिधि निमान् ।

दह फुरमागु अनु कारबाह नव बमनि राय मुझागु ॥६॥

पान इपि चाडिय जुगचबन जिल्हा सूरि समेता। सोकसद् राउ पासास द बहु, संक्षक परि करीतो ॥आ

पामनि पंच मचुद गहिर मरि नाचहि तरण मारि।

ईंदु सम गईनमहि तु गुर भावद बमनिदि महार ॥८॥

गम्म पुर परान सपरा सबस, जायक जन तिनि दातु ।

र्मय संजूत बहु अगति अदि, समर्दि गुर गुणनिपानु ॥६॥ सानिपि पत्रीमिति देवि इस जीग जुग जयदन्ते ।

मेर्ड निग्नमस्रि सुर्व संजय सिविसगढ क्यो ॥१ ॥

### H क्षीजिणदेवसूरि गीतं H

निदयम शुण गव्य मणि नियानु संसमि प्रयानु ।

सुगुह जिल्हामस्रि पर ध्वयगिरि ध्वयक्षे नवस माणु ॥ १ ॥

यंत्रहु भविष हो दुसुर जिल्लेक्स्र्रि हिद्धिय वर नवरि देसणढ कमियरसि वरिसप सुणिवर क्यु वज् कनकि ॥ मांचकी ॥

जोद्दि कल्लाआपुर मंद्रणु सामित्रं बीर क्रियु।

सद्दमद राह्न समिष्याउँ वाधिक सुन्न क्यानि सुन्न दिवसि ॥ २ ॥ -नाणि दिन्नायो कका कुसके विधा वस्ति शताब ।

क्रमा हैन् नाटक प्रमाण वकालप जागमि गुण समेव II दे II

धनु इन्त वर कम्म कुलि धपनुँ इहु मुनि रक्गु । धनु बीरिणि रमणि चुडामनि जिलि गुरु दरि घरित ॥ ४॥

धनु नाराज रमाण नूहामाण । जाण गुढ् कार भारत ।। ० ॥ घनु जिर्जातम स्टि विजियाह भनु नंद्र गृह्व ।

प्तु जियाजमस्रि निज गुरु जिलि निज पाटिहि सापियत ॥५॥ इकि सदो सलाव सोमासलिय रहिस्मानीमय ।

दनज जिल्लेक्स्रि सुणिराय इ काणाँ तितु सुक्र ॥ ६ ॥ महि मेडक्रियस समुपरण जिल ज्ञासणिर्दि ।

कापुत्रिण प्रमावन करक गणवरो अवयरित वयहरसामि ॥ ।। वादिय मयगळ दुष्टण सीहा विमक्त सीख यह ।

छत्रोस गुजबर गुण कसिक विश् अयत्र जिल्हेंव सूरि गुरु ॥८॥ ॥ इति भो काव्यायीजी गीठ पदानि ॥

### श्रीधर्मकलशसुनि

#### कृत

#### श्रीजिनकुशलसूरि पट्टासिपेक रास

स्यस पुराद्र प्रहाण बनी, चलु संति जिणेसर । पणमित्रम् जिपाचेश्युरि, गीयमसमु गणाहरः। नाण महायहि गुज निहाज गुरु गुज गाय सु । पान् ठक्यु जिन इदालम्रि वर रामु भणेषु ॥ १ ॥ भासि जिलसर सुरि पदम् अलहिल्पुर पट्टिया बमाह्ने मना पयत्रण, राड रीजड "द्राव्य" मिणि। नामु पट्टि जिजबंदम्रि शुजर्मण रोह्नज सम । बिर्द्धिय जप्प स्वग-रंग-सास्ता मास्रोवम ॥ २ ॥ समपदेव नव क्षेत्र विचिक्छ, पासु वसावयु । पत्रमण्डि घरणिद् धमुद्, सुर साद्दिय सामगु । राष्ट्र जिल्लाह्मसूदि सर्गा, भवेगि मिरामणि। मंबादिय चित्रप्रद्रि तेणि, चार्म्झा चउमणि ॥ ३ ॥ जोगिराव जियन्त्रमुदि, बहियब सहस्रकर । भाग झाम ओइणिय हुट्स द्विय क्टिक्ट क्टा। रूरांतु पश्यक्तु सथगु जग नवणागंद्र।

वेतिहासिक जैन काम्य संप्रह १८ घारा'--सयह संघर सयह संघर केहि मानास ।

मानविख्यारं वर नयर गुजरात वर मुक्क मैक्पु । वेस विसंवरि ठिक्क मिक्किय संबक्त संघ परिसंत जिम प्रा ।

पार धरन्पर संत्रविद्य, मिक्किम मिळाबद्द मृरि । संच महोछतु काराब्द्र, वश्र्मतह प्रज्ञति ॥ २२ ॥ त आद्रहिए आदिक्रिणिंद भरतु, नेमि जिम मारायण् ।

पासद प जिम घरणियुः, जिम सेपिय ग्रुव बीर सिख्र ।

तिज परि प सुद्द गुढ भत्ति, महेतियाणि परि सख्हिय ए। पविदनप तदि परिपुत्र, विजयसीतु कवि जस क्रियइ प ।। १३।।

संपन्त प सामक वीध विसे विदेसकि सावित प।

भग जिम प भणु वरिलंत, वीरहेव वसाणिय प। फारहप जीमजशार, साईमिय बद्ध बर ।

र्समह य कप्पड बार शुरुयमत्ति शुरु पूज कर ॥ १४ ॥

वीसह प महिपन नात पानीन दरिसण संख हुए। स्रिवि पसः सः सात सादु, सादुणि चरवीस-सय।

क्षर्द्ध प सह रोजपाकि मरि, शक्ति पहिराविषद । जप सह य व्समकान्ति, चन्त्रहि नामर्व सिद्वाविषद ॥ २५॥

का चरि व मेंगल चाठ पुरून कसस घर धरि ठक्कि ।

क्रिजय ए तूर गंभीर, अंबर बद्धिरित पश्चिरमण ।

ताबहि च अवस्थित बास, रश्जिय सुर धवसा रवेदि ।। २७ ॥

वर घरि य वंदर नास, चरि घरि गृही कसविय ॥ २६ ॥

अगद्भिष्ठ प पुर मंशारि पर नारी जोक्य मिछिय। किसद म तंत्र उसाह जम् प्रवट क्षाव रक्षिय ॥ २८॥ पुगरविष पुगवि सो साहु, संघ समक्रि सम्माणिय ए ।

भा गर्दे ए एक्टर साह, सिरि चन्द कुछि जगि जाणिय ए ॥२६॥ इण परि प तक्षवि संयु, पाट महोछनु कारवित ।

किए गरूप नव नव भौगे। संयक विंब शु समुद्धरिए ।।३०।। घातः---धवस मेगड घड्ड मंगड क्लवसारवे ।

**पत्रमत** पण तुर वर महुर संदि न**प**इ पुरंभिय।

बसुभारिक वर संवि नर केकि मेह क्षेम मनकि रंजिय।

ठामि ठामि कहोक हाणि, महा महोछनु मीय। हुराफ्काण पवसंद्वाणि, पूरिय मरगण खोय ॥ ३१ ॥

सम्बद्धं प्रमुद्धाण, जिल सासल क्ष्णीय करो ।

कोइ छोड़ मय मोइ, पाब पंक विश्वसियरी ॥ ३२ ॥ चत्रवाचक्र जिस आणु सविय क्रमळ परिवोद्य करो ।

विम जिज्जां सदि पाटि क्यांव सिरि जिज्जसम् गुरो॥३३॥ जिस काह रवि विनि नि, श्रुपुदोड़ पंति नद् कुछि।

क्य मण नवणाणीतु, तिम दीठव गुद सुद क्षमकि ॥ ३४ ॥

मणदिख्युर मंद्रारि, मदिणन गुरु देसण करह । भाज भीड वरिसीत, पान पेकु किम च्या इरह ।। ३५ ।।

वा महि-मंडकि मेर, गयर्शनिय जा रवि तपय ।

सिरि किप्यादास मुणिव, क्रिज-सासणि वा जि**र अ**यद ॥३६॥ नेवड बिह्नि समुदाड, तक्षपाछ सावय पवरो ।

साइंभिय सावाद, वस विसि पसरिष किश्व मरो ॥ ३७ ॥ गुणि गोयम गुरू पसु, पहनि शुलिह ने संयुलिह ।

ममराबर तकि बाह्य धरिमय 'धामकक्क्सु'' मध्यह ।। ३८ ॥

परिद्वासिक जैन काम्य संप्रह १६

भयक क्रका संप्रम वंद्र किजन्यन्त् मुर्फिद् ॥ ४ ॥ वाह करि केसरि किसोद, जिणपत्ति जासा।

पुणीय जिणेसर सारे सिद्ध, ब्यारंभिय सीस् । संयस ग्रह सिक्टॅंड सर्किस, सागर कप्पारह।

जिज्यकोद् सुरि समिय कमछ, समिया गणनाह ।।५।।

त्तवजं तद गोयमह सामि, सम बद्धि समिटिस । वहुय देखि सुविद्यि किहारि, विद्वभणि सुपसिद्धव ।

"क्रमक्रदीन" सुरताण राज रॅनिंड व्य मणोहरू। कगि पववड जिल्ब्ब्स्रि, स्रिंहि क्रिर सेंहर II ६ II

॥ घातः ॥

भंद गुरु निष्ठि चंद गुरु निष्ठि, तक्द किम मागु । नाण फिरण चञ्चाय करू, मंबिय कमछ पश्चिमोह कारणु ।

कुमाह गद्द मस्थित पद्द, कोइ क्षोद्द समहर पणासणु ।

महि मंदछि अच्छरिय परो, जिल रंजिट सुरताणु ।

सुरि राष्ट्र सो सम्मद्धि गयह, साविद्य निय निरवाणु ॥ 🕶 ॥ त सह डिक्किम पुर बर नगरि, जिलिबंदसुरि राजधाद।

च जयब्याह गाँग तेदिया, मंतु फिमार मुविश्वार । त विभयसीह उक्तर पवरो महतियाण कुछि सार ।

एउ सम्मु ठामि (मु)त्तसु मप्पियत, तत गोन्न्स्(गोयम)सर्वे गणधारा।KIR त गुजरधर मॅडणड अजिहसमाहर गाम ।

न मिकिय सँघु समुदाउ तथि, महतियाण व्यमिरामु ॥ ६ ॥ त उमदार कुछ मेहणा, तेजपाछ वर्षि साह ।

न छट्ट बंधन कराइ सहित, शुरू साहिम्म प्रसाद ॥ १० ॥

ता गुर राजेन्द्रचन्त्रसृरि भाषारिज वर राउ ।

सुय समुद्र मुणिवर रमणु, विवेडसमुद्द चवशाङ ॥ ११ ॥

सुप संग्रह शुलपर रच्यु, विवनसंग्रह उपसान । संघ संग्रह गुरु विनवप, तैजपाछ सुविसंसु ।

पाट महोच्छथ कारबिद्धः त्रियह सुनुह कापसु ॥१२ ॥ त संग बपणि कार्गदिपत्र, जात्वरण वणत्र मस्बाद । त वेस दिसंवर पाठवरः क्ष्काती सुविचाद ॥ १३ ॥

सुजित चत्रहु भजदिस पुरे, सुधनवंत सुद गेह । स स्वयक्ष संघ तिकस्त्राणि मिक्किय पावसि निम क्या मेह ।।१४।।

ष्टंट हिड वोस्थ सम्बद्ध गुरू भाणा संजुनु ।

वासबंतु वाहड् तणड, विशयसीडु संपत्तु ॥ १५ ॥ त पहसारब संबद्द कियत बजाई बज्जोतीई ।

किम रामहि समझ नयरि बस कुछ पसुदेषि ॥ १६ ॥ दीम दुदिव किरि कप्यवरो राम पसाम महेतु ।

व भस्म महापर पुरि धवजो, श्वेषराज पवर मंत्रि ॥ १७ ॥ व वसु नेत्यु शेल्हा भरनि जसतसिरी बद्याणि ।

त कुसककीरति तदि कुछि तिछक्त, धम गुण स्थण्य लाणि ॥१८॥ वेरहसम् सम्बन्धक किल्ला (१०००) समार्थक विका

तेरहसम सवहत्तरह फिल्मंग (१६००ग) इगारसि जिद्दू । सुर किमाणु जिरि मंहियाङ मंदि सुवणि जिणि दिहि ॥१६॥

त राजेन्त्रबन्त्रस्रि, जिणबन्त्रस्रिहि सीसु । त कुसम्मेतिक पादहि दविष, मणहर बाणारिस ॥ २०॥

नाम रुवियव निष्णकुसलमूरि, वश्जिम नीविय तूर । त सेंपु सम्यु भागंत्रियव मगाइ मगोरह पूर ।। २१ ॥

परिकासिक जेन फाव्य संग्रह समक फका संपुत्र बंदु किणबन्द मुणिदु ॥ ४ ॥

१६

वाइ करिंड केसरि फियार, शिवारी अवस् । पुणि जिलसर सुरि सिन्ह, बार्रमिय सीसु। मयस शहू सिद्धंत सक्रिक, सायर बाज्यारू। क्रिगवनोद् सुरि मविव कमछ, सविवा गणवास ॥५॥

त्रयणं तर गोयमद सामि, सम ब्रुद्धि समिद्धित ।

बहुय देखि सुविहिय बिहारि, तिहुमणि सुपसिद्धत । 'कुनवदीन" सुग्वाभ राष, रंजिय स मजोहर । कारि प्रयक्तक जिल्लां इस्तिर, स्टिंडि सिर सहस्र II दे II ॥ घासः ॥

बंद इस निहि चंद इक निहि, तब जिम माणु। नाम फिरम चलाय कर, शकिय कम्छ परिचोह कारणु । कुराइद गाइ मध्याम पाइ कोई कोई तमहर प्रणासम् ।

महि मंडडि मन्छरिय यरी जिल रैजिय सुरवागु । सुरि राउ सो नगाहि गयड, जाणिड निव निग्वसा ॥ 🕶 ॥

त मह दिक्षिय पुर वर नगरि जिणियदसुरि गणपाद।

व जयनक्षर् गणि तेक्षियर, ग्रंतु क्रियर भुविचार । ह विजयसीद उपर पनरो अहंतियान कुछि साठ ।

तंत्र नामु ठामि (मु)शमु कप्पियन, तह गोख्य(गोयम)सर्व शणपादा।८।।

न मिक्किय मंतु ममुन्दाक तकि महतियाण भामिरामु ।। १ ।।

ह गुजरघर मंद्रणंड जलहिस्साहर नाम ।

त उमबास कुछ मेहणा, रीजपास तहि साहु। न क्यू मेथा लक्ष्य सम्बद्ध, शुरु साहरिम पसाद ॥ १० ॥ वा गुर राजेन्त्रबन्वस्रि भाषारिज वर राउ।

सुय समुद्द मुणिवर रयणु विवेडसमुद्द दवझाउ ॥ ११ ॥

संघ सयस्र गुरु विनवप, तेत्रधालु सुविसेसु । पार महोच्छक कारविसु वियद सुगुरु बाएसु ॥१२ ॥

त संप क्वाण कार्णाद्वेय इ. काल्क्ण तथा अन्वतात । त संप क्वाण कार्णाद्वेय इ. काल्क्ण तथा अन्वतात । त देस विभांतर पाठवय, क्कावी सुविचार ॥ १३ ॥

सुणित चढ़तु भागविक पुर, सुधनवंत सुद गेह । त सम्बन्ध संग विक्लाणि मिकिय पाविस जिम घण मेह ॥१४॥

त सम्बन्ध संघ विकलाण मिछिय पात्रसि जिम घण नेद्र ॥१४॥ इंट हिड गोडय सहित , गुद्ध भाणा संजुतु ।

नावर्षेषु काहड़ रुणड चित्रपसीहु संपत्तु !! १५ !! च पहसारड संपद्द कियड चत्राहि बञ्जतेहि । जिम रामहि जबडा नयरि, क्छ लुख पहारेहि !! १६ !!

दीज दुद्धिय किरि कृष्यवरी राय पसाय महितु । च सम्म महापर धुरि धवडी, देवराज पदर मंत्रि ॥ १७ ॥

व वसु मंत्र्यु बेन्हर वरिन, क्रव्यसिरी वदानि । व कुमक्कीरवि वर्षि कुक्षि तिसकु, पण गुण रवण्ड सानि ।।१८।।

संरहस्य स्वहरूपः किलोग (१६०म) इगारसि मिह । सुर बिमाणु किरि संदियः मंदि सुविज विजि दिहे ॥१६॥

त रामेन्द्रबन्द्रस्रि, जिलबन्द्रम्रिद्धि सीसु । त कुसम्बद्धिरित पाटक्षि ठवित, मणक्र बाव्यारिस ॥ २०॥

माम ठनियड जिप्पञ्चसञ्चन्दि, जिज्जय मंदिय सूर । च संपु समञ्ज नार्णदियङ, मन्त्र मणोरङ् पूर ॥ २९ ॥ 14

चात"—सबस्य संबद्ध सबस्य संबद्ध केस्ति बावासु । अवस्थितपुर वर समर गुजरात घर मुख्य अंदणु ! केस क्रिकेट करिने सम्बद्ध संबद्ध !

बेस दिसंदरि राहि भिक्किय समस्य संघ बरिसंदर विम च्या । पाट पुरन्बर संद्रविद, मिल्लिय मिल्लाव्ह भूरि । संघ महोस्त्र्यु कारावह, बक्जीवह चणतुरि ॥ २२ ॥

च ब्यादिए ब्यादिकिणिड् भरतु नैमि क्रिम माराच्यु । पासद्य ए क्रिम बरणितु, जिस सेक्यिय गुरु बीर जियु । किल परि ए सुद्द गुरु अधि सईतियाणि परि सम्बद्धिय ए ।

पविकाय तक्षि परिपुत्त, विजयसीहु क्या कस स्मिद्ध प ॥२३॥ संपद्ध प सामक वृक्षि देसि विदेशिह जाणिय प ।

क्या किम य वशु वरिलंदु, बीरहेव क्काफिय य । कारह्य कीमणवार, सर्वमिय बञ्च वर ।

संबद्ध प कम्पड बार, गुरुयमित गुरु पूड कर ॥ २४ ॥ दीसह प कद्विषय बात, पारणि दिस्सण संबद्ध हुय । स्टिक्स पराव काल-साह साह, साहणि पदकीस-सम ।

प्रिष्टि पदा वस-सात सातु, सातुणि चडवीस-सम । इन्हें प सह तैमगांकि परि तेवित पहिराविषद । जह सर्वे प नुसमकाकि, बन्न्नहि नामते किहाविषद ॥ २०॥ घर परि य मान्न चारः पुस्त कडन घर परि उदिय ।

यर परि व बंदर बाल, बरि घरि गृही कमदिया। २६ ।। विकास म सुर गंभीर, जंबर बहिरिश पहित्मण । नावदि म जबकिय बाब, रिश्वस सुर भवता स्वेदि ॥ २० ॥

क्रमाहिकि ए पुर मंहारि भर मारी जोवग प्रिस्थिय । दिसंड मु तंज्ञ सार्यु असु एवडक कहव रक्षिय ॥ २८ ॥ पुणरविए पुत्रवि सो साहु, संघ सवछि सम्माणिय ए।

था गर्द्ध ए सम्बन्ध सार, सिरि चन्य कुछि जिन जाणिय ए ॥२६॥

इस परि य देशकि संगु, पान महोळ्यु कारवित।

निय गरूप नव नव मैंगि स्वयक्त विव सु समुद्रारित ॥३०॥ स्वातः —-पवस मैगक पवस मैगक करुपकारवे ।

वज्ञत घण तुर वर महुर सहि नवह पुरंपिय।

वसुभारदि वर संति नर केबि मेहु क्षेम मनदि रंत्रिय ।

ठामि ठामि **कहोन्छ शु**क्षि, सहा सहोन्छनु मोय । सुरायहाण प्रवसंत्रहणि पृरिय सरगण कोय ११ ३९ ॥

शुरावद्वाण प्रस्तुकाण पूर्व सराण कार्य ॥ । संबद्ध संबद्ध प्रक्तिहाण, क्रिज सासण क्रजोब करो ।

कोइ छोइ सब मोड्र पाद पंक विपेसियरो ॥ ३२ ॥ च्युपाचक्र जिम माणु, अविय कमक्र परिकोइ करो ।

तिम जिणचंद स्वि पाटि, श्यूबर सिरि त्रिण कुसक गुरो ॥३३॥ जिम पन्द्र रति विकि ति इर्णुहोद्द पैथि शह कुछि।

अन्द्रराव । बाक्षान वृत्युद्दाद्द्र पाय आव् कुरुकः ज्ञाय मण नवणागंदु, तिम दीठद्दशुद्द सुद्द्र कमिकि॥ ३४॥

मणदिस्युर मंद्रारि, मदिणव शुद्ध वेसण ऋछ ।

ताण नीठ बरिसंतु, पाव पंकु जिम पणु इरह ॥ ३५ ॥ वा महि-मंडकि मेठ, गयर्गगणि जा रणि सप्र ।

सिरि विज्ञुकाक मुणितु, किण-सासणि शा चिरु कथड ॥३६॥

संदर्भ विश्वे समुद्रात, तेजपालु सावय पवरो ।

भाविमय साचार, वस दिस पसरित फिवि गरी ॥ ३७ ॥ शुम्मि गोवम गुरु पस, पसदि समाहि से संस्पादि ।

जमराठर तक्षि जा<u>स</u>, घरिमय "धरम<del>कस्</del>तु" भण्ड ॥ ३८ ॥

25

घाति'—सम्छ संपद्ध सम्बद्ध संपद्ध किछ कावासु । सम्बद्धियुर वर नगर गुक्तरत बर सुद्धद्ध मेक्यु । बेस विसंतरि तद्धि मिछिय सम्बद्ध संघ बरिसंत किम क्यु ।

पाट घुरम्बर संदेविय, मिक्किय मिकाका मूरि । संघ महोक्कु काराबह, वन्त्रजेतह चणतुरि ॥ २२ ॥ स कादबिर मादिमिणिह घरहु, नैमि जिम नाराबळु ।

पासद् प जिल पर्राणिषु, जिल संविध शुद्र बीर जिलु । तिम परि प सुद्र शुद्र मस्ति सहैवियाणि परि सळाद्देग प ।

तिण परि ए सुद्द शुरू मोश्च महीतेयाणि परि सक्तांद्रेय ए । परिवनम् तदि परिपुत्त, चित्रमसीहु जगि कस क्रियद्र ए ।।२३॥

संपन्त प सामळ वंकि, वेसि विदेसदि जाणिय प । कण जिस ए कण वरिसंत, चीरतेल ब्याणिय प ।

भग जिम ए भणु वरिसंतु, भीरहेव सकाजिय प । भग्नरहप जीमजबार, सक्षीय शब्दा वर ।

कारहप जीममनार, सहीमय वडक वर । संघद य कम्पड बार, गुरुयमस्ति शुद्ध पूत्र कर ॥ २४ ॥

दोसई प बाहिमब बात, पारिय दिस्सा संस्त हुन । सुरिष्ठे पसब सक-सात साहु, साहुणि बद्मीस-सम । स्ट्रॉ प सब तेमपाकि परि तहित परितादिका ।

हाई प सक वेजपानि परि तदिन पदिराविषदः। अद्य सई प द्समकानि, चन्द्रदि मामने निद्वाविषदः ॥ २५ ॥

भर परि ए मंगळ चार, पुन्न कलस पर परि उक्षिय । यर परि ए वेंद्र श्राक्त, यदि धरि गृही ऊमविय ॥ २६ ॥

विकाय म तुर गंभीर, अंगल वहिरित पढिरमण । माचदि म अपक्रिय वास, रिक्स सुर घवस रदेहिं॥ २७॥

माचदि प मपक्षिय वास, रश्चिय सुर धवस रवेदि॥ अमदिकि प पुर मेहारि, मर नारी जोका मिक्रिय।

भगदिकि प पुर मैहारि, जर नारी जोक्ण मिक्किय । किसब सु तेजब साह, जस प्रबद्ध बड्डब रहिया। १८ ॥ पुगरविष पुत्रवि मो साहु, सँव सवछि सम्माणिय ए।

मा गई ए सम्बद्ध सार, सिरि चन्द्र कुछि मगि जाणिय य ॥२६॥ इत्र परि ए सहवि संयु, पान महोश्रमु कारवित ।

किण सहस्य भव नव भीगः समस्य विव सु समुद्धरिङ ॥३०॥

चातः---वरस्र मंगक चनक मंगक कल्पकारवे ।

वज्ञत पण सूर बर महुर सदि नवह पुरंपिय।

षमुचारहि वर सीत नर केबि मेहु खेम मनहि रिजय। ठामि ठामि क्योक शुक्ति, महा महोकनु मोय।

ः च्याक श्राण, महा महाक्यु माय । - क्यापहाण पयसंदर्वाण, पूरिय सरगण स्रोय († ३१ ॥

ञ्चनप्राण पवसठबाण, पूर्य सनगण कार्य ॥ ३१ ॥ सम्बद्ध दंद सुविद्वाण, त्रिय सासण पञ्जोय करो ।

श्रीह छोड़ सब मोड, पाव पंक विपेसियरो ॥ ३२ ॥

चर्याचस जिस सामु, संविध कमस परिवोह करो । विम जिण्डाह सुरि चाटि, चर्याड सिरि जिण इससस्रारी॥३३॥

जिम फाइ रहि विकि कि इस्पुद्धेह पैसि बाद कुछि। क्या समा सरकायात. तिस शीठक गढ सह कसिस। ३४ ॥

क्य मण नवणाणतु, तिम दीठव् गुद सुद्द कमिछ ॥ ३४ ॥ वणविकार मंत्रारिः व्यक्तिव गुद्द वेसण कर्य ।

नाण नीठ वरिसंदु, पाव पंकु जिम पशु इरा ॥ ३५॥

चा महि-मंबक्ति मेह, गयर्गगणि का रवि चपर । सिरि क्रिकट्टशब्द मुर्गिष्ट, जिल-सासणि वा चिर्ड अयद ॥३६॥

सिरि जिलकुरास मुणितु, जिल-सासीण ता चिरु नयर ॥१६॥ भेदर विद्यो समुदाङ, तेजपादु सामग्र पणरी ।

सर्वामिय माधार, इस विसि क्सरिड किचि मरो ॥ ३०॥ गुणि गोयम गुरु क्यु, क्वाहि सुलहि के संयुक्तहि।

बामरावर तकि बास धरिमय "धरमकस्म" भण्ड ॥ ३८ ॥

#### कवि सारमृति सुनि कुन

### ।।क्रीजिनपद्मसूरि पद्मामिपेक रासा।

सरक रिसद मिणित पाय, बमुसर सुबदेवी । सुगुर राय जिल्लान्दर्सार, गुरु करण नमेनी ॥

कमिय सरिम् किल्पन्त्रम सुरि, पय उपन्तर राख । सक्लेजक तुमिद् पियर मविय, खदु सिद्धिद्दि तासु ॥ १ ॥

बीर विस्थ भर भरण भीर, सोहस्म गर्णित् ।

जेन्द्रवामी तह यस**र-सुरि, जिल** संख्याणेडु ॥ सिक्जंमद सदमह, अञ्च संभूय दिवायहः ।

मदबादु सिरि बूक्षमञ्ज, गुजगणि रयजायरः ॥ २ ॥ इपि कनुकार करवड कहाराष्ट्र, पुणु जिलसर सुरी ।

हासु सीस मिनवन्द शुरि, मजिय गुण भूरी <sup>1)</sup>

पास पदासिक भगव सूरि भैभनपुरि मैक्णु । मिणकार सुरि पाधरोत, हुसाचक दांदणु ॥ ३ ॥

त्रभ मिणवेत्र मार्बसुनामि धनसाग पणासङ् । रुष्यंतु जिपभन्य सुरि, सावय बासासय ॥

मर्श गय कंठीर सरिद्ध जिल्लाचि जांचर । सुरि जिलेसर कुर प्रदाल शुरू सिद्धापत ॥ ४ ॥

किमपनीश परिवोद कर्मि, भविमा गुणमाकः ।

निरूपम जिल्लान्य सुरि, संघ मण ४एटिय कारू ॥ उर्वे हम् पट्टि संबद्ध ऋहा, संवन्तु मर्वे हे ।

स्रि मजह भूडावर्यस्, तिण कुशस्त्र सुणिदु ॥ ५ ॥

मदि मण्डल बिहरन्तु भूपरि, भावत देशावरि । तस्य विदिय वय गहण भारत, यय ठक्त विविद्य परि ।

निय भाऊ पश्रमेतु सृतुर जिलकुसउ भुगई ।

निय पय सिरा समया, मुपरि नायरिङ् रैइ ॥ ६ ॥

॥ घसा ॥ जैम दिनमणि जम दिनमणि धरणि पयद्वेय । ना तय दिप्पंत तम सुरि मडहु, जिलहुत्रस्र गणहरू।

दर एंद खारण अहित्र, याच रोर मिल्य सम इरू ।

पस्य गण्ड प्रजाय कर सहि संबक्ति सुणि गाउँ।

भगुरियु मो नर नगड नुमिद्द, जा निदुपनि बसाड ॥ ७ ॥

मिधु इसि रागु नयर कंचन रवन निहास। नहि रीहरू सावव हुई पुनचन्दु चन्त्र ममाणु ॥ ८॥

नम् मेरण् प्रद्राय पत्रज्ञा विदि संपद् संगुन् ।

माद्र राय इरिपास वरा इराधरि संपन्तु ॥ ६ ॥ मिरि नरणन्यद् बायरिङ, जाम चरण बापार ।

म् पद्वनित् पुग विज्ञातम् कर जाइवि इरिपाटु ॥१०॥ पप दश्युरक जुगनस्द, काराविम् कट्ट रंगि । नाम मृतुर आहमु दियाः निसुजि इरिमित सँगि ॥११॥

नुप्रविव पार उपन, दम दिनि मेच दरम्।

संबद्ध में ] विकि साविषय, बडरि करेंद्र परेसु ॥१२॥

ऐतिहासिक जैन काम्य संप्रह २२ पुरुषि पयदु सीमद कुछिहै, असमीधरु सुविचार । त्रस् भन्त्रण सांवउ पवरो, वीण तुहिय साधार ॥ १३ ॥

तासु घरणि कीकी रुपर, रायहुँसु अवयरित।

त पत्रममृरि गुरु कमसु रवे, बहु गुण विद्या भरित ॥१४॥

क्रिक्रम निव संबद्धरिण, तेरह सह नक्ष पहिं। जिद्धि मासि निय छड्डि तदि सुद्द दिणि ससिवारदि ॥१५॥

भादि शिणेसर वर भुवणि, ठक्यि नन्दि सुविमा<del>छ</del> । धय प्रज्ञाग सोरण कक्किय, चडदिसि वंदुरवास्र ।। १६ ॥ सिरि चरुगप्पद्र सरि बरो, भरसङ् कंठाभरणु ।

समाह क्यांण पट्टी ठविड, पहमस्ति ते मुणिरयज् ॥१४॥ क्रुगपद्मम् जिजपदम सुर, नामु ठबिड सुपक्ति ।

मार्गदिय सुर नर रमणि, जय जयकार ऋरंति ॥ १८॥

॥ घक्तर ॥ मिसिड वसदिसि मिसिड दस विश्वि संप क्यारू।

बरावरि बर नयरि तुर सहि गञ्जति वांबर मर्च्यक्तिय वर रमणि ठामि ठामि पिकामध सन्दर पय ठबगुरूनि जुगवरम् बिम्नसिट भगग्य कोव

व्यय व्यय संबु समुद्धक्षित तिहुवाणि हुयन्न प्रमीत ।। १६ ॥

धन्तु सुवासक बाजुः, धन्तु पस् सहत्त वरी ।

मिनन पुराम चन्द्र महिमेबछि चरवर सुराद ॥ २ ॥ तिद्वपणि सम सम सारु, पृरित महियछ तूर स्वै ।

पञ्ज वरिसङ् बसुपार, नर शारिय आह ।वक्दि परे ॥२१॥

संघ महिम गुरु पूच, गुरुवार्णवृद्धि कारवय ।

साहस्मिय पण रैंगि, सम्माणाः नव निषय पर ॥ २२ ॥

बर क्रवामरजेण पृरिय मगाण दीण जण।

परस्य मुक्यु सत्तेण, सुपरि साहु इरिपासु निग्रम ॥ २३ ॥

भाषद्र सबसीय बाल, पच सबद वाजहि सुपर ।

मरि मरि मंगक्यार, परि परि गृहिष कमनिय ॥ २४ ॥

ख्याय करि भक्षके पाट तिस्तु जिणकुरास सूर ।

त्रिण सासणि मार्च**ड्** जयवन्त्रड किणपत्रम ध्रुरे ॥ २५ ॥

श्चिम चारायणि चन्तु, सङ्स नवण शक्ति**मु सुरह्** ।

र्चितामणि रथणाह, तिम सुदगुद गुद्दपट गुणइ ॥ २६ ॥

नबरस देसमा कामि, सबगंज कि जे नर पियहि ।

मञ्जय जम्मु संसारि, सहस्र किंद हत्यु करि तिहि ॥२७॥ साम गयग ससि सर अर्थि जाम यिर मेद गिरि ।

विदि संपद संजन्तु, शाम कयड किणपदम सुरे ॥ २८ ॥

रह पय ठकाइ रासु भाव भगि व तर दिवहि।

ताइ दोष मिव वाम, "सारमुचि" मुणि इम मण्ड ।। रहा।

॥ इति मीनिनपत्तमृरि पदामिपक शस ॥



#### न्दरतर गुरुगुण क्रफीन छप्पप

(CD++CD)

मी शुर ह्याह जु छब्दि जीप लप्पण सम जाणद ।

सो गुर सुगुर जु मबस्य सिद्धंत दलागा ।

सो गुरु क्ष्मुर नु सीख यम्म निम्मक परिपासदः। स्रो गुरु सुगुद जुद्द्य ६ग विसम सम भनि धस्त्र ।

सो वेब सुगुर जो मुख गुण, क्तर गुण कड़णा करह।

गुणबैत सुतुर की अबियण्ड, यर तारह कप्यण तरह ॥ १॥ घरम सुध्रम्म प्रहाण जस्थ नहु जोव इणिक्जइ।

भस्म सुधस्म पद्माण जल्म तह कुद्र संजित्रकर ।

माम भुभमा पहाल करूब नह कोरी किलाइ ।

धान सुधान पहाल जल्ब परस्वी स एनिज्जाह । सी प्रस्म रस्म को गुज शहिय जान श्रीक तब भाव सह।

मो मविष छोय द्वारिह पर करिय, महभव बाखि म मीरामड ।। २।। सिरि बद्धमाण विस्थे श्रुपबर, सोहस्म सामि बंसीम।

सुविद्यिय ब्रूबामणि सुणिजो, स्रत्तर गुस्को धुजस्खामि ॥३॥

सिरि छन्नोमण बद्धमाण सिरि सुरि मिणेसर।

सिरि जिनचेव-ग्रुणिव? विषक्ते सिरि जमय गणेसर ।

निजवस् निजन्त स्रि जिजनन्त्र नमिञ्चस्।

क्रियवय क्रिणेसर क्रियधबोह जिणबंद सुणिआई।

निषक्तम्ब सूरि निषपतम गुद, निषकदी जिणबंद गुरु।

क्रिजब्द्य पट्टि किजराजवर, संपय सिरि किजभइगुरु ॥४॥

भाषाध्य सद सतसठह जिलाबल्छह पद विद्वत ।

इस्यासः गुणइत्तरहः तहहः जिणवत्तः पसिद्धः । बास्तः पंचारस्यः तहवि जिलवन्तः स्रणीसरः ।

बार्य देवीसह सहिय जिल्लाचे कांसर ।

जोगीस निजेमर सूरि गुरु, नारह अठहरारि वरसि । जिजमकोह गच्छाह वह, तेरह शम्बीसा वरसि ॥ ५॥

कियानगीह गण्छाह का, तेरह इंग्लीसा बर्स वैराह स्माताका वरसि यह जिल्लाचनह सहस्र ।

देरहस्य सत्त्वस्य सत्त्वस्य प्रशास्य जिल्ह्यस्य परिद्रह । वैष्ठ नक्या पर जाणि विकायका गयीसद ।

भद्र नाम जिनस्बद्ध सूरि चह्रच स्थ क्छरि।

जिल्लान्य स्टि गच्छद् विस्तः, चन्त्रहः सय स्टोचरहः। जिल्लाक्ष्यस्टि क्रयमंत्रपदः, सम चौतरहः पनरोचरहः॥ ६॥

ाजणन्यपुर्वा चंद्रपनवापद्व, तथ चाराद्य पनराचाया ।। व भागारङ्ग सत्तसद्व केण चन्नद्व पद हिन्दर्व ।

मासाद सिय प्रहि चित्तकोटी सुपसिद्धधः।

किसण छहि बहसाल क्ष्मारह गुणक्तरि।

स्रि राव जिणवृत्त ठक्षिय चित्रसम्ब स्प्यरि ।

र बद्धा<del>३ क</del>्लांगि श शहरि ।

पविदासिक जैन काम्य संपद ₹6

जिणचन्दस्रीर बद्धमारायाः, सुद्धः छडि विकासपुरवि । भयवंत हुढ जिण सामग्रहि, सम बारह पंचशरहि ॥ ७ ॥ कन्देख जिजपत्तिसरि वागह तैवीसह।

किथा सिय तैरसिति पट्ट जयगँतत दीसइ। माह छद्रि भाषावरि सुद्धतहि ठविय भिनेसर।

बारह कठरूचल ६५ कावल्य मनोहर ॥ जिजपनोह सरि कासीज पंचमि, जास्तरय मगउ।

इक्तीस बरसि बलुनरसार, पर्व तर इणि परि क्या ॥ ८॥

तेरह सम इग्लास सुगुर कियन्त्रन सुणिज्ञाय । वयसास्त्र सिय सीय नयरि कास्त्रदरि धुजरक्य ॥

तेरह सय सत्तहत्तरह सृरि जिण्डुन्छ परिद्रव । मिह क्सिण श्रमारमद्भि फ्टु क्लाह्ब्स्युरि दि**द्वच**।।

जियाप्त्रमसूरि तेहर (यह) नका जिह गासि प्रवास समय । तह सन्द्र छठि वेरावरहि, समझ संय आर्णवयन ॥ ९ ॥

सय चळाइ जिल समिद सुरि क्ट्रीड सुवसिज्ञद । भारतसङ्बदि प**रवि ऋषि प**हाराम किन्द्रश्रा।

ग्रास परि श्रा सगुर ठविय चन्नव सम अहोत्तरि ।

नेसक्रमेरक् माक् वसमि सुद्धः सुद्ध वासरि ।।

भर मारि **छाद गंगक फरड़** जिल सास**ि सक्ष्य गय**क।

किणचन्द्र सुरि परिवार सर्व, सयस संघ अनुदिनु जयर ।।१०॥

भाम मयरि मक्तारि चच्च पनरोत्तर वरसाहि। विषय मं<u>श</u> नागरिष इंद नागंतिय समाहि।। मकिननाम वर सवज नंदि मंदिय गुरु वरिवरि । सवस संघ वह परि मिछिन रक्षिय पूरिय मनर्भितरि ॥

जिल कुलस सुरि सीसह तिस्तः, जिलबन्दह पट्डदरणु ।

जिणचंदस्दि सवियद् भगत, सयस संघ वंदिय करणु ॥११॥

राण गण वय मयंक बरमि फराज बदि छट्टदि । भगहित्यपरि वरि नंदि ठक्षिय संवीसर दिहिहि ।।

सिरि क्रोयमायरिय मंतु अप्पिय सुमुहुन्तदि ।

सिरि जिणउद्य मुख्यि पृष्टु स्द्वरिय घरिसहि ॥

एवीम गुजावकि परिवरिय चन्द्र गच्छ चन्नीय कर।

जिमराजमृदि गुरु जींग जयंत्र शब्द संच बार्यद्वयद ॥१२॥ एग सग वेप समेक्षः कारीन आहह छण वासरि ।

भागुमन्ति वर भवरि अजियनाहरू जिया मंदिरि ॥

मेरि टविप वित्यारि मुगुरु मागर्यन्त् गण्ड्रि । सरि मंतु जम दिख किंद्र मंगन्द्र विनद्दु ध्यरि ॥

जियराजम्हि पृष्ट् निसन्, जिलसामण सन्जीयस्य ।

का चन्द्र सुरि हा कवि जयद, मिरि किणमह मुणिई बर ॥१३॥ मॅन महि। नवशार सात भागत पुरि कवस ।

देव प्रक्षि मरिहल्न सम्ब कुल्छा पुरि उत्पन्त ॥

रूप मित बर बप्पराप संपद् धुरि सुणितर । पश्चिमदिर जिस्र राजदैस प्रध्यय पुरि मंदिर ॥

जिलाराजसृदि पर्टुहरण, अशिय साथ परिवादयर। तिम साप्त मृदि चुद्वारयम, जिजमहत्त्वहु जुग परर ॥१४॥

र प्रमाप २ विष्ट ३ विषय

मंगळ सिरि मरिइन्त वेष, मंगळ सिरि सिद्ध ।

र्मगख सिरि भुगपवर सृदि, मँगख क्वामयह ॥ यंगळ सुविदिय सक्व साहु मँगछ जिणधनमह ।

महालु बिहरत सक्व मह्न महत्व सल्नाण्यः।।

मुपएवि होइ मङ्गस्त कमन्त्र, मङ्गस्त किय सासण सुरह ।

षर सीसद्द जिलबम सुद शुरुद, यद्गळ सूरि जिलसरह ॥१५॥ मास्त्रू मास्त्र सिगार साद रवनिग ॐअर्मकपु ।

स्वाका सुदा संसि पुरुषि धारक्षे नंदगु ॥ अअह सब पनरेतिष्ड कमिण कामाहर तेरसि ।

षज्य**द** सर्व पनरेतिरङ् कमिण कामाङ्ग्ड तेरसि । पट्ट मंद्रोच्छव किवड साह रतनागर बरसि ॥

पट्ट मझाच्छन । क्या सहस् रहनागर नरास ॥ जरदरह गच्छि वज्जीय कर, जिल्लम्य स्ट्रि पट्टु घरमु ।

नरदरह गाम्छ बज्जाय कर, जिल्लान्य सुरि पट्ड घरणु । जिल्लाम्य सुरि नंतृब सुपत्तु विदिसंग्रह मङ्गाळ करणु ।।१६।।

निम नक्क्र्रिम मीर जिहा नसेतम श्रीकेका हुती । स्रकामणे कमछ तह महिमा हुद नामामणे ॥

स्रकामण कमञ्जू तह माक्या हुइ कामण ।
जिस अकहर काममणि मोर इरसिय मण शबह ।
जिस विभियर कामणि कमक कामोरि सिरि विकस्य ॥

तम विभाग क्रमक क्रमहार खार । सिव्हर संगम क्रम स्वक शावह बक्त ।

जिम वसीत महियांक इंसति कोचक मह मवह ॥ तिम सूरि रात जिनवद्य गुरु, प्युतिहेव रसि (१वि) वसित्य । जिनराजस्रि गुरुर्द्रसम्बद्धि सविष्य नमण्य मण् वस्वस्थि ॥१७॥

१ देशका

बासिंग बन्यरि घरणि घरणि बन्यरि क्रिम गिरिवर । गिरिवर रुन्यरि मेड्स मेड्स रुन्यरि रवि ससिंहर ॥ ससिंहर बन्यरि विश्वस विश्वस व्याप्ति शिम सुर वर ।

र्येडुप्यरि नक्ष्मीय गीय क्यारि पंचुत्तर ।। सञ्बद्धसिद्धि तमु क्यारि, जिम तमु क्यारि गुक्स इछि ।

निम सूरि क्रियेसर जुगपकर, सूर्यह उत्परि इस्य कछि।।१८॥ इस्य वडी संसार, इस्ट सक्जाण कथ चाडा ।

कुलक्द मङ्गान चारि स्तरि कुससदि घरि नावद ।

कुसकार महान्त्र वारि कांग्र कुसकार वार नावद । इसकार क्या वरसीत कुसकि क्रम क्षन रवरनाड ।

कुससम्बद्धि चोड चट्टि कुसस्टि पहिरिय प्रबन्तः ॥ परिसद नाम ग्रह गुरु तणाः, कुसस्टि तग रक्षियामणः ।

रसव नाम सह गुरु तणक, कुसस्बद्धि नग रखियामणव । निम कुसस सूरि मास महणि, घरि घरि होइ बपामणव ॥१६॥

इस सम चन्नवीसिक्क निवास प्रहाण, बाद बाद बाद कारामण है ।११८।। इस सम चन्नवीसिक्क नवरि पृष्ट्या काणक्षित्रपुरि ।

हूयव बात्र सुविहतह बहबासी सर्व बहु परि ॥ इक्स नरक्द समा समुक्ति जिण हट्ट जिल्ला ।

विश्वबास करयप्पिय हैस गुजनरह बहिस्तः। सुबिक्षि गष्ठि सरकर विस्तुः बुद्धम नरुबद वदि दिवदः।

मिरि बद्दमाण पट्ट निष्क, जिलंबर सूरि गुरु ग्यरंगदर ॥२ ॥

रिव किरणहु वस्तिम व्यक्तिय अहात्रम तिरवदि । निय २ वन्स पमाण वित्र वंशिय जिप्प भविदि ।

र सप्परि ३ कोणावत ३ करि

मंगळ सिरि व्यरिहन्त र्व, मंगळ सिरि सिद्धह । मंगळ मिरि जुगववर सुरि, मंगळ वनसायह ॥

मेगस सुविदिय सम्ब साहु मेगस जिल्लाधम्मह ।

मङ्गल विहरङ भवा सङ्घ मङ्गल सन्ना**ण्ड** ॥

सुयदि बाह मङ्गाल अमलु, मङ्गाल जिल सासय सुरह । वर सीसद जिल्क्य सह गुरुह, मङ्गल सुरि जिलमरह ॥१५॥

मान्द्र मान्त्र सिगार साह शतनिग कुळगंडणु ।

स्तान्य स्ता संसि पुरुषि धारान्ये नंदणु ॥

वासाह सप पनरेतिएइ कमिया बासाहर तेरसि ।

चन्द्रह सम पनरतिरङ्कममण नासाइह तरास । पट्ट महोच्छन कियव शाह रससगर वरसि ॥

करताम् गम्छ काजोय कर जिल्लान् श्री पद्दु भरणु । जिल्लाम् सर्वे नेवन सम्बद्ध जिल्लाम् मङ्गळ करणु ॥१६।

निगनग्रम् सुरि नेवन सुपहु विश्विसम्बर्धः महस्र करन्तुः ॥१६॥ निम नक्ष्यूरीम मोर जिल्ला वर्सनमि कोष्टिका हुनी ।

श्रूरकगमणं काम्युः तह सविचा हुद्धः कागमणे ॥ जिम सम्बद्धः कागमणि मोरः हरसिय मण नवाहः।

त्रिम दिणियर करामणि कुम्छ क्यसिरि सिरि विकस्प ।। स्थानिहर संगम केम सथक सायक क्षक विकसह ।

जिम वसीति महियकि इंसति कोयक मह मण्ड ।।

तिम सूरि दाव किनव्यम गुरु, पहादिव रसि (१वे) दवसिम । जिनरामस्टि गुरुर्दसम्बद्धि मन्दिय समय मन वस्त्रसम्य ॥१७॥ वासिय जन्मरि वरणि घरणि जन्मरि जिस गिरिवर । गिरिवर जन्मरि सेह कन्मरि रवि ससिहर ॥

सिहर क्यरि वियस विवस स्वारि जिम सुर वर।

ईंबुप्परि नवगीय गीय क्परि पं<del>चु</del>चर ॥

सम्बद्धिदि तसु चप्परि, जिस तसु तप्परि सुक्त इकि। सिम स्टि जियेसर जुगपदर, स्टिई कप्परि इस्य कवि।।१८॥

कुसक बड़ो संसार, इसक सम्जय जण चाहर ।

इसका महारू बारि करि कुसका परि भागः। इसका क्या नरसीत इसकि ध्या धन रकनतः।

क्रमकोई पोक पट्टि कुसकि पहिरिय सुक्तातः।।

परिसव नाम शह गुढ तथक, कुसकहि कम रक्षिपामणव ।

भिज कुसस सूरि नाम महणि भरि भरि दाद वधामणड ॥१६॥

इस सर चरकोसेहि नगरि पट्टणि अपहिष्युरि।

हूमठ बाद सुविद्यह चेत्रवासी सर्थ बहु परि ॥ इक्रम मरवर समा समुद्रिः क्रिय हेस्स्ट जिलाड ।

चित्रवास अस्थित्य देस गुरुत्ररह बदिचाः।

सुविद्वित गाँक रारतर निवन, तुस्मा नरका वहि निवह। सिरि कहमाण पश्च विकड, जिलेसर स्टि गुरु गहगहर ॥००॥

ासार कड्माण पर्वेड तिसन्तः, ज्ञालसर सूर गुरु गर्दग्रहः ॥००। रवि किरणेह कस्रीम श्रद्धिय श्रद्धात्रय तिस्थिति ।

तम करणहु मकाम माह्य बहुत्वय विश्वाद । निय २ कन्न प्रमाण विष्व वंदिय जिल मचिदि ।

१ सम्परि २ बोबाबह ३ वरि

पनरह सब धापस पनोह विक्रिय जिल सचित्रि । पाराबद्ध इस पश्चि धन्य सीरद्ध थिय संदर्धि ॥

30

काशीण महाणांक सहिवर, गोहम सामिय गुण विसंड ! कास नामिज सिज्हार करूज सवि, सो सायश तिह्रयज तिष्ठउ ॥२१॥

स्रो सवड नेण वहियं प्रचमि (पाड) चडरिवपञ्चमरण ।

पन चर्रदान जाया नम्मविया **कार्क्स्ट्रारियो ।।** कासिकस्रि मुणिद कवड तिहुशय मण रंक्य ।

चक्रजेणो गतमितः श्वय स्टब्ह निर्वत्पा। सरसङ्ग साङ्गीत ऋषिक सिंग संख्या किया रक्तिय ।

सोहम्माइकांद सयक बारुकर कक्किय II

मराह्यदेसि पवदाजपुरि, साख्वाहण अवरीहपर। सो कास्मिस्रि संबद्द जयह, चरुरिय पञ्चरण विदिय गरि ॥२९॥

क्रियदत्त नंदर सुपहु को भारहंभि खुगपवरो। **जंबापनि** पसाया किस्तान नागदेवेण ॥ १ ॥

नागरंब वर शावएण वर्षित्रतः चढेवित् । पुष्टिय शुरावर बांब एषि शब्दास करे कि<u>म</u> ।।

नम् सति क्राय तीय, करि सक्ररि किकिया। मणिड 'जवाईंग पम्ह सच , जुगपवर सुवन्मिय ।।

समितम प्रवि भणहिल्युरि, जुगप्रहाय विधि जामियड ।

जिजन्तस्ति र्गत्त सुपद्व, करवापवि वकाजियत ॥२३॥

गह घरमो देन सिसी फुरगण करनाय न ( क )वसी विवसे । पॅडिय पणवार्णतो निज्ञणिय "असवविध्येष" ॥ १ ॥

१ वर्जित पॅडेनिशुर तासुक्ष स्वाप्य प्रसेव

पाणि तण्ड विवादि रक्त जयस्यि नरित्ह। सन्त्रोणी वर नर्यार मुत्रिण पहु संती जिणंदह।

किणवब्य जिजव्य सृरि जिजवन्य कांसरः। रेजिय जिजवय सृरि धरह सिरि सृरि जिजेसरः।।

ना १ बन्दर्व सीयखु अबह अखु, फासूय बिन्सप्परि । निविज्ञणित विज्ञयाद ति (कि) क्षि, अस्मयतिककि चवपट्टि परि ॥२४॥ प्यान रसनि परेस न्वज्या नह निस्सि

जिनेसर नै दिन वोसा समय बिक न सम्बद्धि विसहह। नहु जामणहि पवहर्रास रह समझ सममणह।

नहु विद्यारि क्लामु क्ल हुगी भरि समणह ।। मक्षिणपु कहिनइ तिस सकहि, तह सुर्वनि धुयरस करत ।

भावपण्डु नाइन्द्र । तम भावाहु, तह सुयाम पुरस्य करत । वद मोई मूछ मूक्त्रण गम्बह्न, जिलक्क्टर पम जणुसरह ।।२५॥

जिमद्त्य सुरि मंगळु मंगळु, जिम्बन्त्रमूरि रायस्स ।

जिजबय सृरि जिजेसर, मंगळ वह बद्धमाणस्स ॥ १ ॥ बद्धमाज पञ्गुजनिहाण मंगळ कडि अप्रिस्ट ।

सुगुर निणेसर सूरि वसहि पगडण पुरि मस्सद । मंग्ह्य पह निजवन्त् असम्बेश्व जिल्लाह्य ।

मैगन्तु गुरु जिणद्त्व सूरि मैगस्तु जिल्बन्द्र ॥

जिज्यपि सुरि मेगनु असलु, जास सुमन यसरिय परद । चडनिह सुरीय संस्ट्रह कवि, मंगळ सुरि जिज्येसस्ट ॥२६॥ चटस चन्द्र निम्मस्ट कहुस तारायण सम्मळ ।

कदस सुपवित्त कदस वगुक्षत सम सङ्ग्रह ॥

₹o

पनरइ सय वापस पनोइ दिक्षिय जिल सचिद्धि । पारानइ इस पचि सब्ब सीरइ पिय संबद्धि ॥

बाबीज महानासि खोहेबर, गोहम सामिय गुण विकड ! जहा नामिन सिक्द्य काज सबि, सोहायड तिद्वयन विखड ॥<sup>9</sup>९॥ सो जयड नेण बंदिय पत्रमि (चार) बातस्वपद्यस्यम् ।

पक चवदिन जाया नम्मविया कारकठाइरियो ॥ काबिकस्त्रीर मुजिद जयव विद्वनण मण र्रकण । वज्जेलो गदिराञ्च राय मुख्य निर्वादण॥

चन्नायाः गदाशस्त्रः एष शूक्षद् ।तकात्रयः। स्टरसङ् साङ्गणि कनिस सिंग संक्रम । सोहस्साहबाईत् संयकः आकस्तः असियः॥

सोहस्माहबर्डन् सयक आक्साउ अक्तिय ॥ मरहदुदेखि पयळणपुरि, साक्ष्माइण अवरोहपर । सो काक्षमसूरि संबद्ध अवट, वडस्थि पजुस्तरण विद्विय घरि ॥२२॥

सा काक्ष्मसूर्त संबद्ध जयव, चवस्थ पजूसरण वाद्यूय घार ॥९०॥ किणदच नेवृष्ट प्रुप्तु जो आरहीरि जुनपबरी । र्जवायवि पदाया, विन्नार नागदेवेण ॥ १ ॥

नागरेव वर सावण्य वर्षिजव वस्तिष्णु । पुष्टिय सुरावर क्षेत्र पवि स्वकास करे कियु ॥

रासु सरित शुद्धाय तीय, करि अव्यक्ति क्षित्रिया । मणिव "जवर्ताय पम्ह सव , जुगपवर सुधिमय ॥

समिष्टण पहिंच संगतिकपुरि, जुगस्त्राच तिथि चालियत । त्रिण्यक्तपुरि लेंड द्वास्तु, अस्तापि स्वाधियत ॥२२॥ गद्र सम्मो वंच विश्वी जुगमा कम्त्राच च ( ४)वरी विषये । पंडिय सम्मार्थे निजनिश्य सम्मोदकोम् ॥ १॥

१ वर्जिय वैदेवित १ शाकु ३ क्रमाइन ७ सेन

१द वर्षाण गय गुढिर सहम चडसहि वेडन्विय । भाग्यर सय पंच श्रीह श्वस्थ्य सुद्ध किय ।

सुदि सुदि किय कह वृंत वृंतदि बृंतदि कह वाविय । वावि बावि कह कमले कमले दक्ष छम् छस न(१ना)विय ।।

बत्ताम यह नाहब घड, पत्ति पत्ति नबह रखिय । इयसिय रिद्धि पिदोवि कर, हमगमइ मत्र गत्र(१य) गसिय ॥३१॥

इसनगर चितम सहह मह सुद्धिय न फिद्धात । वह मनि परि संवेगि सचि वणि संयम् खिद्धात ।।

वोर पानि सु ज जब जानि सुलिराड परटुड । वोर पानि सु ज जब जानि सुलिराड परटुड । वाम मति सुरराब निषय सो गुणहि गरहिड ॥

मणय देंदु तय जतु मुणिहू, ज्यारिय निकाम मह। जै करहे बिनाय बाजन बुणि, सह नि होइ संजम किमह ॥३२॥

॥ तुम्मरी प्रतिकी बिद्दीप गाधाएँ ॥ भवर र तिरावर पिर न मेर विधियत ददमामण्, ठत द समस्या पत द पत्र अद्या पंचायत्। यत्र द कि जिस्टर न सम्बद्धायत् । सम्बद्धात र सम्बद्धात्रस्य ति सम्बद्धात्

सद्य न नुष्यति नद्र व गंग त्रश्च बनुष्य व सायतः। त्रितन्तुका न अदोसर भण्ड, नुष्यति चापरि स्थ्य पुणि शास्य त्रारि त्रित्यति तुरु सुरि सबद्व युद्दारयनु ॥१०॥ त्रिम नर सुरक्त सिंद् रूपय सीसिंद् चितायति, धन् सुरित सिंग्र दायपेनु गद्र सिंस दिवायति। ğΦ

भ्यस नीर सुरसरीय कहस बाह्स्रोय पवितिय। पद्मराग कह गुरुष कहुछ पधरिय रंगिय ॥

जिजयरम सरि पदद परद्वपर, अभिय वाणि वेसन वरिस । हुद्दि कर सुबोद किनगढि पविसि, जिनसम्ब सूरि गणहरसरसु॥२०।

एने नेरि कश्नुरि नतः खिरिनिकि करि शक्तिय। एन श्रंब भागक्रिय तक ताडिम से पश्चिम ।

*पन नोष मंनूय*ह्य स्वयन्न विष्यक्र **मं** श्रासियह । **नवमारू य स्वरत एय एथ पसर जनसिय ॥** 

पटमञ्जद्द नारिग नद्द स्त नवनिमञ्ज कोमञ्ज महत्त्व ।

जियपत्ति सुरि नास्त्रियर **इद** कर्राट कोर वंच अंजेय द्वय ॥२८॥ जिम नसि सोद्रह चंद्र क्षेत्र क्षत्रासू तहस्स्वाहि ।

**इं**स जम सुरवरदि पुरिस सोइड जिम खड़िदि। कवर्षु जिस हीरेदि जैस इस्त सोदद पुत्तदि ।

रमणि जेम भत्तार राव सोबद्ध सामंत्र ।

सुर माह जेम सोवद सुरव जागि सोवद जिल्लासम्म भठ । भारपरिय मिन सिहासणिह विम सोहह जिल्बन्द गुढ ।। २६।।

दसपमद नरनाम बीर भागमि भागविय ।

पमणा बंदिस तेम जेम केणावि न वंदिय । रह सजिब गम गुब्धिय दुरिय पहारिय प्रकाणिय ।

सुकासण सय पेश वहनि वह भितिहे राणिय ।!

म्ब एक मन्द्र परवारि सह, जान सफ्त समोसर्जि ।

तान इंद तुरा मणु भणवि अवराष्ट्र आवस्य मणि ।।३०।।

श्व वयणि गय गुदिर सहम चत्रसहि वडव्विय । वान्तर सथ पेच तीइ इददह शुद्द किय ।

सुदि सुदि किय कर दत र्त्ति त्तिहि कर बाविय। बाबि बाबि कर कमल कमलि दल छन्नु करा न(?ना)बिय।। बचाम यह नाहय यह, पत्ति पश्चि मचड रलिय।

इयमिय रिद्धि फिरोबि कर, व्हालमह मड गउ(१य) गान्य ॥३१॥ व्हाममह चिनय महह मह सुक्तिय स किंद्रड ।

वड मनि घरि संदेति शक्ति वर्ण संयमु लिद्धः ॥ वड मनि घरि संदेति शक्ति वर्ण संयमु लिद्धः ॥ वीर पानि मु अ आह जानि मुक्तिराड बहुद्व ।

वाम मचि शुरराय समिय सो गुणिह गरहित।।

भणप इंदु तथ जनु मुणिहु उद्वारिय निब्मंत गह।

र्ज करड विनाम आएला शुणि, मद नि होद संजम किमद ॥३२॥

॥ दूसरी प्रतिका विद्योप गाथाएँ ॥ समर व तिप्रवर गिर व मेर निमिष्ट वदसामगु,

तर त समस्तर धन त घनु महना पैपासनु । गढ त संक विमहर न समु गह गुरुष त दिवापर,

भवत न मृत्यमणि वह स गंग जस सहुत न मायह । मिणमुक्त न नेहोसर भणड, शृंगलणि चायरि गयमु

पुनि राउन जीन क्रियाति शुरु सूरि मउद पुद्दारमञ् ॥१॥। जिस तर सुरतरू मेदि रयग मीनिद्द थिनामनि,

धेम् मति जिम कामध्य गद्द मति दिवामिन ।

रहराज सर्जीह वंदु इंदु जिम सरित पसिद्धर, शिरवर मझिडिं मेह राह जिम रह निरचंड !

तिम पद्म मृरि भुरिद्धि पवर जिल्पनोद्दसुरि सीसबद, जिणचंदस्रि अवियह नमहु, पह्वि पसिद्धह जुगपवद ॥१८॥

जिज सासण वर रख्यि चंद गक्षिद्धिं समर्रगणि, वरण प्ररंगमि चडवि संतिक्कर सम्म ग्रहेक्ट्रि ।

जिज भागा सिरिसिएई सीडि संजाहु सुसजिद

पंच म्बर्क्स राय सबस्र मुणिपत्ति भगैतिह । प्रारिसन शुरुबु जिल्कुस्छ स्रि, पिक्रेक्यि रहरियनम् ।

भजनिविष्य मुक्तित मुख्यिपय यहित संयगमानु मिन्हेवि पुण ॥१६ क्तर दिसि भइका मासि किम गुन्छ कम्बर,

बिम इत्वी महयदद् क्षेत्र किन्तरि सह सम्बद्ध । सायद जिम ऋदोष ऋदा जिम सीव गुँजारा,

निम क्रक्रिय सहयार सिहरि फोइड टहकारह ।

सपोध पेट जिल जनमक्किंग वहलेटिय जिम ऋभाई

किजव्यम सुरि सिदाँत तिम, बकार्जंदर स्मूलहरू ॥ २१ । जिम बन्दर गोइक बुद्धि भेटद अणि धरमणि

किम भीवत सुरक्त प्रकास किम जानुम केसरि । जिम भैतद वग रायहँस जिम दीवम विणयर

किम बाँतरू यो कामधेज किम बाँत(र) मुरेसर, क्रियम्बम सूरि विम (अ)भगुर, एवड जैवरू सक्यि मुणि ।

सरतरह गाँछ मुजबर तिस्नव ह्यु जीह किम सक्त शुणि ॥२१

नव्यक्त कृष्टि धणसावर्नवृषु सुप्रसिद्धन, संवाहि तिय कृष्टि सार वहु गुण्ड समिद्धन ।

गासकाकि निष्णविश्व माद् सजम सिरि एवड,

गायम चरिय पयास ऋरणु इणि काछि निरुत्तत ।

बिणादम सुरि पटटुद्धरणु वसरसाइ कनावि कर ।

जिनकाधिमृरि भविषद्व नमहु, चँडगिछ मुम्प जुगपदद ॥२३॥

'ऋ्य बहुद संसारि बहुम सुरवर नर नेद्य बहुद क्षित्रहु गहु गर्याय उदय सहुमकर बंदय ।

षद्य १५७दु गह गयाण उद्दय सहसक्तर वद्य उदय हमी सबि कड़न रहन सिमंत प्रमाणह,

उर्व छना साब करण रज्या समार प्रमाणह

जर्ड सनुपन अवस जर्थ विक विक वसाणह।

भन भन्म पुत्त परिचण सवस, स्त्रम(स)गी नस क्तियदा । जिगवहन सुरि इति कारिणाँह, बहुत सवस संबद्ध सदा ॥१४॥

जिन्हामणि रचन महि एतम संबद्धिण्याः जिम चितामणि रचन महि एतम संबद्धिण्याः

त्रिम कणयाचेछ गिरिह महिः किरि धुरहि ठविन्तहः।

जिम गंगाजक जस्द महि सुपन्ति भणित्रमाः, जिम सोह गढ नत्मु महि ससहर नमित्रमाः।

ाजम साह गढ बरमु माझ ससहरु बाझरजाई। जिम तरह महि बंदिय कह, शुरुवह महिमा सहसहरू ।

किम सुरि मीरे किलसहस्रीर क्रुयण्डाण गुढ ग्वरणह ॥२७॥

जिणि अमूबिय मोहजास सुविनास पर्यक्षित्, जिणि सुजायि किवाणि सवणु कित्र संबो संबिद्धि ।

असु मगाइ मह कोइ बोइ सह किमिट्टिन मंदिति,

48

चहराज सर्कीह् चंतु इंतु जिम मनिग पसिद्धान, गिरवर महितिह मेठ राज जिम रह निरुच्छ ।

तिम पद्म भूरि स्रिरिट्ट पनव जिणक्षोइस्र्रि सीसवड, जिण्डदस्रि मन्त्रिज सम्बु, पहिष परिस्ट्रड द्वागपनद ॥१८॥

जिल साराण वर रिण चंद गरिनोई समर्रगणि, वरण पुरेगीम चडलि खेलिकसर अस्य गडेनिय ।

बरण तुरगान चढाव कातककर कम्मु गद्दाननु । जिण भागा सिरिसिस्क सीकि संनाद्द सुसजिह,

पंच महम्बय राय सच्छ मुखिपत्ति कार्गनिक । परिस्ति सुद्दु जिलकुसक सुरि, पिक्षेकिण रहरियलनु ।

कणमिहित मुखित मुणिएय पहित मयजमानु मिन्देनि पुण ॥१६॥ एत्तर हिसि महका शासि निम गज्य जस्मदन

जिस इंट्यी गढयबड् जेम फिल्लरि सद मन्बद । सामद जिम कडोड करा जिस सीह ग्रीजारह,

किम क्र**क्रिम सहयार सिन्न्**रि को**न्न्स स्वकार** ।

समोस पंड जिल कम्मक्किल कर्जातिक जिम ज्ञान्त्रहरू

किन्नपदम सुरि सिद्धंत तिम, क्कार्यतच म्ह्रग्मद् ॥ २१ ॥

निम मन्तर गोष्ट्रक पुद्धि भौतत मणि शुरमणि जिम भौतत शुरतत पक्षम जिम भौतुय केसरि।

जिस भैदर का रामाहेस जिस दीक्य दिव्यस्, जिस भैदर में कामधेव जिस भैदरि, पुरेसर, जिल्लाम स्टि किए क्रिकास समझ स्टेस्ट स्टिस स्टिस

किमम्बम स्टि तिम (ब)क्युर, यवड बंतक भविय प्रूणि । कारतम् गर्कि सुगवर तिकड ध्रम् बीड् किम सकड पुनि ॥२३॥

```
( मं १०११ कि पार्ताविषका धनिमम पत्र )
```

नासन कराइ अ जिल्लार मिन्नीरा स्टबार्गित

```
ACTURE TOTAL BREED CONTRACTOR
                                                                                                                                                          INDIANE THE PROPERTY.
THE ETHERSTORY CONTRACTOR SECTIONS OF
                                                                                                                                                                   · いっちの にのはなるないのでは、これではいましては、これのは、日本のから
                                                                                                      Particular of a 2 of an appropriate to
                                                                                                                                                                                   VIST FEEL
                                      the C leader 11 to 14
                                                                                                                                                                                     A CONTRACTOR
```

पेतिहासिक जैन काम्य सेम्ब

34

राय क्रिम क्रिणि सब रुक्क सम्म तब सुद्धा इदिहि । हो रास्त्राह जिपसदगुर विस्य पुरूष क्यातरू,

कद्भारा विद्व नवपार घर, वसंब मंब्रि अधवंत बिद्ध ॥६८॥ क्रिलि दिणि दुक्तम समा समर करतर भा विज दिणि पहिनोदिय चामुण्ड फुडवि कारतर में तिणि दिणि।

जिलीन बाद सहमह मासि फुट सरहर विलिदिणि,

रिजय नर्जम नरिंद जिप्ति, बारनसर स्तु भरवरा । जिलमङ्गसूरि ते कुत सवि, लक्षिक कोणि करतर तरा ॥३९॥

ब्रम्लाखि (पि) का महांति सांस्थ सोगत नैयायक. मीमांसफ मुका मुकारकादि गुढ़ गव निवारक । क्समाबिधि मारगी कर्गी वेदाक बति शकाः करटि पर्राक्षम् कुछ विश्वास सीयोक्स्य सुध्यम् ।

क्षत तयन सुधाकर क्ष्मिरकर, महत महीयर क्रुविकायर

निय वयणिर्ह्हि पर बादि निद्धक्ष्य द्वनक्दाणि ।

सनि माचार निचार सार निरिममा प्रशासक शक्तिय अन्य ग्राम क्रियत्व क्रमञ्ज रचि जेम प्रयासक । पुरि नयरि देनि गामागर्स, विद्युत्तव सी देव सुपुर ।

धो अपत्र जिलसर मासणिहि, ब्रीजिलसह सुविश्वत ॥३३॥

नय सुरि सुदूद गत कपन मद, शुद्ध जिलमाई पुगपबर ॥३३॥ संबद्ध गरूब गुण गण गणित गण सीस मच्छ प्रणि

## (सं १९११ कि बस्तविभिक्ता सन्दिम पत्र)

# नामन प्रमानक थी जिनभन्न मि भी हो हस्मनिषि

SUPPLEASED BEFORE THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSON

HER FLANDER OR HER FETTING TO THE STANDERS OF The Course consequence of the control of the contro THE THE CHANGE OF SENSE

こうかが かまなながらならればない

KILDERSTERREITERSTERREITERSTERREITER BEGERFERREITER GERREITER FRANKLISTER FRANKLISTER FRANKLISTER FRANKLISTER 在18 1/20 / 2017 1/2017 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 1/2018 大学科で大田がひ合せらけでないなどがおびできの口をいだかるこのなるまでは、おしをしょししましたしているまたい THE RESERVE THE PARTY OF THE PARTY OF 64-264

् के क्षेत्रिक क्षण १९६० व्यक्तिक म्यान्त्रिक म्यान्त्रिक विकारी त्यां क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित

erene geldebeldenmannenengendemmentigsandenen

गतिहासिक जेन काव्य मग्रह

ichtente und ich ge ge merten ernen bereiten bereiten bereite bereite ber in beite bei ber bereite bei beite bei beite b

PALLER HERBERGET FORNE HER BERGEREN BER



वाम विमिर भरि कुरह काम दिणवह नहु बगाइ।

को प्रचगक भयमक आम कमरीय न खगाउँ।

हाम बिहा चिगचिगं जा न सिचांणउ दुसुइ।

ना गञ्जा पणु गयणि आम नहु परण पुरस्त्र (

विम सबस बादि निय निय घरिष्टि, तांम गम्ब पण्यह चडहें। जिनभद्र सुरि सुद्द शुर तजीय, इधु न जो कन्निहिं पहर्द ॥३४॥

घर पुर नगर निशामि खंद निव गण्ड पदास्त्र ।

बोक्षावंगा बहुय विरुद्ध नह किंपि विमामई। पहुंचि पदाउ प्रमाण छदाण वर वक्षाणई।

वादि विवाद विनोदि संक निय विकास गरणई।

परित्य कि कवि लुवणिर्दि भवदे, बादी सर्वगर गडपहर्ड ।

क्रिलम्बर सारे कसरि करिंहि त भुज्जनि परणिर्डि पहाँ ॥३५॥ नाग कुमर नम्ताह भ्रानाहा कण निह्वणि जिल्ला ।

तिष्ट्रयण सस्त्रविरणो विव गाउ यस भवसम् १ भुबद्धपीम प्रसिद्ध मिद्ध का संक्रम सणियत ।

गोरी पमनकि रुक्षिय सीय इति बाणिदि हमियत ।

दानव मानव समुर गरि इस्ट जा सिट्ड । मो नागमण मोछ महम गोपी बॉम किट्टर ।

दिव यह भंपिक सब्दि बाउद्वत न मुणियोयई कृतिहिं।

जिजमद्रमृश् इषि कारगिद्धि संयण सन्दु जिल्हा बसिद्धि ।३६।

दुर्पट घटना घटित कुटिन कपटागम सरकट ।

36

बावाटोल्कट करिट करट पाटन सिंहोड्सट ।

न किट संपर मुक्त निकर बिन तारि मट स्फट,

इटक मुक्ट किरीट कोटि घूस्ट क्रम नल तर जट,

बिस्टप बांधित कामफा विचडित हुप्ट घट प्रकट

जिनमद्र सूरि गुरुवर किक्ट, सित्तपटसिरोसुकुट ॥३७॥

।। इति समस्तदेष गुरु पट्यनानि ॥



॥ पहराज कवि कृत ॥

॥ जिनोटपसूरि गुण वर्णन ॥

कियि गुणि सोवधितवर्ग, सिद्धिदिका अंति तुम्ब हो गुणि । संसार देरि बदर्ग, दिया बात्रागण गदर्ग ॥१॥

बास्त्रपित्र बय गहुज सुपूणि सुणिवर संमाद्विपड । बाहु कम्म निज्ञाणीव गमण हुगा गह टास्मिड ॥

अगु तक्यु जिया तबड किनु संमन्नहि रहित । संजम फरिसु पहांगु मचण समर्रगणि बहित ।

जिलानासम् अकृत्यु सम्बद्धः स्थानसम्बद्धः । जिलानासम्बद्धाः स्थानसम्बद्धाः नि तर मुख्यः सम्बद्धाः ।

"पहराम" मणड हुए किन्तर्ड, अमर्ड अक्यु किणि गुणि वर्षादे॥१॥ अञ्चलि सिद्धि पार्बाह से नर पणमंति परिसा सुगुर ।

अञ्चल त्याद्ध पाषाह्य जा नर प्रणमात पारसः सुन्युरः । मुणिकास् विश्व कक्षित्र सहु मन्यद्ध करून तियम्स ॥१॥ प्रणका समयम कदिन सनि निजवनक अनास्त्र

मुणिक्त समुमय किन्न सत्ति निषक्त समावह स्रवत् तन्त्रिण नहु गम्ह मिद्धिरमणि हरू मार्क्ड ।

कतर तराण नहु नाम् । माह्यसाण स्व अन्यः। कट्ड देवणि बहु सींग 'रीग कागम बकायरं। अनुद त्रीय बोहेत क्षत्र शुमस्यद् नाणयः॥ जिन्नस्य मृति गण्डाहृबद्ध सुरंग सींग सोरि सुपदः।

जिमन्त्र मृदि गण्डाहणाः सुन्य सीमा सीसे सुन्यः । "पद्रताण" मात्र सुन्याम करिः, सिन मारग दिवास महः ॥२॥ सुनुत्र शिन माना जुन किन कर्मा विसारहः

मेंस भक्तण परिहरत सुरा मिडे मेड निवारह । वैसन रक कड ५६ पाट पारद्वहि कर्णवड ।

ऐतिहासिक मैंन काम्ब संग्रह 80

बोरी म करि बयाण रहित तुरगब (अंड जंदर ॥ पर रमणि मिविह सत्तव बसणि जोव वय रह संमहमः। जियाक्दमसुरि सुक्रमुख नमह, सिद्धि रमणि श्रीसद स्टब्स ।।३।।

स्माद सिद्धि इम भणह किश्वि सुय तणी श्रुणिक्जई। सुगुरु देव इम मजन सीह गणहर तुस दिश्जय।

सुगुद सुविद्य गण विश्वि अन्वञ्च तुप नामदि स्मगद । चुद्दत पढड़ सिर्द्धत सुगुरु जिनमन्ति दिखगार II मिणस्यम् सुरि जग जुगपवर, तुव गुण बनर्ड सहसि फाँज।

परसर सुगुढ हो सनियनह, कहन सिद्धि वस्तरतमनि ॥४॥

कवित कवित गुणि बुजर्ड कवित किजि संय कसाजर। मुक्रमार तह सीक क्षत्रिय गोयम तह जामत।

पान पैक सर सकित विक्रत करत्यम निरुत्तत । हुद सुनिषर सिरि विस्तृत्र सदिय फुप्ययह प्रदृत्तत्र ॥ निजन्दमस्रि मजब्र रयज स्मुद पट्टार स्ट्रारण ।

'पहुराज" मण्ड इमजानि करि फळ मनवेश्वित सुद्द करणु ॥॥॥ फल मनवंकित होइ जि. फिलि क्रुड नाम प्रयासय । क्का नाम सुणि सुगुरु शोर दारिव पणासद् ।

नामगद्भवि हुन तवस सरक मावस स्टसासदि ।

ıŧ जिजक्यसम्दि गणहर एक्णु, सुगुद्ध सहबर सहरणु । 'पहुराज ' मणह इस जाणि करि, समक संघ भगतु करणु ॥६॥

## श्रीजिनमसपृरि परम्परा युदांवली

र्व गुपंत्र गावि अंबु गावि च प्रवस्तृति च ।

ि निक्रमाय जनावर्ष सक्तमीन्यं नहां वी ॥ १ ॥

टर मर बारू सामि च सममर्ग्या शिमावरिष्ट्र ।

भारत स्ट्रारि स्ट्रीट अस्त्र स्ट्रीयच वेट्टीय ॥ ३ ॥

मन र्रापि सुरि इतिहार सुनि अहिला सुनि जानापर्व ।

काल तार्य तर काल होतु काल पहर्च सर्दे पेट्र ।। दे ।। प्रतान में बार्ट के जालकारित सुरितर्य ।

सरकार<sup>त</sup>र च बंगाँव अवक सम्पूर्ण व नरा ॥ ४ ॥

per al finge um ablatel im ef i

्रमाध्यक्ष नुप्रदेशः । साधित द्वारामा तथा ५ ए

परणापुरामः वंश पर्रे क्रिक्ट् श्रृतिस्तः ।

्रिक्ष्यान्य स्थापना विकास के विकास किल्ला है। इ.स. स्थापना के विकास स्थापना स्थापना

we wrom the tile for famous at the

fame twee of elefane a property

fante family family by the c

संजम सरसाइ निवर्षम् सुगीण विल्यमर च (व) रण । सुगुढ गण्यहररयणं, वदे जिल्लसिह सुरिमाई ॥ ६ ॥

जिलपद स्रि मुलिदो धयद्भिय नीसेस तिहऊसणार्थदो । संपद्द जिलबर सिरि, बद्दमाण तिस्य पमावेद्र ॥१०॥

सिरि जिन्नपह सूरीणं पहुंभि पहिंदु कोगुण गरिद्वो । अयह जिजदेव सूरी निय पन्ना विजय सूरसूरी ॥११॥

किजदेव सूरि पहोदय, गिरि चूकाविम्मण माणू। जिल भेड सूरि सुगुड, कथड कप सपछ विज्ञतिर्दे ॥१२॥

जिलाहित सुरि मुल्हिने, तत्पकेरविय कुमुयकल चंदो ।

समणकरि कुम विद्यल, हुद्धर्यवालको समाउ ॥१३॥ समार परेपरा गाहा, कक्का मिणलो परेड पण्यसे ।

भुगुर परेपरा गाहा, कुळ्य मिणको पढेड पथ्चूसे । को छह्ड मणोवॅक्टिय सिद्धि सम्बंधिमम्बद्धणे ॥१४॥

॥ भीजिनप्रमस्रि छप्पय ॥

गरण बकी जिल कुछ्द माणि मोसद क्वारी।

कियो महिष स्तु बाद सुम्यब नगरी नवकारी ॥ पाठिसाह रिजयंड साथि बह दक्ष कहायड ।

सर्नुक्रय राहण सरिम करिस सुद्धह हाड़ स्थायत ॥ किल दोरड्ड सुद्धिका प्रकट कीय किल प्रतिमा सुद्धिय क्यण ॥ किलामस्यि क्यावर स्थापिक स्थापकेष संदित्य स्था ॥१॥

जिक्यासम्दि स्टारत सुगिष्ठि, भारतकेत्र श्रीक्षय एका ॥१॥ ॥ इति गुरावकी गामा कुसन्दे समध्यम् ॥ १ मण्डि सञ्चाम ॥ नगर पिरमार् २ विज्ञीनिक करवान पृष्टि

१ मी ९ सिवरि ।



#### छंव:---

गुद तच्छ पत्री इंड इरकि गाइसु, प्रथम इरिमद सूरि गुरी !

चसु वैमि कमि ध्यायत सुणीसर, वेक्स्रि सुगणहरी ॥

सिरि नेमिचन्त् मुर्णित् सुंदर, पाट तसु सम्जयास पः। सिरि सुरि सम्बोयण आदेसर, पाव पक्र पसासपः॥ ६॥

रागदेशास छाया

मासुय कपरि मास छ सीम, साधिक स्टिनंत्र हेड् (य) नीम । पायाख्रद पहुलक घर्राणिहो, प्रगटियो बन्नमय साहिजिर्जाहो ॥ अ॥ मिस्वाती जे जोगो (य) महिया सुद्गुक शतिसह से सहुमहिया।

जिजहासन हुड अवबाड, विमस्न तथाइ मनि आर्णव् जाउ॥ ८॥ विमस्र सुवसद्दोय विमस्रि करावी (प),

कसु उदरसिष्टि (प) विमुद्दिन भाषो । जाजि कि नेदीसर परसादो, परतकि देवल मिसि जसवादो ॥६॥

। छंदः ॥

कसुवाड असु वनपीत क्षेत्रड, विसक्तवर संवीसरे । कारविय निरुपम विसक्त वसदी, गढकागिरि कांचू सिरे ॥

किरि सूरि मंत्र प्रमाण प्राप्टिय सुविद्दित संग्य दिवायरी ।

मिरि बह्माण मुर्जिद नंदर सबस्र गुण रयणावरी ॥१०॥

॥ राग राजवलभः॥

गुनर देसिद्दि जाणियतः पाटण बजाहिस्सपुर नामी गः। राज करद ग्रमपित निही निरिः तुबद नरबद्र नामी गः॥१९॥

चडतसी मठपनि निहां काचारिक छड् निणि काक्रिए। क्रिगदर मेन्दिर त बमर्ड इक मुनिहत मुनिवर टास्टिए ॥१२॥

र चारा

सुविहित नइ मठपति हुन, ग (१ए)यंगणि वर्सिहि विवाद् ए !

स्रि जिलेसरि पामित, जग देखन जय सम्बाद् ए ॥११॥ दससप चन्त्रीसहि गए, ब्लापित चह्नवास् ए । भीजिनसासनि वापित बलविहि, सुबिहित सुनि(बर)कस् ए ॥१४॥ गुरु गुणि रीजेट हम मणह भी सुद्धि दुक्क नरनाह् ए ।

> क्षणि कविकाशिति सरद्वरा, चारित्रधर यद्दित साहू ए ॥१५॥ ॥ छन्दः ॥

सरहरा चारित्रभर गुढ, यह विदेव प्रकाशित ।

चर्यापय विश्वभास सुविद्विय संघ वसहि निवासिङ ।

रजहर जिलि राव दुक्क, जयव स्रि किलेसरी ।

रजहर । जान राव दुक्का, जयन स्रार । जनस्य । वसु पाटि सिरि जिल्बन्द गणहर, अविय क्षेत्र विजसरो ॥१६॥

॥ राग घन्याभीः ॥

भोजिन हासन व्यरिवंद,

नव शंगप तण्य वकानि, भी समयदेवस्रियुगपवरो प्रगटिक एवंमण पास भीजवतिबुक्षणि चल गुरो ॥१५॥

गुर गठक ध्रस्तर गरिक बद्दम, क्षमवदेव गणसरी। जम्म पायत देवह दिन पदमावती घरण मुख्या। निम बदण क्षीर्थयः जिल्लास जाम्मु गुल बस्टाल्य ए। जिम मुस्तिस्य गृह हे गुरू, बरणकी जागि जाल ए।।१२.२।

१ ध्वारिवरिवदास २ वन्धः ।

४६ आणि

भागिमाइ मुविहित सिरोमणि य । तमु तथा य पाटि सिगार, पुत्र विहि "पॅस्टविसुद्धि" करो । इयि सुगी य पक भोगिंद् भीजिनव्यस्म सूरि गुरो ॥१६॥

शुद्ध गुज क्वार भंडार गव्यार, सम्बद्ध संयम मर धरी।

#### छंदः—

स्वयंगरी प राय बद्ध केहि, बीघव सोकिनपर्म बान ॥२६॥

छन् —

जिनवर्म दानिहि पनरस्य सुनि, वीक्षिया जिल निज्ञ करें।
क्काल सुणिवा वेद सावद, सेव साद्य वहु एरं॥
क्काल सुणिवा वेद सावद, सेव साद्य वहु एरं॥
उसु गुठ ठळा सुपसाद मेंबड, पहु स्वरत्यर संच व॥२२॥
क्वाजिनवेद सुरि मर रचन।

गरमणी व नासु निकाहि, सस्वस्थ्य केम गवर्जाद विज्ञो।
उसु ठळा सु पारि कर्मह, सस्वस्थ्य केम गवर्जाद विज्ञो।
असु ठळा सु पारि कर्मह, सस्वस्थ्य केम गवर्जाद विज्ञो।

#### र्घदः--

सिर सुरिष्ट्रन्य पुण्लित् जितवाति, श्रीकित<sup>र</sup> वासिन गण्ण ए । छत्री वादद कारपटाका, किछ्न कामु जगि छत्र ए ॥ कार्द्रसि(कि)रि कियेसर सुरि बंदड, किल प्रवोद ग्रुनीसरो । किछकाळ केवसि किछ्न गणहर, तथनु किणलंद सुरि गुरो ॥२४॥

### राग पन्याकी 'माम'---

साहेकीप नयरि देरहरि झुरतह, झुगुड बर भीकिनकुशान झुर। साहेकी प नृमिद्धि प्रयानः बसुपय, अविषत्रन<sup>२</sup> मगति कगति सुर। साहेकी प तीह वणे जार्श्व दोक्ग, दुरिक दाकित दुक्कपक दूर। माहेकीप तीह वणह मंदिर विकस्त, संपत्ति सम वस्स मरि पूरे।।२५॥

सिर पूरि झावह सम्बद्ध संवय अविव होयह तितु घर।
वा चूमि जो जिन्तुस्यक द्वाह गुरू, पय नगह बेराहरे।
वहु पाटि सिरि जिल्लाइम गणहर, नगव पुरुष असिद्ध ।
"क्ष्मीक सरसती" किया पाटिण जासु संपद्धि ट्वाइ ।।२६॥
साईकी य हणिगपिछ हक्षिणहिं गोयम गह गहर भीजिनस्थिय सूर।
साईकी य काम गच्चे पुनिमयन्त जिम सोह य सीजिनस्थिय सूर।
साइकी य काम गच्चे पुनिमयन्त जिम सोह य सीजिनस्थिय सूर।
साइकी य सीरि प्रदेश सुनुर गुरुश्व भीजिनसम्बर्ध सूर।।
साइकी य सीरि प्रदेश सुनुर गुरुश्व भीजिनसम्बर्ध सूर।।

१ मैनपछि व से

साहेडी य नितु नकारक ककाण य जाण य सबस्य सिद्धान्त सारो। साहेडी य मण्ड्यर रूपि बानीपम संज्ञम निरमस्य गुण मंडारो। साहेडी य गायम मंतु कि अभिनवन अभिनवत्र गुरुभार क्यार ग्रारे। साहेडी य संज्ञा प्रणयन गच्छपति स्वीकिनमहस्यूरि जुन पत्ररे रिट साहासाह्य विकार कराया साह मस्तारो।

धादुसालाइ तिस्त बस्यपत्र साह मस्दारो । स्याणीय दुर्लेडि सम्बर्गेत स्टाला सरहर गच्छ मारो ।

स्याणीय कुलेहि अवपरित छाजह जरतर १७४५ मार्चे । साहसी ए संपय पणमठ गण्डमति श्रीकिनचन्द्र सूरि युगपवरो । इंसणि मस्यम मोहए सोहह सूरि गुजरवण वरो ॥२६॥

नोट —श्रीतिनद्वपाचन्द्र सृरि झानभण्डारस्य गुटकेमें २६ वी यार्थ सतिरिक्त मिसी है।

हाल होता है उस प्रतिक क्षिप्रत क समय जिलबन्द्रमृरि विध-मान हाग क्षत यह १ गावा उसीवें वृद्धि कर ही है।

र देव्ह गणवर गरमञ

## श्रीवारमञ्जूरि गीतम्

समर्गव सुहगुर पाय नहे, ज(सु) इरसणि मनु बस्दसह ए। मुनीयद् मुणिवर राथ सद्दे, कक्षिपुने असु महिमा वसद र ॥१॥ निरमञ्जनियं जस पृरि सहै अन्त्रन वन जिम महिमहरू ए। भीय मान्त्रमत्रि काँद्धे कोयलरतरगर्छे गहगहरू ए॥२॥ समिय समानीय वाणि भाइ नवरस देसन भी करह ए । समय विरेक सुजाणि महे, समक्षित रवण सो मनि घटाए ॥३॥ पंच महम्बयभार सह, पंच विषय परि गंजलू ए । पाछ्य पंच भाचार आहे, पंचमि (ध्वास्व) मंजम् ६ ॥ ४ ॥ मेजणु मोद नरिंदा नहें, मयणु महासदो वसि की र र । बिम कीड कोडू गयेही आहे, मानु पंचाननु बन (स?)ओड ए ॥५॥ चमकीठ दक्षित क्याय सह छोम मुसंगमु निरस्तिए ए। निजिशिक मरि रागाय महे, भवक सुरा सुरे सेवीयउ ए ॥ ६ ॥ संबद् असुपय नाथ आहे, पैक्रय अङ्गर रूप रणहरू। धन धनु म नरनारि बहे, निम्तितु प्रमु गुण गण शुभद्र ए ॥ ॥ मैगक क्रांठि विज्ञास आहे. पूराइ य बॅस्डिय सुद्दाहरू य र निरुपम प्राथम बास बाहे, रंजण अविजय अधिवरू ए 11 ८ 11 नव रस देमग गांत्रि बहु, धम जिम गाजह प गृहिर सर । मयत्र दुशनक वारि सह नाभिद्धि अक्षि बरिसड सुरस्र ।। ६ ॥ बिद्दार सुनिदी बाबार मह, बाम कुमुन जमु निरमछउ ए ।

माल्डूथ साथ विश्वास सहै, सुविग कुछि महियमि ठिस्नड ए।।१०॥ समिथि गोयम सामि महे, सीयिखिंह साधु सुद्रसनु पः। सम्बद्ध साद मस्वार नाहे, राजल वैविय नंदर्नु ए!!११॥ निरमञ्ज गुज मंदारो अहे, श्रीय जिनराजसूर शीस वरो । संबम सिरि चरि द्वारों नाहे, सागरचन्त्रस्र पाटु घरो ॥१२॥ सुनच्युः सुरवद तेम महे, सुक्त रखो मरि पूरीत य ! राजमित रयनिहि जेम सहे, स्वर्णिय मंत्रिर संदूरीत ए ॥१२॥ दिणियर जिम सविकासी महे, सस कीयरविगुण विसवरीय। कागि अधवंतक सूरे कहे, पूरक गुर सकि कद्वरी प ॥१४॥ क्द्ररिय घीरिम मे(ह) गिरि जिम, चन्त्रगाँछ मुक्त मंडपो। पंच समतिहिं त्रिहुं गुपिति गुपत्रदः, तुरित भवभय लंडणी। सिरि अहरिय भुवर कांति दिणियर, सविकक्रमण्डसविकासणी। जयबंद्ध भीय गुरु मान्यमस्रि, जाम सरित स्वरांगमी ॥१९॥

।। इति सीश्दाचायाणां गीतम् ॥ सोदागि अस्तः।। सः।।



## भोकस्याणबन्तगणि कृत श्रीकीर्शियत्नसृदि चडपह

-सरस्ति सरम बमण द देखि, जिम गुरु गुण बोसिड संसेवि। पीजह समीय रमाक्य बिंदु, तहबि सरीविह हुइ गुण हृन्द ।१। महि मंडण प्रवहत यम रिद्धि नयर महेवत नर वह मुद्धि ॥ मोसबंहा मति पण विधि ठाय, बसइ सुरहम जिम पणदाय ।?। तदि भी संकारक गुणबंत बदयबंद सारता धनवंत । कोचर साह तक संतान, आपम्ब देपा बहु मानि ॥ ३ ॥ सीस्त्रिहि सीता दगहरेग दान 🗽 न ऋरह मनि दंग।। **ब्य घरणी देवल्ये नारि, प्रश्च रयण दिखि अ**ल्ला च्यारि ॥४॥ क्कार सार्व साह सुरंग, केल्ड्ड देल्ड्ड बंबर चीग सी धनत दोन कार्यंत अनेक, धर्मकाणि जसु अति सक्षिक ॥६॥ चडदह गुजपचासह अस्तु, दिखित देस्द जेसहह रेंसु ॥ मीजिनक्द्रीय स्रिक् साम्रः, कीविंग्यः सीमविय सुपात्र ॥६॥ दिव बाजारीय पत्र सचरह, पाठक पत्र असीयह क्रमणः ॥ रामणंतरि कायरिक्र मंतु, जोगि जाणि गुरि शीवड मंतु ॥४॥ **असः केश्र**त कर**ः वि**स्तारि, तक्षत्र वेसक्रमेर मेंशारि ॥ मीजितमञ्जूरि संचाणवर, किया भी फीर्विरयम सुरिक्स ॥८॥ बादी महंगछ ता गढ़ सहा, जां गुरु केसरि हस्ति मब बढ़ा। जन किरि अम्ह गुरु शस्त्र बोछ, बादी मुक्द मांन क्लिछ ॥६॥ जबि मस्तकि गुरु नियक्षर ठवड् तड् घरि नवनिदि संपद् इक्स । सुद्द गुद्द कोड अभावद सीस, तं पडित हुद्द विस्वा बीस !! १०॥

भिद्यं जिहा गुजर्वता रहक, तिद्यं आवक रिपिट्टि ग्यूगहर ॥

गाम नगर ते अविश्वस्त क्षेत्र, उन्निर्वत अधिशह एस ॥११।

पनरह पनवीसह बरसैमि बहसासा बिदेविण पंचिम ! पंचवीस दिप्प भगसण पाळि, सरिंग पहुँता पांच पत्तात्रि ॥१२॥

रिविजिम इतामिय क्रिगमिय कर्ड, शब्द तेज तनु जणसण धाइ । मतिसय किम तिरमंकरत्वना, गुद्द अनुभवि हुवा मतियना ॥१३॥

सुद्द गुद्द अपसण सीयवं जाम, बीर विहार देविदि ताम।

संख इसंत दीको पुत्र कीय, संदिय किमादिहि औक प्रसिद्धि ॥१४॥ जिम चर्बाचिक चगड मालु, विमपुरव दिसि प्रगट प्रमासु ।

बापित भूम सुनिभस्त्रजाल, भी बीरमपुर क्तम ठावि ।।१५०। भीकरनर गणि सुरतर राथ जहि मिरि किसिरमण सूरि पाव।

भाराइड मनियणक्षिचि त मण वंक्रित पामइ सचि ॥१६॥ चिन्तामणि जिम पूर्व भाम पूजह जे मनि घरिय छल्डास ।

तिथि कारणि गुरु चरण त्रिकास सेवा नर नारि सूपाछ ॥१७॥

यो कीर्त्तिग्तन सूर्रि **च**त्रपद प्रदुष्टी **श** निरू<del>चक य</del>ह। मया गुगड निद्धि काम सरवि 'कल्बाजवन्त्र''गणि मगविसर्यति ॥१८॥

।। इति भोकोचिररनमूरि चडपद्र ॥ मं० १६३७ वर्षे साके १५८२ म अमेच्ड मासे शुक्कपरी पेटा नियो गुरुवासरे । भीमदिमावनी मध्ये मीधूद्रस्तरतर गच्छे भीतिन चन्द्रमृति विजयराज्यं मेराबास गोश्रीय संपन्नार गुरस्पर साहकस्दान त्पुत्रमा० घरना ६९पुतसा० बरसिंग तत्पुत्र सा० ≤वरा तत्पुत्र सा भग्ना तत्पुत्र मा भुग्ताण तत्पुत्रमा होनसोइ मानु माइ बांपगी पुस्तका कराविना पुत्र पुत्रादि विक्तंशान् । हार्म अवनु ।

[ श्रीपृत्यत्रीक संग्रहस्य शुरुकावः ग्र० ४२ से ]

## भोमक्तिलामोपायाय कृतः ॥ स्वीजिनहंससूरि गुरुर्गातम् ॥

मरसिन मति दिव अम्ब अतिवयी सरस सकोमध बाणि भीमस्मित्रइसस्रिगुरुगाइसिडं मन झीजड गुण जाणि ॥१॥सर० भति समीयदियह मीत दंब सरमति, सुगुर बंदण जाह्य । प्रहरिंड कोजिन्होंसस्रि गुरू, भाव भगविद्धि गर्छह ।।।।। पान अस्मव आल वेची (पिरोजी) कर, फरमर्मिह करावम ! गुरु ठामि ठामि किहार कुरका आगरा कर आवस ॥३॥ त्व इरक्तित्र इंगरसी धणो, वंचन क्सी पामवृत्त : भीमास चतुर नर जाणियह, सरतर गुज्युण रच ॥४॥ तन इरक्षिक चुंगरसी फरानक मृगुरु पहमारा तजी। 👊 परें समाई सह सुगज्यो, वास म हे अति वणी ।।।।।। पान्तरमा हात्री पान्साह सुगुर साम्हो संचरह । नुरुपाय इटा, कमीपानक पत्रीका बहु पायरक ॥६॥ पालमाइ साहमो आविड, इंबर जान क्सीर। कोक मिक्रिया पार न जाणियह मोरह काच कपुर ॥आ। मानीया साक्ष्मा पात्रसाह सर्व नामा नामा । जण सरणाद जहरिसंदा वाजह, नसरिश बंबर गाजप ॥८॥ मोति बपाबद्द गीत गावद, पुण्य कस्प्रस चरद्द सिर । र्मिगारमारा सब नारी करा उच्छव घर यो ॥६॥

रपर्टका सहित तंबोछ दियह, वेंचित क्ति सपार। इम प्रसारो विस्तार कीयो. बरतिकी अब सबकार ।(१०)। वनोळ विषय सूजस छीघठ, इसी बात बणी सुणी । मासिकन्दर बादशाह, वढह दिखीनह भणी ।।११।। जिसी जिनवससृरि फिरामति पादशाई जाणिया । पत्थी सङ्घ कोकमांही, पर्णु वर्णु बस्तानीयह ।११९। वीयान महि तेबाविया कीथी पूछ बहुत। देलाडी किरामती भाषणि गुरुषा गुरु गुणवंत ॥१३॥ वींबान माद्य घोर तप नइ, जाप सुगुरु मन घरहा। किनइच्<u>स्</u>रि पसाबइ चौसठि योगिनी सानिय करइ । ११४।। भीमिकंदर किंच मानियत, किरामत कांद्र कही। पांचसइ मेदी वास्तरमी, छोडच्या इज गुरु सही ।।१५॥ वंदि छोडि विक्य मोटउ हुयउ, तप जप श्लीख प्रमाणि गुरूमोटा करम तथा घणी जाणिई इयद इहनायि ॥१६॥ वैति छोडि मोटव विस्तृकाभड, बाव्हाहे परस्मिया। भीपासनाइ जिलंद तुदुर, संय सक्छद हरसीया ॥१७॥ भीमचिकाम रुवशाब बोस्ट भगति आणी शनि प्रमी । भीतिगईममृरि बिरफास भीवड, गण्ड रारतर सिरममी ॥१८॥ इति गुरु गीतम्

(DHO)

## भी पद्ममन्दिर कवि कृत ॥ श्री दे**कतिःसकोपाद्माप कीप**ई ॥

पास जिलसर पय नमु निदयम कमका कह । सुगुन्धुर्गना पामियक, अविद्व सुग्न भागेंद्र ॥१॥

भारहबान समोज्या ठाम, बाहर गिरि बहुचय समिराम ।

चन्द्रमङ चम्माङ प्रसिद्ध, निवसङ् क्षोक पणा सुसमृद्ध ॥२॥ मोसनाट भणनाको का, निरमक कमय पद्म ।

करमर्चेद सुद्दकरम निवास, असुपरि अनस्या गुण्यद्द निवास।।३।।

तासु घरनि सोइण जाणियम्, सीस्र सीन उपम बाणीसह ।

पनव्हमञ्ज वजीनद्र शास वसु यरि जतस्या गुज्जद्द निवास ॥४॥ दीयउ जोमी वदी नाम अनुक्रम बायद गुण अभिराम ।

रामित रसन्तर भनि सुक्रमाख, माह शाह सन मोहर बाल ।।१५।। इगनाल्य मोहाम आवृदि पाप जाग सगस्य परिहरी ।

भगोय भयन निद्धांतां सार छासटह पद सद्धी उदार ॥६॥ भादेवनितक पाठक गहराहर, महिपक्षि महिमा सहको कहर ।

देग विनेने करी विहार अविषण नह कीया वपनार । (०)। इमनयन ममरम मीरे बाम स्वयं पेक्सी मिगसर मास । करि सम्मान सारम्य ठान, पास्यत्र अनिमिष स्वयं विमान ।।८।। जेमसमेर श्रुंस आणियइ प्रगन्त्रमाव पुर्वि माणीयइ। दरसन दोटड सिंत ककाइ समरणि सिंब टाकड् दुसदाह।।ह॥

स्तास सास जर प्रमुद्देज रोग जाम क्रिमइ निव आण सोग।

संभिक्त प्रदाप सद्धदिगह माज जो प्रमाह तसुमारह काम ॥ १ ॥ बाह्य विसाद वापना करी, निरमक नेवज सागक्ति करी ।

केमरि चन्दन पूत्र रसास, विरची चाहर कुसमद्द माछ ॥११॥ सुगमद मेळि सगर चनसार, सोग कगाइड शतिह स्टार।

करि साधियर अवंद तंतु स्थ, सुगुनगान कीवत तिह क्या ॥१२॥

चित्त तणी सिद्दे चिता दब्ब, मनद्द मनोरच वत्तविण फब्द । सरतरण्यमयणिद्दि सिंस समत्र, माचिक्कोक करिजोड़ी नमत्र।१३॥ गुढ भीवेचिकक च्यासाय प्रणम्बद्द वाच्य ग्रुह समयाय । भरि करि नेसारि निसद्दर चोर, समर्थंब मसिव निवारद्द घोर ॥१४॥ य चत्रप्दे सदा के गुण्ड, विंद प्रभावि सुगुद गुण धुण्ड ।

**कर्ड** "क्वममंत्रिर" सनद्यद्धि, वसुषाण सुदा संपत्ति रिद्धि ॥१५॥



## मुनि हर्पकुछ कृत

# महो॰ क्षीपुण्यसागर गुरु गीतम्

#### राग:---स्प्रह

सीजगान पव वेदीयह, कारत् नवाद वसायजो । वेच्हेट्रिय जिथि बहित्कीय सं गाइस सुणिएयजी ॥१॥ सन दृद्धि सन्दिण साविष्य सीपुण्यसागर ज्वहार को । पाख्य शोख सुरह सद्दा सन वेदिल सुरहार जी ॥

विमक्त करन कमु दीपतम, जिम पूनम नव चंद जी।

मधुर कपन रस पीवता बाइ पामाणन्त जी ॥मन०॥२॥
वस विभि सालु बरम परंड उपहाम रम मण्डारो क।

क्षमा राह्म करि जिन इण्यक इत्तर गटन विकारो की ॥३॥मन॥ सान क्रिया गुणि सोहतः असु प्राम्य नरकर राउ ना ।

नामई नव निधि संपन्नह, सबह सुनिवर पाव मी ॥४॥म०॥ पन क्यम दं वरि घरचड, क्र्यमिंह कुछि दिनकार मी । मिन गामन मीहि परगहर, सुविदिश गच्छ मिललार मी ॥४॥म०॥ भीतिनदंभ सुरिसाइ मह इधि दीनियव शीम भी ।

हरपी 'हरप मुख" इस अग्रह शुरू प्रतपत कोड़ि वरीस की Hillinoil

## श्रीः जिनचन्द्रसूरि अक्ववर प्रतियोध रास दोहा --राग असावरी

भिन**वर जग गुरु** मन घरि, गोबम गुरु फ्लॉम्सु ।

46

मरस्क्ती सव्गुद सानिषदः भी गुरु रास रहेष्ट्र ॥ १ ॥ बात सुणो जिम जन सुब्बह त दिम कहिस जगीस ।

मिथिको मोछो को हुबइ कोप(य?) करो सह रीस ॥ २ ॥

महाबीर पाटइ प्रगड को खोद्दम गणधार । ताम पाटि चडसद्विमह, राष्ट्र दारवर जयकार ॥ ३ ॥

संका मोझ बारोचरह, जैसल्लेश मंहार । मी जिन माणि इ.सुरिनै शापिड पाट छदार ॥ ४ ॥

मानियो राउछ माछ व गुण किरूको गुणवार। मदीयस्त्रि अञ्च बहा निरमस्त्री कोय न स्त्रीपद कार ॥ थ ॥ तेजि तपइ जिम दिनमणि भी जिल्चल्युस्पीशः ।

सुरपति नरपति मानशी भेद करेंद्र निस्न दीस ॥ मुग्नभान भगि सुरतक, सुरि सिरामणि एह।

पुरुष पारण पामिजो सारतर विरुद्ध कारीय । र्मंदन मोस मनोनर इसवास्त्र शुक्त रंगि ॥ ८॥

करद चडमासो पाटणे, खब्द्रब अधिक विज्यात ॥ E II

माधु विदार विदरती भाषा गुरु गुप्तरावि ।

मी जिन शासनि सिर्गिखें शीख सुनिरम**क देह** ॥ ७ ॥

17



्रहें ' खनगतियायाप्तिविद्यस्यवास्योत्त्राचास्य क्षेत्रक्षेत्राच्या क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक रख्यातिगण्यात्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रविद्या वस्त्रीयस्य प्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रकष् **।क न्यायावीती** गचर्मसम्योगन्यास्यास्य ख्याप्राम् । मीमिनमा णिका सि हु एवं मा ता विश 1 धमवत् १ ह ११व व ष्या फ्रमम राम् अपासितिकारे। श्रीसान् ॥ मिडिगत भ्रम विद्यात । अधिका (क्सेन्यस्य क्स्नियंत्र) स्यानग्रात्र प्रमीविमाचर्मा विभागमानिक्राद्ध स्थिति THE BUT DESKY

(d 2122 Pe III न्दर इप्टिंका अन्दिम पर

युग्यपान जिनवन्त्र सुरिज्ञाको हस्निधिप

गिनहासिक जैन काव्य सम्रह

#### चाछि राग मामेरी

उच्छन स्मिक विस्पात, मदीपक्षि मोदा सनदात ।

पाठक बाजक परिवार, जूपाधिपति जसकार ॥ १०॥ इंगि सबस्परि बाजज मोटी भन जाजक को नर खोटी।

इमिट ज कीवड मन्य, ते हुरगति करद पंथ।। ११।।

इंटबाद भना निज कीचा, संघ पाटण नइ जमखंबा । कुमति नड मोदिर मांन जब माहि बचारित बांन ॥ १२ ॥

पेन्यो द्वि भारत त्रास्तः, गुद नामद कुमति नासद्

पूज्य पाटण क्षय पद पायड, मोतीइ नारि वधायड ॥ १३ ॥

गामागर पुरि विद्वरंता गुरू सद्दमदाबाद पहुँगा । विद्वां संघ बसर्विच संदर्ध, गुरू दरसण करि बिर नंदद्व ।। १४ ।।

क्या ना नागावय नाम्। युक्त व्यक्त कार वर्षः क्या माडम्बर कीयत, यन करकी स्त्रहत कीयत ।

शुर कोणी क्रास करन्त विक्रमाधि करत शुणकन्त ॥ १५॥) विक्रमाधि तणह परमाति शुद्ध शुरू पहुंचा स्र्वेमावि ।

चन्नाचि करह शुरुराज, जी संघ तनह हितकाज ।। १६ ।)

वन्तर गच्छ गम्य विजेतः समयादिम देव मुर्जितः।

प्रगटमा निष्य बीराज पास आराह बातिसङ् जसवास ॥ १७ ॥ भी जिनचन्द्र स्टिन्ड् भवयंड प्रसु पास जिपन्द ।

भी जिल कुस्रस्य सुरीस बंद्रणा तत धरि जगीस ॥ १८ ॥ दिव महमदाबाद सुरस्य जोगीनाय साह सुवस्म ।

सर्जुजय सटेजरीन संख्या गुरुवेनि सुर्चनि ॥ १६ m

£3

भेबी सङ्कृतंत्र गुरु सामि, परघळ लर्जङ् निजनानि । चाल्या भेरण गिरिरान, संवपति सोमजी सिरवान ॥ २०॥

पा मन्हार बोहा

पूर्व परिश्रम क्लाट्स इक्षित्र चढुँ दिसि जाणि । संघ चासिक होत्रुंक अपनी प्रताने सहीसक्षि बॉग्नि ॥ २१ ॥

विक्रमपुर मण्डोबरत सिन्धु कोसखमेर ।

भीरोही काछोर नद, मोरठि चांपानेर ॥ २२ ॥ संग्र मनेक विदां भाविया, संदण विश्वक गिरिन्त ।

कोकतणी संस्था महीं, माबि गुरु क्रिक्चन्द ॥ २३ ॥

चोर चरड़ झरि सब इल। केही लाहि क्रिणंड़ ( कुरुके निक्र पर लाबिया सातिच की क्रिनचंद्र ॥ १४॥

पूर्व चनमानो स्ट्राइ, प्रबुंता बया काछि । संघ सक्छ हर्षित बया, छक्को स्तोरच माकि॥१९॥ चक्की चौमासो ग्राठ कोयाः, शहमदाबादि रसाकः।

निर्माण युरु कायम, ब्रह्मस्यासाह रसाछ । स्वस्य सोमासो पान्यो, कीयो सुनि मूलाछ ॥ २६॥ समुक्रमि सास्या स्थानपुरि सेरुय पास क्रियंत्र ।

स्य करा जावर पत्रत करत चतमानि मुणित्।। २५।।

रीम घन्यासी० हालडलालानी दिव दिसमपुर द्वान राजा रागसिंद नाम। कमथ द तसु परपान माचड बुद्धिनियान ॥ २८॥

कमच प्रति परपान साच्या बुद्धिनिधान ॥ २८॥ स्नास सहा सँग दीर वर्ष्णवन वह बीर । प्रानक करण समान तीव संस्था जिस क्रांण ॥ २६॥ सुन्दर मध्य मोमागो, श्रास्तर गच्छ गुरु रागी।

बड़ सामी यळवल्त, छपु वैषय असवन्त ॥३०॥

भेणिक समय कुमार, तासु तजह सदनार ।

मुहतो मतिबन्त कन्नियह, तसु गुण पार न छहियह ॥ ३१ ॥

पिसुज तथा पर फेर, मुको बीकम सबर।

ब्यहोरि महत्र उच्छाहि, संब्वो स्वी पाविद्याह ॥ ३२ ॥

मोटउ मूपनि अकबर, कड्य करइ हमु सरसर।

विद्वं सण्ड वरनिय बाल सबद नर राग रांण ॥ ३३ ॥

मरि गमण मंत्रन सिंह, महोयछि मसु जस मीह ।

घरम करम शुज जाण साचड ए सुरकाण ॥ २४॥ इन्द्रि महादिष जाणी भीजी निज मनि बाणी ।

कर्मकन्त् तक्कीय पानि रातक्ष सन वक्कानि ॥ ३५ ॥

मान महुत तमु होयह, मन्त्रि मिरोमणि कीयह ।

कर्मचन्द्र शाहि सुप्रीत चास्त्र स्टाम रोनि ॥ ३६॥ मीर मस्त्र सोजा सांत्र क्षेत्रह राम राजा मांत ।

मार मक्षक स्ताक्षा गान द्वांकद् राग रामा मान ।

मिकीया मक्ता दीवाणि भाहित बोखद मुदा वाणि।। ३०।) मेहता कादि ताम मर्ग केल काल्य शुरू धर्म।

मुह्ता कादि तुझ सर्वे केल फलप शुरू धर्म। मंत्रत्र शुक्त सन अन्ति निज सनि करिय पकन्ति।। ३८॥

## राग मोरटी दाहा

करनः मुस्तः किनाः, मुणि साहब मुस बान । देव तथा पर जीव नै, से अधिक्रैन किन्यात ॥ ३६ ॥ 40 ऐतिहासिफ जैन फास्य संपह

क्षार मान माया तजी, मही जसुक्षीम छगार । उपलाम रस में सीस्टवा, ते सुप्त शुरु अप्यगार 11 ते० 11

**ध**त्रु मित्र बोय सारिस्ता, वान शीयछ तप भाष ।

कीय जन्न जिहाँ की जिय धर्मद्र आणि स्वमाण ॥ १९॥ मा जाएया इइंबहुत गुरु, इत्य तेरह गुरु पीर !

जिनवृत्त सृरि प्रगान इद, भी जिन इदाछ शुणिन्द ।

रूपा ममण इराबिष्ठ, निरुपम सुन्त्र देह ।

संमाडि अकार इरिकायड, कहां इह ते गुद आज।

वात <u>स</u>ुजीय पातिसन्धः **१**रक्रियड दीमइ वस्पार । सद बार समझ सुगुर तंबणः मेजि सेरा काश्मी।

रकतार कराइ सहता सणी शेवूर वसका सीस ।

भव मूप गाडि पाव चकिय प्रवहण करू नहसं नहों। गुञराति गुरु वह बीकि गिरुमा मानिम सक्त्र शवसही॥४८॥

राग पत्या भी

हुइ मण गुढ़ तह मुकीया दिव करी विस्ता वीस ॥ ४६ ॥ दिनकरि मृत्या वेगि तुक्रमण मानसिक् वहाँ मेजीय। निन शादि अकवर तास वरसणि बेरित नियमन रेजीय ॥५ ॥

मन्त्रि मण्ड साहित सुणठ, इस अरतर शुर भीर ॥ ४२॥

व्यु अनुक्रमि हद सुगण नर सोजिनचन्द्र सुरिंद् ॥ ४३ ॥

सं<del>च्या विद्यानि</del>षि कागर शुख गण रवण सुगेह ॥ ४४ ॥

राजनगर सर्वसांक्रवाह सांमस्ति तु सद्दाराज ॥ ४५॥

इकिम कियो महुतामणी तैडि गुरु स्रत्य म बार ॥ ४६॥

बरदास इक साहित बागद, करड़ महत्तक सिर भूमी ॥ ४०॥

महिमराज बाजक सावठाणे, मुकीया खादोर मणी । मुनि वंग पर्वुता कादि पासक, देखि ब्रव्हिड नरमणी ॥ ४७॥

साहि पूरह वाषक प्रवर्ड, कम मावह गुर सीय : जिल्ल दीराह मन रंजीय, जास नगह बहुकोय ॥

ाजण दारुष् मन रजाय, जास नगई बहुकाय। बहुकोय प्रजमह जासु प्रस्तक्ति, जनजुनुर हुई को बहु। ।

तप शाहि अकवर शुगद तहण, वरि मुक्द मंग्हा ।।

चडमासि नयदी अवही आक्ष्य, चाळवड नवि गुरु तपाउ ।

वर कदिर ककार सुजा मंत्री काम शर्जात वसु क्याउ ॥४८॥ पवशादि काम कविया, सह गुद्द हेड्ण कामि।

र्गेनस इस ते सबि करा, सह ग्रहीयत गण्डायत ।।

गच्छरान दरसणि वेगि देखि, देखि दिवहत्र हीस ए।

अवि हर्पे आणो साहि ऋणवे बार बार ससीम द ।।

ञ्चप्तान भीत्री गंत्रवीत्री, केल द्वाद पठाविया।

सिर मामी है जल कहर गुरु कुँ, शाहि मंत्री वोस्नविमा ॥४६॥ इंद गुरु कामस वांविया, निज मन करद विचार ।

हिन सुम भागा दिहाँ सही, संघ मिक्कित किंग बार ।।

विभाषार मिसियब संग रापको बहुस मन बास्तोच य । बहुमास बाबी देश बस्त्राह, सुगुरु बहुद किम पर्युच प ॥ सन्साबि बीसिय बामपुर बी, सुगुरु निज मन रह सही ।

मुनिवेग भास्या सुद्ध नवनी, स्वाद वर कारण स्वरी ॥५०॥ राग सामेरी वृक्षा'—

सुन्दर शकुन हुआ बहु केशा कर्डु हम माम। मन मनोरप जिल पत्रकः, सीतन वंदिन काम ॥१५१॥ को न मान माथा सभी, नहीं असु को म समार ।

चपरागरसंग्रेझीळता, ते मुझागुरु काणगार ॥ ४०॥ सन्द्रानिक दोय सारिका, दान शीयक तेप साथ ।

भीव जतन जिहाँ फीजिय धर्मह काणि स्वमाव ॥ ३१॥ मई काण्या हर्ष बहुत गुरु, कुन तेरह गुरु गीर ।

नर जारेगा इस बहुत शुरू कुन तरह शुरू वीर । मन्त्रि मानक खाहिर सुगढ़, इस अन्तर शुरू भीर ॥ ४२ ॥ नितदत्त सुरि मान इस सी किल कुराक सुणिन्त् ।

ानन्य स्ट्रिक्षण **ए**ट्सा किन कुछात्र श्रोतिन्य । च्या क्युक्रमें का सुगण नर स्त्रीकिनयन्त्र सुरित्।। ४६॥ रूप्ट मक्या हरावित्र, निरुपस सन्दर वेह ।

: मक्या इराषित्र, निरुपम सुन्दर हेह । सङ्क्ष विवासिषि मागर, गुण गण रक्या सुगेह ॥ ४४ ॥

मेमिक महदर हरिलेबड कहाँ हर ते शुरु भाषा। राजनगर छई खोल्लड खोलकि हु स्वहाराजा। ४५॥

राग घन्या औः भार सुनी य पांतसम्बद्ध इरक्सियत होयह सपार ।

दुष्म कियो स्प्रुता सभी तेढि गुरु काथ म बार ॥ ४६ ॥ मत बार साब्द सुगुरु तेडच मित्र मेरा बालामी ।

भरदास इक साहिक मागड, करह शुक्तत क्षिर नमी ॥ ४०॥ मह भूप गाडि पाव चलिय, प्रवहण कुछ कहते नहीं । गुमराति गुरु वह बीक्षि गिदमा साबिन सफ्ड मनसदी॥४८॥

पुन्यात गुरु वर्ष विक्रिया काविन सन्द्र शनसदी।।४८। वेक्पड वर्ष गुरुना मणी तद्देश वसका सीस । इन वर्ष गुरुना मणी तद्देश वसका सीस । इन वर्ष गुरुना वर्ष गुरुरा हित करी विद्रवा वीस ॥ ४६॥ दिनकी संक्रम की

हर अया गुरु नद सुकीया हित करी विदश्व शीस ॥ ४६ ॥ दिनकरि मूंक्या बीग दुश्त्रण मानसिंह इहाँ भनीय । त्रिम साहि अकहर वामु हरमणि, बेरिन नियमन रंजीय ॥५०॥ महिमराज वाचक सावठाणे मुकीया काहोर मणी ।

मुनि येग पहुंचा झाहि पासइ, दक्षि ह्रपतित जरमणी ।। ४७ ॥

साहि पूद्ध वाचक प्रतर्ह, कव बावह गुरु सीय। जिल हीटई मन रंजीय, बास नमई बहुकीय!!

नाम प्रदर्भ गण रनायः, भागा गणव पशुकारः। बहु क्षोय प्रणमह कामु प्रयम्हिः, अगत्रगुर हह को यहा ।

तथ शाहि अकबर मुगर तहुण, वेगि मुक्त संबद्धा ।।

चडमासि मयही अवही आवह, चाछवड मवि शुर दणड ।

त्व कदित्र शक्षर सुवा संत्री आस धर्ववत तसु वणा ॥४८॥

पगसाहि जय सबिया, सुद् शुरु तेङ्ग कार्ति । रंजम कुछ ते तकि करतः, यह ग्रहीयड गण्डपण ।।

गण्डराज व्रस्माण वेगि वेग्नि, इति हियद्व दीस ए।

भति इए भाणी साहि जजते बार बार सकीम ए ।।

सुरताग भीजी मंत्रबीजी क्षेत्र तुम्ह पठाविया।

सिर नामी है जय शहर गुरु कुँ हादि मंत्री बाटाबिया ॥४६॥ सुर गुरु काग्रुस बोचिया, निज्ञ मन करह विचार ।

दिव मुझ जावत निहां सही संघ मिलित निग वार ॥ त्रिगपार मिस्तित संघ संघलो, बहुम मन सासोच ए ।

ात्रणपार (मास्ययः संघ नपस्तो, सद्भा भन सास्य छ । पदमाम सात्री दश सस्ययः सुगुतः कट्ड पिम पर्नृत छ । समसाबि मीन्य रामपुर चा सुगुतः निज्ञ मन स्ट्र मद्दा ।

मुनिरेग पान्या शुद्ध तक्ष्मी क्षात्र वर कारण क्ष्दी ॥५०॥ राग मामेरी वृक्त'—

सुम्दर राष्ट्रन हुमा चहु चना चहु तम माम। मन मनोरय जिल चन्द्र सीवद वंदिन काम ॥१५१॥ यदो चठलको कछह, इटलह सम रसाछ ।

मारक्की जिल्लांत गुठ, जागह बाल गोपाछ ।१५२॥

रेरीन पूर्य प्रवारिता लामदाबाद मंहार।

प्रसारत करिकस झीयत संघ मस्यो मुक्तियार ॥५२॥

दिव चठमासो सावियत, किम हुइ सायु विद्वार।

गुठ मार्केच्छ संघ सुं, मावह बात किचार।।५४॥

तैण सवसरि कुरमाणि बक्ति, लाक्या होय सपार।

प्रे मुझ्ता किक्यो, मठ क्याव तिहा वार ॥५५॥

स्प कारण मठ गिगठ कोक तथा सपात ।

निक्चय बहिल आवार्यो किम याह असवह ।

निक्चय बहिल आवार्यो किम याह असवह ।।५६॥

गुर कारण जांणी करी होस्यह स्था सर्सल।

मंप च्या दिव जायवड, कीय करव सत केंद्र ॥५४॥ बाल मीकी (नियोगानी ) (आंकडी )

परम मालागी शहरार अविवाह, आफिनवंद सुरिन्तो जी। मान दोवा जम अकहर सुपति, वरण नगड़ नरहन्तो जी।।५८। संघ बंदाश गुण्डी पांगुरवा, काया जहताक गामो जी।

मिषपुर पटुंना श्ररक्षर गण्ड वणी साह बनो तिण ठामो श्री ।। गुर मार्डनर पहसारो क्रिया, रारचित गरच मपारो सी ।

मंत्र परण नव केरि प्रधारियत, गुरुवेदन करिकारों मी ॥९६॥ पुत्रय पार्च पुरि पर्दुंग ग्राम दिनक, संप सक्य उच्छादों भी ॥ संप पार्च महारू कोरी बक्षित, सादिण करिस्बद स्वादों जा ॥६०॥ मदुर बचाउ माबिउ सिबपुरि, बरस्थिष सीप सुजाणो सी । पस्त्रस्पद्धा स्रोपुरूय पथारिया, साणिड गब सुरताणो सी ॥६१॥प० मंप सप्ती ने रावजी ३म सणह, आर्यु हुं झसबारो जी ।

त्रेडि बावह वेगि मुनियर, मत खबड तुम्ह बारा जी ॥६२॥

भीत्मच राय कण पास्कृणपुरि कह, नहीं ब्यावह रंगो श्री । गामागर पुर सुरगुरु च्हिरता, कहता वर्म सुचंगो सी ॥६३॥

राग वेद्यास हाल (इक्तवीस हालियानी) मीराहा र मावात्र गुढ नी खही, नर-नारा र भावद साम्हा उमही ।

भारता र भारतात उनुह ना सहा, नर-नारा र भारत साम्बर्धा अन्तर। हरिकर रस र पायक बहुसा विस्तरफ, कोली(क) जिसर गुरु वंदन संग सैंपरहा।

मेंचरह वर नीक्षांण जजा, मचुर मायक बजा प ।

पंच इच्छ इस्त्री संख सुकार जाणि संचर गळ ए।।

सर सद्द सदी बिंक नकेरी सुद्द सिर प्रतिकत ए।

सुद ससुर सर बर नारि किन्नर देशित दरसण रंज ए।।६४।।

बर सुद्द देश्वि सकी गुण गावनी सिर साकी र सुकारक बचावनी।

जब २ स्तर र बांबकन जण सुद्र कबडा बर नगरी र साहि इस गुरु संचरक

मंचरः शावक सायु साया, आति जिन व्यक्तिया। माबनगिरि श्रीसंग आवः, इच्छव कर गुरु वंदिया। सम कीमुख्याण आशी वंदि गुरु पय वीनव्दः।

सुम ह्या कोजड काम बोजड, करड पत्रुमण दिवह ॥६५॥ रह जानि रे मायह राजा मेप तथ, पत्रुमण रे करह पुरुष संप्रधुम मनद । भट्टती रे पासी जीव दवा रही, जिन्मादिर रे पुजर काकड दिनकरी ।

दिराकरिय कहर गुढ मुजर मरपति, जीव दिसा टासीयर ॥ किंग पर्व पुनिस बिद्ध मेंड हुआ, असप अविवाह पाछीवा।

गुद संघ भोजाबास्पुर नह वेगि पर्वता पारणह। भवि चन्छ्य कियह साह कलाह सुशस क्रीयो विधि कियह ॥६६॥

मंत्रा कर्मचन्द्र रे करि अखास सुसाहितह।

फुरमाजारं भृष्याह्य अध्य पृथ्य ने ॥ **परमासंह रे पूर्व क**रिय प्रचारजी 4 पगक्रियक रेक्छ बार म स्माइको।

म छगाड़िको तिहाँ धार काह, बद्दि कावी शति पणी ॥ पारमद पुरुष मिहार भोघड, जायबा समूर शणी।

भीतिय चडिक सुगुर सावद, पातिसाही जण दर्श ।।

गोपर्व भाजक माट कारण मिछा गुणियन मन रही ॥६७॥ हिब हेछरे गाम सराजड जाणिया, ममराजी रे हाडिपरींग बाग्राजिसी संघ बाबी रे बिक्रमपुर नो बमही।

शुर बंदारे मदाजन भजवद गहगदी ॥ गद्धि गद्धीय कादिण संघ कीवी नवर हुणाइद गयी ।

भीसंघ केसकमड नो विद्यां वेदी गुर इरिएन थयो । रोहीत सहाद वर्डन गर्ड करि पृत्रम जी पपराविया ।

साह बिरड़ मैरड सुजम स्राधा, दान यह दृश्साविया ॥ ६८॥

अंग्र मोरड रे कांधपुरत तिहाँ कावीयड, कृति स्प्रहिज रे धारमनि सोम क्टावियो ।

उस को की र, मांत्री करी किट्टं क्वर्यों।

विधि बारस र मुका ठाऊर अस वर्गे। इस वर्गे संबद्द नवर पासी, आईबर गुरु मंडियह।

पूज्य वादिया विद्या नांदि मोदी, वानि वासित्र कडियउ। स्वीवियां मामई साम जाजो सुदि सोहित निरक्षिया।

त्रिनराज मंदिर दको सुन्दर, बंदि मावक इरिनया ॥ ६६ ॥ नीवाइइ र, बानन्य पुत्रव पद्मारीय ।

परसारव र प्राप्त भीवड कट्टारीए।

कश्तारणि दं, सावे बाजा धाक्रिया ।

गर वेदो र, दान बद्धा संघ गामिया ॥ -गाभियड जिनबंदम्हि गरउपति वोर झासनि ए बड्डो ।

किस्मा गोनम स्वामि समवह, नहींय को य जेवहुउ।

विष्याः सुनिवर वेशि जाक्य नवर मोन्ड सेवृत्यः। परसरक्ष भागा नगर केरे कद्यः संय सुवना प्रचः॥ ७०॥

॥ राग गीको भन्या भी ॥

कर्मेचन्द्र कुछ सागर उदया शुन दोय चन्द् ।

भागचन्त् मंत्रीसर, बाधव क्रियमीचन्त् । इति गय राष्ट्रपायक, मंत्री सञ्ज्ञान चून्त् ।

करि सबस्र विवासत, वीत्रद्र की जिसवन्त्र ।) ७१ ।) पंच सम्बद्ध सक्तरि, बाजद् कोछ नीक्तांग ।

मनियम जग गाबा, गुद गुग मधुरि बत्य ।

नियां मिकीयो महाजन, दीजह फोफक दांन ।

सुन्दरी सुन्दरीजी स्राथ करह गुण गाम ॥ ७२ ॥

क्यो वरुक्षवी क्षत्र, इंट्ल्क्स्सप रसास्त्र । सारक्षकी शिणचंद् गुरु, सामद्र बास्त्र गोपास ॥५२॥

तरिम पूरम पर्वारिमा अमदाबाद मंहार !

परसारत करि जस छीवत संघ मत्यो सुविधार !१५१॥ दिव चतमासो मावियत्र, किम हुद साधु विदार।

गुर माओषह संघ सुं, नावह बात विचार 1948। विण मनसरि कुरमाणि बक्कि, मान्या होय अपार।

भगु े शुक्रक क्रिक्यो, मत समक्त तिहां बार ॥५५॥ क्या कारण मत निणव, क्षोक तलव सपनाद ।

निरुपय विशेषा आवत्रयो किम बाद असवाद ॥५६॥ इत कारण काणी करी होत्यह काम बर्सका संप कहह हिव जावबह, कोय करव सत्र कंस ॥५४॥

डाल'गीड़ी (नियीयानी ) (आंकडी )

परम सोमागी सहगुर वैदियह, श्रीकितवंद स्टिन्दो जी । मान दीयह जम अकहर मूपति, चरण नगह नरदृन्दो जी ॥५८॥ संघ बंदायी गुरुजी पांगुरखा बाया स्ट्रेसाल गामो जी ।

निष्पुर पहुँचा सरहर गण्ड पणी साह बनो दिज दासी भी । गुर मार्डपर परसारो किया, रारपिङ गरम अपारो भी ।

संप पारण नर बेरिर पपारियङ, शुरूबंदन अधिकारो भी श.६!! पुरुष पारल पुरि पर्युंग हाम दिना, संप सन्छः बस्टादो भी ! संप पारण सब शुरू बांदी बळिड, सादिण करिस्पद छादो भी ॥६०!! महुर बनार बरावित सिरापुरि, इरस्थित संघ झुवाणो की । परन्दण्युर सीपूज्य पमारिया, आणित राव झुरताणो की ॥६१॥५० संघ सद्दी ने रावजी इस सण्ड, जार्यु क्षे बसवारो की ।

हैकि सावत वित् मुनिवद, भव सावत तुम्ह वादी भी ॥६२॥ भीनंत राज कण पालकणपुरि जह, संबी सावद रंगी सी ।

गाममार पुर खुराह किरका, ऋता वर्ष छुचंगो जी ॥६३॥

राग देशाल डाल (इकबीस डावियानी) मोरोही रे मानामड गुरु नो ख्डी भर-नारी र मान्द्र समझ समझ समझ स्री। धीर कर रख रे पायक बहुला क्रिस्टरह,

कोथी(क) क्षित्र ने गुढ़ बंदन सीप संचरहा। संचरह बर नीसांज मेजा, स्पुर सावस बजा ए। पंच सम्बर सम्बर्ध संस्त सुस्वर जानि व्यंचर राज्य ए।। भर सरह बेरो बढ़ि मसेनी शुह्ब सिर परिकार ए। सुर बहुर नर बर जारि किन्नर बहुत ब्रुरस्थ रंज ए।।६४।। वर सुद्ध ने पूछि बढ़ी गुण गावती और याखी र सुर्ध्यन्त ब्रुप्यन्ति । अप र स्वरूर क्षित्रण जाय सुक्त च्याहत स्वरूर र सहिद्दम गुरु संचरह

संचरः भावक साधु सावह, आदि जिल व्यांसनेदिया । मादमनिदि श्रीसंघ मात्रह, उच्छत्र कर गुरु वंदिया । राज श्रीसुख्याज जाती, नदि गुरु यय बीनवह ।

सुन हपा कीजह बीख दौजह, करड प्रमुख्य दिक्य ॥६५॥ गठ जापि रेकामहशामा संयमत, प्रमुख्य करव पुरुष संवक्षम मनद। मदस्ती रेपाकी जीव दया करी जिनसंतिर र पूज्य आतफ दिकसी। ऐतिहासिक जैन काव्य संप्रह

44

दिवसरिय कहर गुढ सुधव नश्यित, श्लीव हिंसा टासीवर ॥ किया पर्य पुनिम दिस मंत्र सुप्त, समय अविवास पासीवर ।

पुरु संग भोगानास्तुर तक्ष्मिर प्रदूषा पारणङ्ग।

कति चच्छन कियर साह कन्नह सुमस खीयो तिथि कियह ॥६६॥ मंत्रो कर्मचन्त्र दे करि मरतास सुसाहितह। फुरमाना रे मुक्या हाइ जल पुरुष ने ॥

चनमासन्दर्भपुरः करिय प्रधारको । पण किन इक्टर पछ्य बार स छनाइको ।

म क्ष्मादिको विद्यां बार कार्क कद्दवि सावी सवि प्रयो ।! पारणदे पूरुव विद्वार कोश्रक, सायवा काहुर सवी ।

मोसंच पर्वावत्र सुगुरु साच्छा, पाविसाही कण क्यों ॥ गोर्च्य मोमक माट बारण मिका गुणियन मन रही ॥६७॥ दिव देसर गाम सराजन कालिक्ड, नमराजी रे कांडपरीन क्यांपिक्ड

संघ आबी रे किञ्चपुर तो स्मही । गुरु नेपार महाजन मजस्य गहराही ।। गहि गहीय स्महिज संघ कीपी नवर हुणाबद्व गयो ।

सीसंग असलमेत नो तिहां क्षेत्रे शुरू इरक्तित अयो । रोहीठ नहरह ज्याजन क्षु करि, पृत्र्य जी प्रवस्तिया ।

साइ थिए जेरड सुजम स्थापा, तृत्व यह श्वराविया ॥ ६८॥ संघ कोटड रे कोचपुरच निहां काबीयत

करि खादिण रै सामनि शोभ बढ़ादियो । प्रत बोबी रै, मांदी करी बिर्ड दबर्यो ।

#### भी जिल्लान्त्रस्रि अभवर-प्रतिवोध रास

विधि बारस र मुंको ठाकुर जस वर्षो । कस वर्षो संबद्ध तथर पाछो, आ संवर गुरु मंहियउ ।

पूरुय वादिया विद्या नोवि मोडी, दानि वास्त्रि कडिया ।

स्त्रंकियां प्राप्तई स्वयः आणो स्टि स्त्रोहित निरक्षिया । जिनराज मंदिर देखों सन्दर, वृद्धि आवक दरसिया ॥ ६६ ॥

नीडाक्टरे जातन्त् पूज्य पंपारीय।

पहसारच र प्रगट भीवत क्ट्रारीय ।

जस्वारिक रे, कावे बाजा श्रामिया ।

गरु भ्यो र, दान बस्नद संख गाजिया ॥

नात्रियड जिल्लांड्सरि गण्डवति श्रीर शासनि ए वहो ।

किकास गांतम स्थामि समबह महींच को ए जंबहर !

विद्वरता सुनिवर वेशि आक्ष्य नवर मोटइ मेहता ।
 परसरद आया नवर केरे अद्भार संय मुहता प्रत्य ॥ ७० ॥

॥ राग गौकी पत्या को ॥

कर्मेवन्द्र इन्त सागर धर्मा शुन दीय बन्द । भागवन्द्र मंत्रीसर, शावक किमामीबन्द ।

मानानन्द्र मन्त्रासरः, वाषद् । क्रममानन्द् इप गण रक्ष पागकः, मेक्को अक्कुलन चून्त् ।

करि सक्छ विश्वासय संबद्ध को सिन्धन्य ॥ ७१ ॥ पैच सम्बद्ध सक्करि भासद बोछ सीठीण।

सनियम जग गांबह, गुरु गुण सञ्जूरि जाग ।

विद्दों मिस्रीयां महाजन, दीशह फ्रोफक वृत्ति ।

सुन्वरी सुवक्रीजी, सूरव करह गुण गान ।) ५२ ॥

पतिहासिक जेन **काम्य** स्था**र** 

गज बस्बर सबस्य, पूज्य प्रधार्या और !

मन्त्री छाद्दिण कीची, सरची बहुछ। वाम ।

मन्त्रालधाइण काथा, त्रस्थावस् मन्द्रकान पोप्या क्यामें राज्यो नाम।

Ę۷

चन धन सं गानस, क्राइ सड स्थम दाम ॥ ५३ ॥

व्रत नन्दि महोत्सक, साम अधिक ठिण ठांण । ततस्त्रण पातसाहि, काम्या से कुरमाण।

चारुया संब सामक प्रश्तेचा फरकाबि ठाणि।

भी पास क्रियेसर, ६वा क्रिमुबन भाणि ॥ ५४ ॥

हिब सगर नागोर**ड रई आया आ गण्ड**राज ।

वाजित वह इव राग मेकी का सङ्घ मातः। काकि पर केरी करह इस स्टाम आजः।

अर्थ पूज्य प्रधास तह सरिया सब काज ।। १९५१

सन्त्रीसर बांदक मेदन मन गङ्ग रङ्ग । पहचारी सारव कीयो अति उच्छरङ्क ।

शुद्ध दरमम देखि नवियो दर्व ऋतेख । महीयक्षि नस स्वापित नापित वर संबास ॥५६॥

महाबाध नस न्यापित नापित वर तनास ॥५५ गुरु भागम ततसिन प्रगटिया पुन्य पहुर ।

संप बीकानगढ माबिड मंप मन्र।

त्रिजमाई सिजनास प्रवहण सर्व वसि च्यार । भन दारबाइ अविषण, भावद वर नर नारि ११७०॥

भनुक्रम पहिरास राजुस्यैसर गामि ।

रम भारीणीपुर भ्रुता सरनर स्वाधि।

संप उच्छव २ इड बाईवर अभिशम ।

र्मप सावियो बैद्ण, महिम नगउ निज ठाम ॥ 🛩॥

रतस्थी धन भरची भी जिनसव विद्वार ।

गुर वाणि मुणि बिच हरसिड मीप अपार ।

न्नेप वेदी कक्कोबाड, पहुंबड सहिस संसार ।

पाटणमरमङ बस्सि, कम्ट हुवड जयकार ॥५६॥

स्मरुगमहाजन वेदनगुर सुजनीस।

ननमुन्द स काषिउ चास्री कोन चासीम

भाषा इत्यानः भीजिनचन्त्र स्रीमः।

नर नारी प्रथमिक सब फरड निमदीस ॥/०॥

## राग गौकी दृहाः—

यमि बनाइ आवियइ, कीयड मंत्रीसर जॉल।

क्रम २ पूज्य पंचारिया श्वापायश् स्रिक्टिया ॥८१॥

दाभी रमना इसनी कर कंकन क कोण।

रानिइ हासिइ गाँडियड, नामु शीयड बहुमान ॥८ ॥ पुरुष पंपाया जांग करि मेशी सब संपन्न ।

पटुंता भी गुरु बादिवा सप्तम करह निज्ञ साथ ॥८३॥ नहीं इरड साथ परि कहुइ साह नई मन्त्रीस।

ग नुष्य सुगुर बोस्माविया सं भाष्या मुरीम ॥८४॥ भववर वसती प्रम मण्ड सङ्कत गणधार ।

उरमान नम् ऋत चादियः, जिम हृद्द इस्य अवार ॥८५॥

येतिहासिक जैन काम्य संगद हितकरिय कहर गुरु सुगव नरपति, जीव हिंसा टास्नीयर ॥

٩Ę

फिया पर्क पुनिम दिद्ध औह तुहा, स्थास स्वतिकाल पासीका । गुरु सेम ओसावाकपुर सह वैशि पहुँता पारण्यः॥

क्षति बच्चम कियर साह चलाइ सुजस क्षीपो विणि क्षिणह् ॥६६॥ संत्रो कर्मचल्य रे करि जरहास सुसाहितह। पहरसामा रे सक्या दुइ कल पूज्य से ॥

षश्मासङ रे पूरत करिय प्यारजी4 पण किंग इक रे पछड बार म खगाइजा। स समादिको तिहाँ बार काड, कहति जाली वाति वणी।।

स समादिका तहा वार काछ सहाय काला काव क्या । पारणह पूक्य विहार कोचल, कायवा साहुर सणी । भीसंग कडीवह सुगुर लावह, पाविहाही जल क्यी ।

सीसंय चडांबर सुगुढ नावह पाविहारों जल बसा। गांवर्य भोजक मारा चारण मिक्स गुणियन मन रही ॥६७॥ द्विच देखरे गाम सराण्य जाणियह, समराण्य रे कांडपरीन बमाजियहें

संच ब्हाबी रै बिक्रमपुर नो चम्बी। पुर बंधार महाजन मजस्य महरूदी ॥ गहि महीय ब्हाब्रिण संघ कीधी सबर कृषाहरू शयो ।

भीसंघ नेसबमेठ तो तिहां बेदी गुरु इरिप्रत समी । रोहीठ महाद एस्टब बहु करि पृत्रव जी ववराविया ।

भार विरह मेरड सुक्तम छापा, दान बहु द्वराविया ॥ ६८॥

संप मोटड र, कोणपुरत तिहाँ आवीपड, करि स्महिण रे शासनि झीम बढ़ावियों ।

क्षा चोषी र, मांत्री करी विदंबवर्गे।

ę٠

विभि वास्म र, मुको ठाइर जस वर्षो । जस क्यों सेन्द्र शयर पासी, कार्डवर गुरु मंडियड ।

पुष्टय वाहिया तिहां सांदि मोडी, दानि दाख्ति कहिया। न्छवियां मामई साम आयो, सरि शोक्रिन निरक्षिया ।

जिनराज मंदिर देखी सुन्दर, वंदि भावक €रस्मिया ॥ ६६ ॥ भीकासूद्ध र कालम्ब पूज्य प्रभारीण।

पहसारक रे प्रगम कीवत कहारीय ।

जझ्तारणि रे भाव बाजा धानिया। गरु भेदो रे जान मध्य संघ गासिया ॥ नगत्रिसक जिनकेष्ट्रसूरि गच्छपति बोर शासनि ए कहो ।

किकार गोतम स्वामि समबद, नदीय को ए केददर। विक्रता मुनिकर कैथि आक्षा संबद मोटड मैहता ।

परसरह मावा नवर केरे, कहह सीच मुंहता प्रवह ॥ ७० ॥

॥ राग गौबी पन्या भ्रो ॥

कर्म चार क्रक सागर चत्रया सुत दाय चन्द् । भागचन्त् मंत्रोसर, वापव किरामीचन्द्र ।

इस राय राह पात्रक संस्त्री बहु कर शुन्तु ।

करि सबस्र दिवाजक, बंदह जी जिनचन्द्र ॥ ७१॥ पंच शब्दर शक्ति, बाकद बोछ नीरुांग।

भविषण जण गाजा भृत गुण मधुरि बरण ।

तिहां मिस्रीयो महाजन दीजह फोफल दौन। सुत्युरी सुककीणी, सुरक्ष करइ। गुण गान ॥ ७२ ॥ गज सम्भर समझ्डा, पूरुष प्रशासी जॉम ।

मन्त्री स्प्रीएग कीपी, सरची बहुसा वाम ।

याचक कन पोच्या अग में रासची नाम।

चन घन त मानव, करह कड वचन काम ॥ ७३॥ इत नन्डि महोत्सव खाम कथिक तिण ठाँण।

तत्तिय पात्रसाहि, भाष्या के पुरमार्ज ।

चारुया मेंच साध्यः प्रश्नुता फळवाँचे ठाणि ।

भी पास जिलेशर ५शा त्रिमुबन भाणि (१ ५४ )) विष नगर नागोरत रहें साथा भी गण्डराज ।

्यानित्र वह इष गय संक्षी भी स≢ मात्र है

भावि पर केरी करत क्षम उत्तम भारत ।

नत्र पूज्य थयाया तह सरिया सब काम ॥अधा

मन्त्रीसर बांद्र मद्द्र मन नद्द्र 🛣 । पदसारी सारत कीची कवि वस्करण

गुर वरमण देखि बधियो हुर्व बस्तील । सरिवासि कार सम्मित कार्याल कर बैकार 115

महीयखि जस व्यापित कापित वर तंबाल ।।४६।। गुरु आगम ततस्मिन प्रशन्या पुरुष पञ्चर ।

संघ श्रीकानेरह साबिष्ठ संघ सन्ह। जिल्लाम मिजकाक प्रवहण सर्व बक्कि च्यार।

भन्तरम् परिदारहः रामुख्यस्य साम्राह्मः वर नर् नारि ॥ अर्थः भन्तरम् परिदारहः रामुख्यस्य साम्राहः

रम ध्य रीजीपुर पटुंता स्वरतः स्वामि ।

र्मप उच्छव ५ इत् भारतिर अभिराम ।

मंच सावियो बंद्ण, महिम नणड निण ठाम ॥ ५८॥ स्यत्वो पन सरकी भी जिनसम्ब विद्यार ।

गुरु बाजि सुणि बिन्त हर्रालंड संघ अपार।

र्ज्यपर्वती कक्कोयत पहुँचड महिस संहात।

पाटणसरसङ वर्षि, कमूर हुवड 'सवकार ।। ध्र-।।

काटुर महाजन बेदन गुरु सुजगास।

मनमुद्रात माविड शासी कोम शासीम !

भाषा द्वापानद् भीजिनचन्द्र स्रीशः।

कः भाग्यनवन्दं स्राणः। नरः नारी पक्ष्मक्षिः संव करकः निसदीसः॥/०॥

#### राग गीकी वहा-

वैगि वबाद कावियह, कोयड मंत्रीसर आंग्रा।

कम २ पूज्य पंचारिया द्वापानद सहिन्नण ॥८१॥

वीची रमता हैम ती कर कंडल के कांग।

वानिक वास्त्रिय संहिषक, मामु वीयक बहुमान ॥८२॥ पुरुष प्रयोग जांग करि सबी सब संवात ।

पहुँचा की गुरु बांदिया सफ्छ करड़ निम आय ॥८३॥ नहीं दाद सांग करि करूर सम्बन्ध

नहीं इस मांव करि कहर साह नई सम्बोस ।

न तुम्द सुगुर बोछाबिया त माध्या सुरीम ॥८४॥ अफबर बसनो इम सणड, संदृष्ट ते गणधार ।

अस्मन तमु ऋष चाहिये जित्र हुइ हत्य अवार ॥८५॥

Ę۷

गज टब्कर समस्यः, पूत्र्य प्रधाया जीमः। मन्त्री स्वदिण कीधी, रारणी बहुसा दामः।

याजक जन पोप्या जग में रास्थी नाम।

थन थन त मानद, करद कड उधम काम ॥ ७३॥

इत तस्त्र महात्सव, खाम कधिक तिल ठाँल । तत्तरित्र पानशाहि, काम्या क कुरमाण ।

वनाराय पानशाहि, बाम्या क कुरमाय। बास्या संघ सायाः स्रुता च्छवचि रुपि।

भी पास कियेसर ५वा त्रिमुक्त भाजि ॥ ५४ ।

हिन नगर नागारङ रई काया भी गण्डराज । शांतिज बहु हव गय मंद्री का सङ्ग साज !

न्यानत्र वहु इच गय नका का एड पाणः मानि पट वेदी करह हम क्लास स्नाज ।

कड पूज्य पदाया तह सरिया सह काज ।। <sup>अप।</sup> मन्त्रीसर बांदह मेहह मन नह र**ह** ।

पासारी सारत भीषो अति उच्छरा । गुरु वरसण देशि वसियो हुई क्रकोळ ।

धुर वरस्तर पाल मानवा इप मुख्यक्ष । महीयक्षि अस स्थापित सावित वर तैयाल ।।॰स

राुन भागम तत्तिमा प्रगटिया पुन्य पश्रूर । संघ बीकानरक आवित संघ सन्हर ।

त्रिणसङ्गं सिजवाका प्रवहण सङ्गं वक्षि व्यार । भन कारचा अक्रिया अस्तर कर सर असि १९५

भन कारणद्व अस्थियण अयक्ष् वर सर नारि ॥५०० अनुक्रम पश्चिरायः, राजुक्ष्येसर गामि ।

रसः भारीणीपुरः पर्वता अतरतः स्वामि ।

र्मप इच्छत्र २,इड आर्डवर मसिराम ।

भेष साविषो बेर्ण, महिम नगउ निय ठाम ॥७८॥

गरची पन अरची भी जिनराय बिहार ।

गुरु वाणि सुणि बित्त इरन्विड संघ सपार ।

र्मप बंदी बस्तेपड पहुंत्य महिम मंहार।

पाटणसरमङ बक्षि, कम्र हुयत अयकार ॥५६॥

साहर महाजन वेदन गुरु सुजगीस।

सनसुरा ह काबिङ चास्त्रे कोम चासाम

माया द्वापालः सीजितचन्द स्रीधः।

नर नारी पक्तिल सब भग्ड निसरीस ॥८०॥

### राग गौड़ी वृद्धा'---

येंगि वराड आविषक, कीयड मंत्रीसर जांग।

हम २ पृत्र्य पदास्थि। हापायह सदिद्याय ॥/१॥

द्रापी रमना इस नी कर कंकण कंकांबः

हानिक्क बारिक् ग्रंडियड, नामु डीयड बहुमान ॥/२३। पुरुष पर्पाया जाल कृति सञ्जी सब संपान ।

पटुंगा श्री शुरु बादिया सफ्छ करड निश्न भाष ॥८३॥

नेद्दी दरद मात्र पति चद्दप्र साह नई सम्बोस । य नुषद्ध सगर धानाविता ते आप्या स्पीस ॥ ४॥।

य तुम्ह सुगुर धानावियाः त आस्याः सुधानः ॥८४॥ अवचर बमको इम मण्डः नेहुद्र तै गणधारः।

बरमाम नमु बाद नादिये, जिम हुई दश्य अपार ॥८५॥

राग गौड़ा याल्डानी —

पंदित मोटा साथ मुनिवर जयमोग,

कमकसोम विद्या वह ए। महिमराज रत्ननिधान वाचक,

गुणबिनव समयमुम्बर शोमा धर प ॥८६॥ इस सुनिवर इक्टीस गुरु भी परिवर्षा

कान किया गुण सोमता ५। मंप चतुर्विय साथ शाचक गुणी जय

जय जय काणी बोस्सा ए।।८४।) पटुंता गुरु दीवीय दस्ती सक्तवर

भावद् मामद्वा दमही द! वंडी गुरुना पाय माहि प्रधारिया

सर्वक्ष गुद्ध सी कर ग्रही ए॥८८।)

पहुंचा दृष्टको माहि सुहगुर साह जो

मरमनात रंग करह ए।

चिते भीजी देखी ए गुढ छेक्तां,

पाप साप कुरह हरह ए।।८९।) गच्छपति थे वपत्रह, अकवर आगडि

मधुर स्वर काणीकरी ॥।

मानर मास्त्र कीवृते द्वस्त दुरगति

पामइ पातक साचरी य ॥६०॥

बोस्टर्कृष्ट बहुतत नर मध्यम,

इल परभवि दुस स्वद्ध ए। चोरी करम चण्डाक चिद्वं गति रोसका,

परम पुरुष से इस स्पद्ध य ।। ६१।।

पर रमणि रम रंगि सेका को नर,

दुरगति दुस पाक बदी ए।

खोम ख्गी दुलाहोय जाग्यड सूपति सुक्त संतोप इक्द सदी पाटिया।

पंचा साधवार तज्ञ नर संबद्ध

मबमायर हेर्स तरह ए।

पामइ सुक्त कानन्त भर वह सुरपद्,

कुमारपाळ सणी परह य ।१६३॥।

इम मांमक्षि शुरु बागि वैजिड नरपति भी गुढ ने मादर ऋखः ए।

भग कंचन वर कोडि कापड वह परि,

गुरु मागद मक्दर घरहण।(६४)। सिड दुष ध्रु सुम्ह सामि मी क्रुंड बाहिये

सुगुरु कद्दह इम क्या करों छ।

दैनि गुरु निरक्षाम रंभित्र सफार बोसह ए सुर अणुसर्ग ए ॥६५॥

भीपुष्य भीत्री होय आध्या वाहिरि,

मुजड दिवाणी काभीयो ए।

परम पुरंबर घीर गिरुमो शुव्वनिषि, जैन धर्म को राजीनो ए।(१६।)

॥ राग घन्पास्रो ॥

भक्त परिद्र पन संपदा, कायम इस दिन भाग । गुरु देखी साहि इरकियों जिस केकी बन गाम (१६७)।

पनी जुई बासी करि, साथा सब इस पासि। पहुंचो तुम निज बानके, संपमनि पूरी सास।।हैंः

वाजित्र ह्यास अस्ह तला, मुहता छ परिवार ।

पृत्य वपासरइ पहुंचवड, करि आडस्वर सार ॥६६॥ कस्तर गुरुषी इम अणह, सांसक्ति तूं महाराय।

हम दोगाज क्या करो, सावड पुन्य सकाय।।१०॥ काम्ब्र मति सक्बर करी, स्टेक्ट सबि परिवार।

वश्चम मधिक वपासरह, माक्य गुढ मुनिचार ॥१ १॥ राग माद्यावरी॰—

इय राज पांचक बहुपरि कारक, बाजइ गुद्धिर निस्तय । बब्द्ध मंगळ यह सूद्व गैगड् मिसीया नर राज राज ।।२।। माद्य वरीने महिद्यल मेटड क्रीफिनचन्त्युरिस्ट ।

मन धुपि मानित साहि अकवर प्रणमह जास नरिन्त् रे ॥म ॥मा॥ मा सह वर्गवद सुगुरु साथड, मंत्रीहवर कर्मवन्त् ।

पहसारी हाह परकत कीशव, काण्यिमा कार्णव हे ॥ ३ । मावन ॥ सम्बद्ध अभिक्र स्थायस आस्या, श्री गुरु सुद्ध वर्षहेस ।

त्पन्न समित्र चवासय साम्या, भी गुरु शह वपदेस । समीय समाणि बॉणि सुर्येटा सामद्र शयक विकेस है ॥आमाशी भरि मुगतापल थास मनोहर सुद्द सुगुर बधावड । याचक हर्पंड गुरु गुण गांका, जान मान क्षम पावह र ॥५॥ भा० पत्रपुण सुदि बारम दिन पहुँवा, स्प्रहुर नगर मँझारि । मनवंडिय सहुकर्। कश्रीया, बरत्या जय जयकार र 🛭 🖽 साथा ।।।

दिन प्रति भ्रोती सु विक्र मिलवां वाधित अधिक सनेह। गुर भी स्रति देखि अकबर, फडह जग पन पन गहरे॥७॥ मा० कड अमेपी क छोमो भूड के मनि घरड़ गुमान। पर् रहान मई नवण निहाले, नहीं कोइ पह समान र ॥८॥भा० हंकम कीयड गुरु कुँ शाहि अञ्चल, वृत्तही महुछ पदारउ । भी जिनपम सुगाबी सुम्न कुं, दुरमति दूख बारड र ।।६।।मा० भरम बात (र) गइ निन करना, र जिउ की पार्तशाहि ।

बाम मधिष्ठ हुँ तुम बुँ आयोग सुन्ति मनि हुयत उच्छाहि है ॥१ ॥ राग'--धन्यास्त्री । बालः सूणि सूणि जब नी

मन्य दिवस बंक्षि निभ उक्त भरई। महरसार एकत गृह साग धरण। इम घरइ भी शुरु भागछि तिहाँ भन्दवर भूपति । गुंदरात भंपद्र मृगत मरबर नवि बहुद्द ए घन जनि । ए बाणि सरभसि शाहि इरच्या, चन्य धन ए मुनियस ।

निग्सोम निरमम मोद श्ररतिन कपि वैजिन नरकर ॥११॥ नव ने ब्रापित धन मुँदनामणी। धरम मुधानिक सरस्यत न राणा ।

ए गामीय गर्चड पुन्य संचय कीयड शक्तम मृदना अभी । भरम द्रामि दीवड मुक्तम खीवड दरी मदिमा जग धनी ह

इम चैद्री पूनम दिवस सांविक, साहि हुक्म मुँहतइ कोमर। जिनराज जिनचंदसूरि वंदी, दान धाषक नइ दीया ॥ १२॥

S.

सत्र करी सेना देस साधन भणी, कास्मीर ऋषर चढ़ीयत नर मणी।

गुरु मणीय भागह करीय तेहवा भानसिंह मुनि परवर्ष । संचर्या साबद्द राय रांजा, कावरा ते गुजनवा ॥

बिंछ मीर मिछक बहुकान कोज, साथि कर्मबन्द मंत्रवी।

स्य सन बाटडे बहर सुक्का, स्याय चस्रका, सुत्रवी ॥ ११ <sup>॥</sup> भी गुर बांजि भीजी नितु सुरक,

धर्ममृति ए भनधन सुद्द सजह।

हाम दिन्छ रिप्त बल देखि मंत्री, मबर खोपुरि क्रवरी ! सम्मारि निहाँ दिन वाठ पाढी देख साथी जयवरी।

आदियाः भूपति नयर छाद्वरः गृहिर वाजा वाजियाः। राष्ट्रराज जिन्द्रवसूरि देखी, हुस्स दरह भाजीया ॥ १४ ॥

जिनवादम्रि गुरु भीजी भू बाबि विसी. स्काला शुण गाठि करक रखी ।

गुण गारि करना विश्व घरनां भुणिवि जिनश्चम् र वरी । हररिवष्ट अक्षार मुतुर उपनि प्रथम सई मुख दिशकरी ।

द्याप्रवान पत्रवा दिद्रगुरु कुं विविध वाला वालिया ।

बहु दान मानद गुजद गानद अप सवि मन गातिया ॥ १५॥ ग्रस्टरपति प्रति बहु भूपति बीनवड् ।

सणि सरदास इमारी भू दिवह ।।

मरि मुतनाच्य बाल मनोहर सुद्द मुगुर क्यांवर । यावक हरेत गुर गुण गांता, दान मान तय पावर र ॥५॥ भा० प्रमुख सुद्दि बारम दिन पहुंचा, साहर नयर महारि ।

मक्रम क्षीयत गुरु कु हाहि सक्कार दहती महुस्य प्यारत । भी मिन्नाम भुगावी सुस्र कुं दुरमति बुद्ध वारक र ॥६।(भा० भरम बन्त (र) गङ्ग नित्र करता, विमन्न को पानिसाहि । स्यम स्रिक हुं सुम्र कुं सापीस सुन्ति मनि दुवर उच्छादि र ॥१०॥

राग'—पत्याक्षी । हाक्ष्म सुणि सुणि जम् नी भन्य दिशम बक्षि निम्न उन्हम्म साई महरमङ एक्ष्म गृह साग परह। इस पद्ध भी गुरू सागक्षि निर्दों सकरण भूपनि।

इस परद भी गुरु सागांकि निहाँ सकता भूगति । गुइरात संपद्द भुगत नरबर जबि धर्द ए पन अति । १ बाणि सम्प्रति शाहि इच्छी पन्य पन छ मुनिबस्त । निरक्षोम निरम्स मोद बाजिन स्पर्य एक्ट एक्ट ॥१६॥ त्रव त सापिर पन धुरुवासकी, परम मुचानिक स्वपन्य ए गरा। । ग गरीय शरका पुन्य संपन्न क्षेत्रक स्वप्त धुरुवा भरों। । परम ग्रामि कीपा सुत्रम स्वप्त क्षेत्र क्षेत्र स्वप्त प्रति । •२ एतिहासिक जैन काव्य संगद

घरम पुरंपर भीर गिढको गुणनिष्धि, भैन धर्म को राष्ट्रीयो छ॥१६॥

॥ राग घन्याभी ॥

मफ्क ऋदि धन संपदा, कायम हम दिन लाग।

गुद्ध देशी साहि हरकियों जिस केकी धन गार्ज । हिंशी घर्मी सुद्दें चाकी करि, भाषा अन इस पासि ।

पहुंचो तुम निज बानके, र्सवमनि पूरी कास IIE/II

माजिल इयग्य सम्ब तथा, मुद्दाः स परिवार ।

पूज्य च्यासरह पहुँचवड, कॉर आहरूबर सार ॥६६॥ बक्कार गुक्की इन जणह सांमध्य सुं महाराज ।

इस दोबाज क्या करो, सायत कुन सलाम (!teeli

साम्ब्र स्नति सम्बर्ध भरी, म्बेश्वर सबि परिवार । कराम समिक सम्बर्ध अस्तर सब सबिवार ॥१ ९॥

क्युज्य अभिक उपासरङ, आवह गुढ सुविचार शर १॥ राग सावशावरीः---

इय ग्रय पायक अञ्चपरि कालक्ष, वामक् शुक्षिर निसला।

भवस संगक्त यह सूदव श्री। मिळीया तर राज राज । राज साथ धरीने सर्विका भेटक सीजित्तवन्त्स्रिका ।

साथ धरीने मनिषक सेटड भीजिनवान्त्रस्<sup>तरण्</sup> । मन सुपि मानिल साहि बफकर प्रणमह जास नरिन्द <sup>है</sup> ॥म०॥मा॥ भी स**ह च**ठविद सुगुठ सक्ष्य, मंत्रीप्रषर कर्मवन्द ।

पहलारो साथ परकत कीयक, साणियत कार्णत् रे ॥ ३ । मार्च ॥ क्याप्य अभिक क्याच्य आस्या भी गृह शुक्र करदेस ।

त्प्राय अभिक वर्षाच्य आस्या भी गुरु शत्र वरदेखा। अमीव समाणि वाणि सुर्णता माजव सयक विकास रै ॥आमा०॥ सावक इर्गेड गुरु गुल गांता, जान मान तथ पावड र शांता मान प्रमुख मुदि बारम दिन पहुंचा साहुर नयर मंद्रारि । मनवेदिन सहकरा फर्याया, बरत्या जय प्रयक्तार र गिंधामाणी दिन प्रति भ्रोजी सुंबद्धि सिट्यां बाधित क्षयिक मनेह। गुरू भी स्ट्रि देशि अक्सपर, कहह जाग धन धन गहरे ॥७॥ मान कड कोमी क छोमो कुहे क सनि धरह गुयान।

पर् तरसन माई नवाण निहाहे, नहीं कोह पह समान रे ॥तामा० रुक्त कीयर गुरु कुं जाहि सकार, वरहा महस्र परारत । मी मिनपम सुभाषी सुम्न कुं दुरसमि बुरू बारत र ॥ह।स्मा०

मी फिलपन सुवाची सुप्त कुं हुरसिंग ब्राइ बारव र ॥६।स्थ० परम बान (र) गइ तिन करना, रीवत की पानिहासि । स्थम सपिक है तुम कुं झापोस सुणि मति हुपत उच्छाहि रे ॥१०॥

राम'—पन्याक्षी । बालः सुणि सुणि जब् नी भन्य दिवम ब्रीड निज्ञ उष्ट मर्द्द सहरमङ एक्क गृर साग भाग । इस पाद की गुरु सागित निज्ञी सकदर अपनि । गुरुराज भेदर मुगड मरबर जीरे एक्द ए घन जनि । ए बाणि मस्समि शाहि हरूको पन्य घन ए मुनियर ।

ण बांध्य सम्बन्धि शाहि हरण्यो पन्य पन स्पृतिहरू।
तिसमेस निरमम मोह बर्राजन रूपि गीतन तरवरू ॥११॥
तब में ब्राप्टिय सम्पुर्वामार्थी प्रमान्य शाविक राज्या गायो।
या सम्बन्धिय सर्वाच्य पुत्रम स्वीच व्याप्टिय स्वस्य पुरस्य सन्ती।
परस द्वामि संस्थ सुनय सीया बरीय स्विमा जग पन्ती।

४४ ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह इस चैत्री पुनम दिवस शांतिक, साहि हुकम मुंहरह कोसडा

जिनराज जिनचंदस्ि संदी, दान याचक मह दीया ॥ १२॥

सम करो सेना देम छापन मणी,

कास्मीर क्षपर चढ़ीया गर मणी ।

गुर भणाय भाग्रह ऋरीय तेह्या मानसिंह सुनि परम्यो ।

मंचयां साथइ राय रांजा, क्षत्रसात गुव्यमया ॥

विक्र मीर मिछक वहुक्यान रहोज, साथि कर्मजन्द संप्रवी। सर्व सेन वाटड बहुद सुवच्छ, न्याय चक्रक, सूत्रवी॥ १३॥

भी गुर वाणि भीजी निद्यु सुगद्द, धर्मगृति ए धन धन सुद्द सणद्द ।

हुम दिन्द रिपु कल देखि मंत्री, नवर कीपुरि कतरी। सम्मारि तिहां दिन भाठ पासी देश लागी जयकरी।

भन्मारे तहाँ हिन आठ पासी देश साथा जयकराः आवियड भूपति नथर साहुर गुहिर श्राजा वाजियाः।

भाविषक भूपति नगर बाहुर गुद्धिर बाजा बाजिया । गन्धराज जिल्लावस्त्रि वेसी दुःख दूरह माजीया ॥ १४ ॥

जिनचन्त्रस्रि गुढ भीजो सुं शाबि तिश्री पत्तन्त्रस् गुण गोठि कट्ट रखी । गुण गोठि करण जिल्ल भरतां सुशिवि जिनवस्तर् स्वरी ।

गुण गाठ करणा चया घरता शुणांच जितवसम् र चरा । हरसियः मध्यर सुगुर स्वार प्रया सई मुख दिलकरी ।

हुमप्रधान भर्तने विद्यान कुँ विविध बाजा बाजिया । बहु दान मान्द्र गुणह गान्द्र, संघ सवि मन गाजिया ॥ १५ ॥

गच्छपति प्रति चतु भूपति चीनकः। सुणि व्यरत्।स इभारो तुंक्षिकः॥ भरताम प्रमु अक्यारि मेरी, मत्रि भोजो भन्द वसी।

मद्रिमराभ ने प्रभु पाटिशापड एइ सुझ मन छइ रहते ।। गुणनिधि रस्तिभान गणिनइ , सुपद पाठक सापीयइ ।

शुणानाच रत्नातचात गाणनद्द, सुपद् पाठक व्यापायदः। द्यम स्टान बेह्य दिशम छेद् वेगि दनकूँ व्यापियदः ॥ १६ ॥

सुम स्थान बाधा । दुवस छह याच हत्यु नरपति बांफी सीगुरु सांभक्षी

**कहर मंद्र मानी वानजण मस्त्री** ।

प पान मानी सुनुर यांगी अगल होमन पासर्पः।

मोडियड इच्छम मंत्रि क्येंबन्द्, मैक्कि महानन वहुँएई ।।

पानिसादि मटमुख नाम भाषित, सिंह सम मन माक्सिए । जिमसिंह सृदि सुगुर बास्या सुद्दि रंग वचाविया ॥ १७ ॥

माचारत पत्र भी गुढ भाषित्र,

मेच <del>चतुर्विध सालइ</del> वापियड ।

म्यापीड निरमक सुजस महीयकि, सथक आसंघ सुकारू ।

चिरकाठ जिनबंदस्रि जिनसिंह, वपत्र जिहां जाँग दिनकस्य ।! जयसीय रस्तिमधान पाठ (क) दोष बाचक बापिया ।

गुणबिनय सुन्दर, समयसुन्दर सुगुर वसु पर भाषीया ॥ १८ ॥ घर भर धा घो मार्ड शांत्रिया

पप भप भा भा मा**एक न**ाजपा नव तुसु नातुषु भारवर गाजिया ।

वाजिया नास कंमास निवसी भरि बीमा भूगसी। स्निद्ध सम्बद्धपात्र सम्बद्ध समित समिता सबि मिसी मानीया मान सर्वि अस्टि बार बार वसका ।

इक राम माम उछामि देना अपुर स्वर गुण गान्तो ॥ १६ ॥

विविद्यासिक चैन कास्य मैपह •5

कर्मचन्द्र पराप्त पद प्रदेश कीयो भेष सगति करि स्था सेनोपीयड ।

मंगापिया आचक नाम का किन्द्र कोडि यमाउग । संपास मंत्री खणड तस्त्व ऋष्ट् निज सनि भाड ग ॥

नम प्राप्त गर्हेचर दिख अनुक्रमि, रंग पनि सल्ली बसी । मांगना कान्य प्रचान काल्या पांचसङ्गते स्ववि मिस्री ॥ २०॥

इण परि छाहरि उच्छव अति प्रशा कीया भी संघ रेशि क्याक्या ।

दम चोपडा शास्त्रश्रहार श्रामिधि साह चोपा कुछ विस्त्र ।

भन मात कोक्छ देश कहीय, जासू नस्दन गुज निस्ट !! विधि वेद रम साहि माम प्रागुन शुक्क बीज साहामणी।

मापी भी भिनस्तिह सुरि, <u>श</u>ुरूपह संघ क्यामणी ॥ १॥

राग-पत्याकी शास्त्र---( भीराष्ट्रं मण्डण सामी खडिम औ ) अबिद्वविक्षाहरि नयर बचामणाजी बाज्या गृहिए निशाण।

पुरि पुरि जो (२) मंत्री बधाड मोक्स्या मी ॥ २२ ॥ इर्ष घरी भोजी भोगुर गणी की कासह विकस सुसात ।

बरवह भी (२) माथ इसारी कां उन्तर मी ॥ २३ ॥ माम भमाइ जठाइ पाइनी जो शाहर अधिक अमारी।

सम्बद्धाः को (२) क्रिकि प्रस्ताल संचारमी मी ॥ २४॥ बरस दिवस, स्रोग अकवर सुविवाकी क्रांस्त्रतर अद्विद्धणि।

शुद्ध गई जी (९) श्रीमी स्थ्य बीवड फ्लडसी ॥ २५॥



गैतिहासिक जैन बास्य समझ

कर्मबन्द् धरगर पत्र स्वजो कीयो संघ भगति करि सदल संबोधीयह।

संगोपिया अल्बक दान दंद, किन्नु कोहिर चमाउ ए ।

मीमाम मेंत्री तजाउ सम्बुन अरह निज सनि आह ए।।

नम प्राप्त गर्भेषर बिद्ध अनुकारि, रंग धाँदै जन्त्री वसी । प्राप्ता सान्त्र प्रचान साद्या, पांचका से अबि प्रिकी ॥ ३ ॥

भग परि आहुरि जच्छन कति वजा, कीमा भी संघ रंगि क्याकणा।

इस चोपडा धारा शहर गुणिनिया, सह चोपा कुछ विकर । धन मार्च चौपक देह नहीय आसु नत्त्रत गुण तिसर ।।

भन मार्व व्यक्ति वेह कहीय आसुनन्त्रन सुन्न तिस्तः। विभि वेह रम सहिसास फासून, शुक्क बीज सोहासची।

भाषी को किनसिंह सुरि गुरुष्ट संघ बहाननी !! <sup>२१ ||</sup>

राग-पत्याकी

हारु—( श्रीरासक मण्डण सामो क्रमिस जी ) व्यक्तिहि स्प्रहिर लगर बयामवाको बाजमा गुद्धिर निस्तांन । पुरि पुरि जी (१) मंत्री बपाक मोकस्मा नी ॥ २ ॥

वर्ष परी भोजी बोगुह सणी जो, बगसद विषय सुसार । वरतद जी (२) काण हमारी जो करद जो ॥ २३॥

भाग समाद काठाइ पाछनी की जान्द कथिक कमादी।

सम्बद्ध को (२) किसि पुरसाल सु पहनीतो ॥ २४॥ वरस विकास समि अस्वार सकियानी औरस्यार समितारिक।

करस दिक्स, स्मी जस्त्वर मृक्तियाची इस्मनगर महिद्यपि। शुरु नद्र जी (२) भीजीक्सम दौयह कनवती॥ २५॥



40

वसु सुग रस शक्षि बच्छर**इ ए, जठ वदि तर**स जांजि ।स०! व्यंति जिनेसर सानिवर् ए, रास चहित परमाणि ॥३४॥स॰॥

आम्ब्र अति को संग सद् ए, अहमदावाद मंहारि ।स०।

राम रच्यो रक्षियामणह ए, शक्षियण कण मुखकार॥३५॥सभा

पक्क गु(सु)गाव गुरु गुण रसी थु, पूजक तास जगीस ।स०। कर जोड़ी कविषण कहा, विमुख रंग मुनि सीस ।।३६॥स॰॥

इति भी युग्यपान जिनचन्त्र सुरीहबर रास समाप्ता मिति। विकितं सम्भिक्तोल सुनिमि" भी स्तम्भ तीर्थे, पं हस्मीप्रमीर .सुनि वाज्यमानं चिरं लंबात् आवचल्द्र दिवावरी । भीरस्तु ।



# क कवि समयममोद कृत क ॥ द्वीपुराम्बान निर्माण रास ॥

दोड़ा राग ( आसावरी )

गुणनिधान गृह<sup>†</sup> थाय निम, बाग वाणि बसुसार (आधारि)।

Tomas Dan 2 - Car Dd Dan

युगप्रयान निकाल नी, अदिया कहिनु विकार ॥ १॥

पुरम्पान भंगम यति, गिरुमा गुज सम्भीर । भी जिनचन्त्र सुरिम्बदर, पुरि घोरी धम भीर ॥ ? ॥

सीवतं पनर पंचाण्याः शीहङ् कृष्टि अवतार । श्रीवन्तं सिरिया है पर्यंद्रः सुत सुरताण कुमार ॥ ३ ॥

नंबर मोस बहोत्तरङ, यी जिलवाणिक सुरि ।

मह इति स्थम आवर्षेत्र, मोटइ महन पहरि॥४॥

महिपनि जसस्यमा नहं बाज्या राष्ट्रस मास्त्र ।

संबत्त श्रोस बारोत्तरहः, श्रनु तपाइ सिर मास ॥ ५॥

द्वाष्ट (१) राग जयमसिरि ( इरबोड़ी भागत रही गहनी दाव )

मात्र पंचाची संघ महं दिन दिन वचनै । बानह रै ।

पूत्रय प्रमाय भाषद्र भागी बुदयन भीधा भानह र ॥६॥ मा०

र गीतम २ दवीवह ३ वावह ४ वपह

## पेतिहासिक जैन काव्य समह



युगप्रयान जिनचन्त्रमृरिजीकी मृश्ति (बीकावेरके द्रवस विवाक्यमें सं १६८६ प्रतिक्रिय सृष्टि )

## ॥ दोहा सोरटी ॥

म्हा सुर्वीचर सुष्ट्र याँग, ब्रह्मांवयां बीबाण । क्यारि कसी गाँका सेब्रो, शासण नव सुर्वाण ।।१५॥ क्षत्रस्य कागर कादि क्रिय, ब्रह्म क्ष्रुं वह नेम । निम कक्ष्यर समगानिक, द्विय क्ष्रि शादि सहम ॥१६॥

## राष्ट (जतनी)

पतिसाहि सक्रेम समेव कियह हरसियहां सुंकोप। पक्तमगगारा कामो हरकार वी कृरि हरामी ॥१७॥ पक्त कुंपाम कंपावड, एकल कुंजालाम कपालड।

रचन चुं पान बपाबर, एकन चुं तालाम बणाबर। यकन चुं देशको अगढ दीजी, एकन चुं पताली क्षेत्रह ॥१८॥ ए स्पादि हुक्स सांगांक्या, तसु कोप (करण) यकी लक्सकिया।

नजमान मिछी संबद्धना, ब्रह्माछ कृष्ट् गुद्ध शहना ।।१६८। के मासि द्वीदे पूठि पद्मीया, केद महत्वासह कह बहोना । केर क्षमछ नई बहुत कह दीवा गुष्टा मार्दि (जाह) पहुछ ।।२०।। के नस्स्य पहले कहना, के सामा सामानी सम्बद्धी

के तस्त्र यक्ते हा क्या, शे काणि आससी आस्त्री। पाणी ने कामन पास्या, क्यारीहा कार में सार्था । १२१। इम सांमांत हा हान हीसा, जिनकांत हारीस सुसीस। गुजराति परा भी पशास, जिन हारात कान क्यार ११०२। पति सामनि क्रिकार कालो ज्यारी स्वा कार पायी।

मित भागति पश्चिशुत बासी, असुरां सव बूर्ड पाड़ी । कमसनपुरव पत्रवारक पुस्त शाहि समह ब्रुरवार्थ ।।२६॥

४ **वर्ष** १ का २ दि<u>त</u>

मुविद्रित पर तजनाक्षियत, पृज्य परिहरह परिष्ठह साथा रे ! कम विकास विहरता, पृज्य गुर्जार संबद साथा रे ॥ ♥ 8

रियमतीयां मुं ठिहां ययः, अति झूठी पोधी शत्री र। पुन्य बक्कन वक्क कुमतियां, परगर गाल्यः नात्री र ॥ व। बाना

पूर्व वर्णा महिमा सुणी, सन्मान्या शक्तर शाहर है। युग्यवर्णा महिमा सुणी, सन्मान्या शक्तर शाहर है। युग्यवान पर शापियड, सह स्वाहर एक्स्वहर है।।।। श्रीभी कोंक्स स्वरं पन सर्विषद, मंत्रि क्रमकर्युणी मुपास्टर है।

भाषारिक पड़ तिहाँ क्या, तंका मोळ शहराक्य रे ॥१०॥मा०॥ संका मोळनाइ बावनाइ, पुरुष पैच नहीं (सिन्यू) माधी रे। नित्र कासी कम पानियह करि गोतम कर्युं सिपि वासी रे।११॥मा०॥

रासा रामा मंबळो, पतः जाह नमें निज आवह रे। सीजिमचेद्दि(संद पुत्रम सुसम्ब नित र पानह रे))१२)(जांनी

मंद होंगे करि के वीकिया पूरूप श्लीश तथा परिवारों रे। ते कारण नव कर्षे अर्था, मोटी पत्रवीवर शुक्रिवारों र ११६१कार

जोगी सोम, क्षिण समा , पूरूप कीमा संबंधी साचा रे ! ए सबदात सुगुद तथा काणि माणिक भीरा आचा र !१४॥आवी

र इस राजन्ये ३ प्रतिनें हमारे पास हैं जिनमें नंबा ही किया है। इंदिन ''राजनर सार्च करन'' में भी इसी प्रकार है। जिन्हा समनकि आर्थि जे प्रत्येत सं १९७८ ही जिन्हा है।

९ भाव सम्धाः व विक

॥ दोहा सोरठी ॥

महा मुणीचर सुकूट मणि, दरलणियां दीवांग ।

च्यारि मसी ग्रन्छ सहरो, शासण नड सुरर्ताण ।।१५।।

मतिसय मागर ध्यावृद्धांग, सूठ कर्दुत्त नेय। जिम अच्चर सनगानिक, तिम बढि झाहि सहेम ॥१६॥

राष्ट्र (जतनी)

पारिसादि सहेम स्टोप व्हियब व्हस्तवियां सुं कोप। प कामयगारा कामो, दरवार वी वृदि इरामी ॥१७॥

एकत कुँ पाग वैभावत, एकत कुँ मालास क्षणायत ।

पकन कुं देसक्टी जगर वीजी धकन कुं वसकी कीजर ॥१८॥

प साम् हुकुम सामद्विया, वसु कोप (कहर) क्को सहमहिया । जजमान मिकी क्षेत्रतना वृष्ट्राक करक् गुरु जतना ॥१६॥

के नासि बीई पृंठि पड़ीया, केड महकसह कड़ कड़ीया। केर संगठ सर्व बढ़ा केर दीव गुष्त माहि (मार) पहल ॥२०॥

ने मस्त बक्ते इक्स, ते भाणि सामसी धास्ता। पाणी ने समझ पाल्या, बवरीका चयर सुं साक्ष्या ॥२१॥

श्म सामिक श शम श्रीका, जिल्ला<del>ं स्</del>तीश सुशीका। गुजराति वरा वी प्रशस्त्रः जिन हाहान वान वपारहः ॥२२॥

मति जासरि विकशुरु वास्त्रो असुरां सम बूरइ पासी। कारीनपुरक् पहारास, पुत्रम शाहि तलह ब्रह्मारहे ॥२३॥

ध क्या १ का २ सिंह

पेरिहासिक जैन काव्य संगह पुत्रय देखि दीहारई मिकिया, पाविसाह तथा कोव गसीया।

गुजराति धरा क्युं माय, पातिसादि गुद्ध बतञ्चप ॥२४॥ पातिसाहि 🍕 देज आशोश, इम आय साहि जगोस।

a

काहे पाया बु:ब झरीए, जाओ सकत करत गुरु पीर ॥२५॥

यक शाहि हुकुम जरु पानां, निविदशी शैवि सुदार्गाः

पतिसादि सगरात करीजां व्यस्तिगतां पुरु (त्वर) दीजाः ॥ २६॥

पविद्यादि हुंतर को भूठक, पूरुवमाग बद्ध अति रहुई ।

भारत क्षिप्रक देश इमारे, तुम्द फिरवा कोह न बाटह ॥ २०॥ पन <del>पन करतरराष्ट्र रा</del>या, वर्शनियां वृण<del>्डे प्रु</del>क्षाया ।

पूरव सुक्त करि जगि छाया, फिरि सहरि मेडतई आया ॥१८०।

वहा ( मन्यासिरि )

भावक साविका बहु परह, मगति करह सक्छिप।

भाग और गुरुराण नी गीतम समस्य देकि॥ प्रः॥

षरमाशारिज धर्म गुड, घरम तजत आधार।

दिव चरमासङ विद्यं फरह, ते निस्तुणी सुविचार॥ १०॥ हाल (राग-पवत मन्यासिरी, चिन्तामणिपासप्रि<sup>तियै)</sup>

देश मेंद्रोपर दोपताक तिदा ची साद्या सामी रे। नगर वसै विवद्दारिया शुक्त संपन्न कमिरामी र ॥३१॥ वृं०॥

भोरी परक किसा तिक्षां करतर संग प्रमानो है। कुप बीएक क्रुगरिया जिहाँ परि बहु बन यानी रे ॥३२॥वेशी

र मेच २ में हु ३ आ मी ध निश्वी रहे ५ छाइरसलाई।

पेच मिस्रो मासाचित्रा, इहां पूज्य करे पोनामा र ।

भाग जीवित सफला हुबद, सबजा पूजद आसी र ॥३३॥द०।

इस मिट्ये सेंप तिहाँ शकी, बावह पुत्रव दिशारह रे ।

महिमा पराच्य महत्ते, पूत्रव बाही जाम समाव्य रे ॥३४॥१०॥

युगरर गुर पडवारीया, संव फल्ड कालामी र ।

मबर बिसाइद रंग मुं पूत्रवक्तो करत बीमामी र ॥३५॥१०॥ इम सुनि पूरुप परारिया, विश्वहरू रैगरास रे।

मंप महात्मव मोडिया, बोले मुरव संबोक है।। १६।। १०।।

दोष्टा (राग गीबी)

पूरव बडमासी भाविषक्ष, भी संघ धूर्व उत्साद।

विविध फरह गरमाचना अमें सहमी मी लाह ॥ ३७ ॥ पूरव दियह नित्य देशना, भागं व नुरुगः बन्तान ।

पाररी पामदिना जिसद, यन जीवन सुरमान ॥ ३८ ॥

विभिन्ने सर सिद्धान्त्र शासाचु बहुद्द उपपान ।

पूर्व प्रवृक्षण पहिन्द्रमे अग्रम युगद्दवरात ॥ ३६ ॥ मेरन गांधीनसद्द आयु मान उदार ।

मुर मेरद सुद गुण बरा से कदिये अधिकार ॥ ४० ध ( दार भाषता से शहरियांनी )

नार्ने (मर) निहातर दा पृष्ट का आवश्यत है, तेही संघ प्रयान । अगरर स पै हा महोग्रेज्हा है, स्थानशान्त्रत-बारन"।।११।।ता श

<8

सार अन्तर् वि संयम पाकित्र्यो रे, सूची सामु आचार ॥४२॥नान। संप सदु ने वर्मकाम कागल्य रे, किकिश्मी देश विरम।

गच्छा भुरा जिनसिद्धसूरिनिर्वाहिस्वै रे,करिक्यो तसुवावैशाधशासभ

चानु मणी इय सीक्ष चौ पूत्रजो रे, अरिहन्त सिद्ध सुसालि।

संबद्धक मजसज पूरव जो स्वरूप रे, सासू पक्ति या है।।।४४।।स<sup>०</sup>रै

नीव चडरासि स्टब (रामि) सामिनै रे फचन तुम सब निर्ने ।

दोहा (राग गीड़ी)

ममवा नै विक्र माथा मोसङ परिष्कृती र, इमनि इ पाप निर्केट् ॥४५॥व्यन् नयर कुमार जिम मणसण कमक्ष्य रे, पाक्षी पहुर चित्रार ।

प्रता नै समापे ब्याने बरम नह हे प्रतुपद सरग महार ॥४६॥वाशी

इन्द्र तयो तिहां अपसर ओसगह है, सेव करह <u>स</u>र इन्द्र ।

सापु तथर धर्म सूची पाकियों है, विश्व फक्षिया ते आर्गद ॥४०।सागी

चोका चन्त्रम कारगजा अंच क्यांक्ट रंग il ४८ !!

हुर वर काने देखना, पूरम तपड हाम गात्र ॥४६॥

वैसाड़ी पालक्षियद्व, छपरि भट्टच वाहीर॥ ५०॥

रोगोब्फ पावन कळा, पूज्य पक्ताकी कांग ।

बाजा राज्य जन मिळक् भार बिहुगा पात्र ह

देश क्यानी साधुनक, चूपि सक्छ शरीर।

बाल राग-भाउड़ो (भ्रोगिक समि संवरिज धमउ एइती)

हाहाकार जगत्र हुमद, मोडो पुरूप असमानी रे।

बाह महाती विश्वासिमात्र, दीवक् शिर्व वृह्याणक रेश भ**र** ((

पुष्य पुष्य मुद्रि रुषरङ्क, नवणि जीर निष्क सायह रे । सहगुरु सो(१सा)ध्य सामरङ्क, हिवर्षु तिस्र निष्ठ थायह रे ॥५२॥तृष्य ०॥ संप सापु इम विजविद्य, हा । सरतर गव्छि चंत्र रे रे ! हा । क्रिणम्रास्य सामियां हा । परताय दिगंदव रे ॥५३॥पृष्य ०॥

हा। क्रिणझासण सामियां हा। परताय दिगँदत्र रे ॥५३॥पूरुयः॥ हा। सुन्दर सुस्न मागत, हा। मोश्मि मंहारवरे।

दा । रीहर कुछ सेहरत, हा । तिल्वा तमधारत रे ॥५५॥पूज्यः॥ हा । मरमात्र महावृष्टि, हा । छरवातत पाल रे ।

हा। परणीयर घीरमा, हा। सरपति सम सास्त रे॥५५॥पूरुयः॥ यदु क्त मोहह भूमित्रा, वायसंगा महसीर रे।

कारोगी किसणागर बाजाइ सुर्गम समीर ने ॥ पूरा ५६ ॥ पारन्ता चंदन ठको, सुरक्षा तक भी पार र ॥

पुत्र विद्वानर तर फिना, कीयड तनु संस्कार र ॥ पूरायण ॥ वेप्तानर केदनक सगढ पश्चि अतिसय संयोग ।

मनि दासी पुत्रय मुंद्रपति दागह मपछा छोग रे ॥ पूनापट ॥ पुरुष रस्न बिरद्दर वरी माथि मरबङ न याबह रे ।

र रत्न । बरद्द करा माथि मरका म याक्ट्र र । मान्तिनाय समरण करी भीष महु घर आरद्द रे ॥ पू०।%£॥

राग—धन्यासिरी

( सुविचारी हो प्राणी निज्ञ मन घिर करि जीय ) दार:----

सुविचारी हा पृश्वजी, तुम्ह बितु यही रे छः साम । इरमान श्रियाहुड जायगड हो संबद्ध पूजह साल ॥६०॥ सुवि> ८४ ऐतिहासिक जैन काम्य संसद् गुठ कुछ मासे हो वसिक्यो कछतं रे, मत ओपड शुद कार । सार मनद विश्व संस्था पाक्रिको रे, सूची सासु कावार ॥४२॥मा०॥ संच सह ने पर्मस्रम कान्त्रद र, क्रिकिम्यो देश विदश । मन्द्रम प्रच फिनसिस्सरिनिकाहिस्स रे, करिको ससमारेश॥४२॥मा०॥

सासु मानी इस सीटा से प्राची दे, करिवृत्व सिद्ध सुसाखि । संद्रमुख कणसम्म पृत्रम को स्वराह है, कासू पी छ पा रा ॥४४॥॥०॥ स्रोव स्वरासि छक्ष (राशि) खामिनै हे कथ्यन शृग सम निन्द । समज्ञ नै बिक्क मामा मोसाक परिवृत्ति है, इसनिव पाप निर्द्ध ॥४५॥॥०॥ स्वर्ष कुमार क्रिम कप्पसम सम्बद्ध है, पाओं पहर स्विवार ।

हुन्न ने समापे ज्याने बरम नह ने पहुंचह सरग महारा ॥४६॥नाः॥ इन्द्र वणी विद्वां अवस्तर ओस्नग्रह रे, सेव चरह हुर कृन्य । सासु तनक वर्ष सुची पास्त्रियों रे, तिज परित्या से बार्जद ॥४०॥माः॥ दोहा (राग गौकी) गोतक पाचन अस्त्रह, पूज्य परस्त्रियों संग्रा

बाजा राजइ कन मिळा, पार बिहुना पात्र ।

वेश क्यांनी साधु नव, वृषि संबद्ध शरीर **।** 

चोषा चम्द्रन सरगजा संध स्माच्य रंग ॥ ४८ ॥

सर नर वाने देशका, पूज्य तजह सुम गात्र ॥४६॥

वैसादी पाकक्षिया, वगरि बहुत वगीर ॥ ५०॥ बाल राग-गउद्गो (श्रोणिक समि सम्बन्धिक पयत एहती) बाह्यभार काल इवड, मोटो पुरुष वासमानी रे। बहु सक्की विभागिया, बीक्ट निर्वे बुशाला रे॥ ५१॥ प्राप्त पुत्रस सुन्नि कवरह, नयणि जीर निवि सायह रे ।

सम्बद्धात सो(श्वा)क्षर सोमरह, हियहूँ तिक तिक भावह रे ।।५२।।पूत्रमः।।

संप सायु इम विक्षतिक हा ! करतर गण्कि वीत्र रे ।।५३।।पूत्रमः।।

हा ! किण्यासम्म सामियों, हा । परताय विजेत्र रे ।।५३।।पूत्रमः।।

हा ! सुन्तर सुन्न समाह, हा । मीन्न जीहारक रे ।।५३।।पूत्रमः।।

हा ! सुन्तर सुन्न समाह, हा । मिन्न गण्यास्य रे ।।५३।।पूत्रमः।।

हा । मरतान महोत्रसि, हा । हारणात्य पाक रे ।।५५।।पूत्रमः।।

बहु इन सोहर मुन्निक, वाणांगा जह सीर रे ।

भारोगी किसलागरह, वाजाह सुरांत समीर है। पूरा ५६।। वाक्ता वंदन ठयो, सुरहा तेख नी बार है।

मृत किरवानर तर पिनद्द, कीघड वहु संस्कार रे ॥ यू०॥५७ ॥ केरवानर केद्रनड सगड, पणि कविसय संबोग ।

मित दानो पुत्रम मुंद्रपणि, वंसद समझ छोग रे ॥ पूर्णापट ॥ पुरुष रत्न मिनद्द करी साथि मरकड न माक्द रे ।

चान्तिमाव समरण करी, संघ सह घर भावह रे ॥ पू०॥५६॥

राग-धन्यासिरी

( सुविचारी हो प्राणी निश्व मन विर वर्धर जोव )

दाल ---

सुविचारी हो पूम्यत्ती, तुम्द विनु घड़ी रे छः शास । इरमण दिगाडुड सापगड हो सेवक पूजह साझ ॥६०॥ सुवि० पकरसंध पक्यारिया हो, तीला श्रुरहाण रसास्र ।

6

रोप प्रमाद्ध कृति प्रणप्र हो। बेदन करण त्रिकास ।1६१॥ सुनि०

बारहेसर रिख्यामणा हो, को व्यक्ति साचा गीत ।

क्रिय को पोगरए पुत्रमधी है, मो मनि व परतीत ॥६२। सुवि०

इकि सबि सबे सबान्तरह हो, तुं साहिब सिरतान ।

मानु पिता तुं बंबता हो, तुं गिरुमा वन्यस्यत्र शहरा। सुनि०

पूरम चरण नित चर्चतां हो, बस्तृत वंद्यित जोह । अधिक विधन असमा उरह हो, परि। २ संपत्त होत्र ॥६४॥ सुनि०

शांतिनाच सुपसारक्ष्य हो। जिनवृत्त हुराछ सुरिन्द ।

विम सुगवर गुढ सानिवर हो, संघ सबस्र भाजंबू ॥६५॥ सुनि० मीठा गुप्प कोपूक्य ना हो, बेहबी साकर क्रावा।

रंजक कुढ़ बदा व(न१) ही हो, बन्दा सुरिज साल ॥६६॥ सुवि०

तास पाटि महिमागद हो, सोहन सरतर कर । सर्य जेम वहती कहा हो। भी जिनसिंह सुरीद ॥६७॥ सुवि०

हो यतवर नामइ जय क्रम कार। बंद्ध बचाबद्ध कोपद्मा हो। जिन विन अधिकद बान ।

पाटोपर पुरुषो विका को जिए तत्वक जीवान् ॥६८॥ सुवि मुरासर गुरु सुध गोवनों को जब सब रंग विजीय ।

गृहर्ने१ आस्या पया हो, अपद "समयत्रमीव" ॥६६॥ स्विक

॥ इति युगप्रधान जिनकण सुदि निर्माणमिद ॥

# ॥ युगमबान सालजा भीतम् ॥

मास् माम बक्रि माबीवह, पूरुपत्ती, सायव दीवासी यब पू० ।

काती चडमासी बाबीयड, पू॰ आया अवसर सर्व ॥१॥ तुम्ह आबो रेसियारे का मेरून तुसे वितु पहिष म साम पू०।

हुम्हे किन कांबजो जाय पूरुप० ॥ हुम्हे० ॥

शादि सकेम वसी चंबरा पूर संभारत सह कोड ।

पर्म सुमावह व्यक्तिह पूर्व कीव इया स्थम होह ॥तुर्वास।

भावक मामा बांदिवा पूर्, भोसवास नइ श्रीमास ।

व्यस्तम घट इक्ष बार कर, पू॰ बाजि सुणावच किसाब ॥तु०॥३॥ बाजस्य मोक्यर बैमजर, पू अमबी मोबी सुषान।

क्लाज नी वेळा धद पूर्व, असिंघ कोयह बाट शपूर्वासुलाङ्गा भाविका विक्रि आबी सहु, पूर्व बांदण वे कर लोड़ !

र्वदावी पर्मक्षम बी प् किम पहुंचह मन कोहि ॥प्शाहुकाथ्॥

माभिका रुपयान सङ्क बहै पू॰ महिचाउ मंदि संबाण ।

मास्त्र पहिराधः साबितः पूर् जिम हुवै जन्मप्रमाम ॥पूर्व॥द्वा॥॥ मनिमदः बांद्रज वपरि पृत्यः भीषा हुवा जर मार ॥

ते पर्दुचावड तेहना पू० वंदावड एक बार ॥पू०॥तु०॥थ॥ परव प्रमुखय विदेशमा पूत्र जी स्टरा बावडे सदु कोष।

मन मान्या मादेश चन्द्र, पृ० दिल्य सुसी जिम द्रोय ॥पू ॥तु०॥८॥

4 तुम सरिकाट संसारमें पू॰ देक्<sub>र</sub> निर्देशो दीवार ।

मयना नृप्ति पामद नहीं, पू॰ संमारू स्त्री वार ॥पू॰॥दु॰॥धा। सप्र मिळवा अळजो पणो पुरुष०, सुमहे तो अकळ अळम् ।

सुपति में मावि वेदावञ्चा,पू हुं जाजिसि परतकी ।।पू ।शुःशारण। युग्प्रधान भगि जागतः पुश्री शिलचन्तः मूर्णितः।

सानिषि करिज्यो संघ ने पु० समयसं इर आर्यंत ।।पू०।[50।।११।।

।। इति भी जिनच द्र सरीखराणां भावना गीर्त ॥

स॰ १६६६ वर्षे भी समयम्(इ)र महोपाञ्चाय शब्द्धन्यसूरुप भी बाचनाचार्य भोसदिमाससूर ×गणि श्रुष्टिया एँ० विद्यावित्रय गणि शिष्य पं॰ बीरपाछैनासेकि ॥ १ ॥ ( पत्र ४ इमार संबद्धें )

× पास्क भी समक्तुन्दरजीयनि ने हुबके आधरते सं १६६७ में "मावकाराधना" वचाहै किसकी अन्त्य प्रवस्ति वस प्रकार है।---भारावर्षां सुपम संस्कृत वार्तिकारणां 🖚 धमाव् समयसंबर भावरण । दशामियाम गारे महिमासमुद्र सिध्नामहेन सनि पहरस प्रश्न वर्षे ह

( )

॥ श्रीजिनवन्द्रमृति गीतानि ॥

ऐतिहासिक रून काव्य सम्ब

सुक्रताण मनदि विचार, केवन संयम भार । मुणि मान निका परिवार वह अबिए मन संसार ।

93

भनुमति यो सुविकार, इस इर्पिंगे अध्यार ॥ घन०ना ६ ॥

सुयि पून तुं सुक्रमाञ्च तेरो वब योवन सुरक्षास्त्र । बहु मदन कति कसराक, क्या जाणही ह्रं बाछ । आपनि मति सैमाङ, सब पीरुक् चारित्रपासः ॥ धन ॥ ७ ॥

मार्थनिस्य मोरी मात्र पक्षोकि मुद्धे बात्।

भारित कर स्थायात, तहु कीजह कहि तात ।

संक्रम केंद्र विक्यात, कह हु नीको माँति ॥ धन०॥ ८॥

भणिया इम इत्याद६ वंग, मन महि व्याणि रंग । गुरु मासि भतिहि वर्तमः गुरु कांप ।वनित सनैग ।

परकान्द्र बाद असंग, गुरु क्थन गंग शर्मा । घन० ॥ ६॥

सोष्ठस्य संदर्भ बार, क्रिमगणिकसृरि पटधार । जिनि सुरि मन्त्र हवार पामीया पुण्य सक्तार ।

सिवित शाह मस्हार सन स्रोक मानद कार ॥ घन० ॥ १० ॥ मुराकरच सीजिणचंद सब साधु केरे बृत्द।

भा छनि रवि भूचन्य तालगर्तु चिरमन्त्र। क्द्र कनकमोम मुणित करव मेच कु आर्थत्।। धन ।। ११।।

।। सं० १६०८ वर्षे पं अनक्ष्मोमैक्टिस्य ॥

( 5 )

राग--मस्हार मद्भ री महत् बाम पृत्रव वनारह निहर्तना गुरु मापु विदारह मि । जगवर श्रीजिन शासनि जागद महियक्ष मोटद बाग सामागद ।।भ०१।। स्रिमन्त्र गुद्द मानिय साधित, पातिसाहि अक्वर प्रतिवोधित । सन ।
सव दुनीया सहि कीयो सक्षत्र, इक्वर राज जमारि एकात ।।भन।।भारित येच योर जारायो, संय उत्य कांत्र येचनदि साथी । सन ।
यथी असूत कराण सुनावह सुन सिंद्रांन ना अरिध जणावहा।सन।।३
बेंब्रियरी स्रार्थ प्रजाति ने बयम, वरिद्यारी अणियाह नयण ।सन।
स्रोकन्त-नन्दन सक्क सन्दर, एद्यवन्त गुरु अधिक पहुरद्दाासन।।भा
ह

#### ( )

प मेर साजणीयन सन्दि मुन्दूर बोह, जो सुझ बान जण्याचह र । दिनी बानदिन्द मेरल पूज्य प्रधारह क्योगुन सन्दि मुहाबद ने । युन समिद सुहाबद किलि पुरि साबद, दिनियुक्ति साह बहायड । युन सोमानी गुन बिरी आगी पुत्रय उन्नय वा बहुमहर। गायरात गुनी जिनवन्द सुणी, जल कार न सोपह कीहर। सावानत गुन कुट जा जांगह, मेरड आसना साह ॥१॥

ए जिम महाप्तीयत्र कत बीहा दिनादो जिम यन व्यस्त मारा है।

रिन देश निवाद कीक हुएँगी व्यस्त चन्त्र चकोरा है।

जिम चन्त्र चकोरा र, तेम क्यारा वृत्ति दूरमण वीरा।

दिन संशेषद पुरुषद पायर की हरणित सम मारा।

निरुम्दी कालिकपन्द प्रपार के सह देश प्रयोशे।

सुनिद देशि कह क्या जिस बोसाबन, सहस्तीय है महिलोरी।।।।।

प गुद भोक्योवड विधि सारीग क्षीयत इणिगुरि कोइन सम्पार । कमि कंचणीवह जैस परोक्षा, विन विनि वान सदाया रै।

नितु बान सवाध भोडू हा मावा अन्यव बाण मनाया । पद् छोडूना कोमक काया, यो करतर शब्द राग्य । स्य सामी भीरित क्षित्र रसकड, मधि मक्द्रव्यू पीजन । समा बसी गणि क्य जोवणि, जो बिधि आसा स्रोणन ।

भाग बच्ची गुणि क्य जोविण, जो बिधि भारत क्षेत्रह ॥॥। ए मनि कार्यविक्य साखु कीरित, बीच्च व गुरु क्षीक च्यारा रे। गुरु स्वत्व के कृष्टि भराका, कीक्टन साह भरदारा रे। सिरि वैत मञ्जारा कीक्यकारा रीहकक्कि सिक्तारा।

ासार वस अव्यारा आ अवन्यत्र राष्ट्रबङ्काळ शत्यत्रार । साग आपारा तितु अधिकारा माणिकसूरि द्वारा ॥ चत्ररासी गत्र मदि गत्यी निवस्त्वा, कोइ तही इणि ठोळड् । चिरत्तेष्ठ जिलकृत्य मतोक्वर, सायकीरि इस कोळ्ड ॥ ४॥

#### (४) राग—वेद्यास

भीकिनचन्त्रस्रि गुरु नेवृत, सुक्किय बाजि करह र क्लान । चुराइपान किन सासिन चोहर, सकार साहु दीवह बहुमान ॥१॥ गुजर मंडस्टें बोध्यये, संतन सुरित सुनि क्षसु गुजरान । बहुत पहारि सुगुण परवारह, बस्तर घोरा स्वाहर सुमान ॥२॥भी०॥ सरक विचार पृथ्वि सब विच विच, रीसे अकार साहि सुनान ।

बहुत २ इरसनि ग्रह देखें, कींड कई बासगुर समान ॥भीनाव॥ साग कोसमा अधिक था गुरु कड, सुर्दि पाक असून समवानि। पेस करह अकार अजगांचे सब तुनीयां महि असवादार ।सीनाथ। मीजिनमाणिध्स्रिः फ्लेयर, रोइङ् बंहिः चड्डाक्य बान । भदर गुयक्तिय पृत्रजो प्रतप्त, सरवरगच्छ चर्याचळमान।भी०रः। ( ६ )

#### राग-सारग

सरसदि सामियो बिन्बुं भांगु एक प्रमाय। सस्तीरी।

च्छन माणी नाइधु, मीक्षरतर राच्छराय ॥ घ० ॥ १ ॥

मीविणयन्त्र स्विहदल, क्षत्रि गीतम सदनार । स०।

स्रि क्रिपामीम गुणनयों, संबद्ध कस्त मंदार ग्रामीशा १॥

मासबंह सिरि सहरड रोहह कुछ सिणगार । म०।

सिरियादे वरि म जोवा, कोर्बत हाइ सरहार शमीशा है ॥ मीमिनकामन परगहुउ, बह सरहरगच्छ हस । स॰ ।

मर नारी निष्ठ श्रह्मक, शाम जपद निश्चदेख ॥श्री०॥ ४ ॥

भी जनमाजिङ्स्रि नक्ष, पाटक् प्राप्त्यक सात्य । स० । राय राज्य सुनि मंदक्षी सानक्ष मोटा जान्य ॥ क्षी० ॥ ५ ॥

घोनामी महिमानिखड, महियल माहनति । स०। सबुसमीय प्रतिबृहादः बागि सुपारम रेलि॥स्री०॥ ६॥

कत स्नाउ कम पामीयक, प्रत्नेषी पानिहाइ । स० : दमद्रण वृधि माटखी, शसी कथिक वच्छाह ॥ श्री० ॥ ७ ॥

प्रमाद कृष्य मारका, गामा कार्यक बण्डाह ॥ औ०॥ ७ ॥ बाठ दिश्म बापार के अद्वादी नित्यारि । स० ।

सब दुनोशं मंदि मामनी पासरी समारि ॥ सी ॥ ८॥ रोस सुरुपम मोदगद्व. सुन्दर सादन चार १ म ० । सुविधि सुनिर कीर साचीया, चंचनदी चंचपीर ॥सी०॥ ६॥ सुघड मारग चपविसी, पाय खगाव्या खाला। स०। तरसय ज्ञान किया घर, सकिनच्छ पूर्व साक्ष ।[मी०।१०।

सः इति सम्बर् वाषिया, सङ्गुद युगद्दप्रयान । स० ।

भोक्क्यर प्रमु चिरव्यक, तिन दिन चढ्टक बान ।।भी०।।११॥ (8) भी सदसर बहुमान, कीयअब युग्तायान ।

क्रमेंचन्द्र बुद्धिनियान । मोर मख्कि स्रोजा सान्।

काजीमुद्धा परधान । पयनमद् करि शुजनान, दिन चढ्टे बान ॥१॥ सब दिन सुप्त मन बांति वणी, बिब जिणवन्त सुरिसेंब तणी। माँ ।

मारबाह गुझर बंग, मेबाइ सिन्धु फर्किंग ।

माध्य अपूर्व जीन, पूरव सुरेस विश्वन । सब देस मिछि मनरंग, गाबा मुगुर गुण चैय ।

जिम केनकि कनशह, तिम स्तुक सुं अस रहा। २ ॥सर्गा कुछ गीतमा अवनार, तमि मोह मदन विकार ।

निरमाध निराकार धन धन्न ए मणग्रर। भा<del>जिक्य</del>म्रि पटपार, व्यति सप वयर कुमार ।

भीर्वत साद मस्दार, 'सुमविष्यसम्ब सुसकार ॥ ३ ॥स<sup>द</sup> ॥

(9)

मध्यर मृपति मानीया विण मानइ सह छोइ। जिनचन्द्रस्रि सुरीधर, बन्दे बॅछिन होइ।

बेरता बेडिन डोइ महनिमि, देसनो चित डीस ए ।

भीपूर्य जिनवन्त्रसुरि समग्रीह अवर कोइ स दीमए। सम्पति कारक, दुर्गनिवारक धमधारक महाश्रदी ।

मन भाव भागी साथ जाओ समहस्रक्र भूपती ॥ १ ॥

કથ

मसूरो गुरु प्रतिबोधीय, हाली भरम विचार। शासन सोड चडावीयो, माणिकस्**रि पट्टभार** 🛭

फूआर माणिकसूरि नइ ए, रीहड़ बंसाई दिन मणी।

**भीवंत भीगावंदी नंदन, सुविद्वित साञ्च सिरोम**णी ॥ गुजरक्य रोहण मबिय मोहन, कम्म सोहण व्रत छोड ।

युक्तिकार सार क्यार भाक्त असूरां गुढ प्रविकोधीयह ॥ २ ॥ भवनो गुरू वंद्यो नहीं इणि कांगि ते व्यक्तमय।

अक्ष्यर ओशुक्त इस क्षत्रहा, क्षरतर शब्क मणिममा।।

मनिमय सरवर गन्छ केरड, मभितवेरच पुरतद ।

मन तजा कामित संबद्ध पुरक्ष, रूप क्षेम पुरन्द्द !!

जसु तपद इरसनि दुरित जासद, रिद्धि बासइ घर सदी।

इस सदह अकार तेह जानगर, जेपि गुरु वंद्यो नहीं ॥ ३ ॥

मुग्नधान पत्नी भक्षी, भाषश्चनकर राज।

**चद्युदा इरजी इम ऋह**, य गुद सब सिरवाज । सिरवाम सब गण्ड यह सहगुर, ऋतः बगसीस १म बसी,

गुजरात दामायत भंदरि ऋरत निरभय माध्यी ।

वर्षमान सामि तजह शासनि, करी सन्तरि इस रखी ।

भागद अवस्थ अधिक हरचे युग्धपान पहनी भसी ॥ ४॥ जो स्ति अस्वर रवि शक्ति, जो सुर शैस्र महीस ।

को मेंद्र ए राजियों आनद्र आण नरेस ॥

मञ्जू भाग मानइ राव राजा भाव बहु दिवडे घरी।

नन्द् चुधिरस शक्षि बरसि चेक्क नवमि विद्वि वर्षि गूण मधे ।

ऐतिहासिक जैन काव्य संपद

इम विमक्त विकास समझ सत्ताः, समयत्रमोत् समुक्ताः। पुराजवर जिलवन्त्रसूरि वेदाः आस अस्वर रवि शक्ति॥ ५ ॥

83

(4)

### ॥ पत्र नदी सावन गीत ॥

विष्टम (पुर) तक्र की संच हरपिको यह नी डास्ड ।

भी गौराम गणबर प्रणमी करी। काणी च रह सङ्ख । गुरु गुण गावल श्रस मन गई गई, वाबद सरि चक्करङ ॥१॥

धन मीतिनशासन सक्षारिये खरनर गण्ड सिमगार ।

युग्नप्रभाग जिनचन्द्र कठीसङ गुढ गोयम सक्तार ॥ थाप ॥ स्नामपुरे जिनसमें सुजाबिनें सुप्तस्यो पालिसाह ।

भी गुढ पंचनको प ठ सानिशा कोवा मनिश्च सकाह ।।३।।घना। सम सामि प्रकाण प्रवारियः, गहसायौ सनिशय ।

इस इरप्या सबि जन पय भी, सान मस्ति विस सेका।शामनः।। ठामि ठामि हुकुमइ को साहितै चड्नां धर्म विचार ।

अभ्यत्रान महिचक शरताक्ती संघ धर्य जयकार ॥५॥४०॥ आया पंचतरी तट पत्तमा, चन्युये के अभियान ।

कापिस महून तप गुर बाइरो, बैठा निश्वक प्यान ॥६॥पनशा

सोक्षमय बावने बच्छने पुरुष सम्बेल रिविजार। सञ्चयक्क बारस तिथि निरमको शुभ समूरत निष्नि बार ॥ शायणी वैद्यी बचनी प्रतनो निक्रों पिछै । पंचनती भर भीर।

वेड्डी बदमी पहुंचा शिक्षी मिसी पंचनदी भर भीर । अबरनि निद्यस मात्र विद्वां रही अवान घरे गुरु भीर ॥८॥धन•॥ शीन सत्त तप जप पूजा बर्से, माणिमत्र ब्रमुक सुमस्त ।

यस सहु जिनव्यस्रि सानिये, तेह धमा सुप्रसन्न ॥१॥धनः।। प्रसमि गुद्धी पत्रीण अविधा, बाज्या जेत्र निसाण।

स्रम २ ना संध मिस्सा क्या, बापि तुम सुमाय ।।१०।।भनः।। भोरसाइ बंसे परमङ्गा, नानिम सुन रामपाछ । सपरिवार डिद्दां बहु भन करिबने, खेबो यह सुविताछ ।।११।।भनः।। निद्दां भी बच्चनम्। सुद्ध साविया बहा हानित मिर्णद् ।

देरादर प्रणम्या जग दोचता, भीजिनकुछ सुणित्॥१थाघन० दिव विद्यं को मारग विश्व आदनां सुन्दर श्रुंस निवेश।

क्ष्य पंचन जिल्लाकान भाषण शुन्द्र पूर्व रावस्य । स्त्र पंचन जिल्लाणिकपृरिता, सन्त्रा तियं व्हेस ॥१३॥४ ॥

नक्षर पास क्षुराचे प्रवारिया, अस्वक्षेत्र महार। प्राप्त सुद्दी बीज सद्ध हरपोया चाक्क मैप भपार।।१४।फन०।) भीतिनचंद् क्ष्मेश्वर गुणनिस्त्रे, प्रमणे थुग प्रधान। 'पर्माचक दुम प्रवण्द अन रहाइ दिन दिन बच्ने बान।।१५।फन०।

(१)

बनी दे सहगुरुकी उड़राई सीनिनचन्द्रमूरि गुरु बंदी जो द्वर्स हा चतुरद्व ॥१॥वनी ॥ सफ्कं मन्द्र द्वकम मब सामति से जिन्द के फुरमाई। बार बार् क्षेत्र नहीं दिस अंतरि, निमि जबही सनिसाई॥ ॥वनी ॥ मानिक्रमूरि पार महिमा बरो, खह जिन हम् चित्रणाह। सिममिंग ज्योनि मुग्लको जानी 'सायुकीरित मुग्यहाश।वना ॥ (१०) राग मल्हार

पुत्रम् आवाज्ञस् सोमळव सहिए, हर्दमा सगळाकोषः। मोरच मत पिण इक्षस्यह सहिए, जिस हरि वॅसन कोक ॥१॥ इम रे सुराद की कय साहि कस पराहत वकत्वय ((मा०)) पदिस्ं अकार मानीया सदीय, य गुद्द हीरा साणि। बुगप्रभाग पद विण विकास सिक्ष्य, पय कागह रायराणि ॥शाहणा। गच्छ भनेक मई कोइया सम्रिए, द्वम सम सबर न कोई। हेक्द मयण क्सी कीयड सहिए, शीख्य ब्रक्सद्र जोड़ ।।३।।इय० अनुक्रीम भीगुर विदरता सदीए, आरूपा पाटण सांहि। चरमासद प्रमु तिहां करह सहीप, भन आणी रुप्काह ।।।।।१पनः।। केंस मायद मागरा थको सदीय, माणी सगढी बात। साहि सकेम कोयद चढवत सहोय, क्रमतो वांच्या राति ॥५॥इणः॥ चक्माची करि पांगुर्वा सहीय, करता वैस विद्वार । कासेनपुर भाविया सहीय, बरत्या जय भयकार ॥६॥१७०॥ भीपातिहाइ बोक्शविया सहीय, जंगमञ्जूनहप्रधास। धरम मरम ऋदि मुहस्मार सहीए, तुरत दीया 'कुरमाम ।|भाइनशा किंग शासन उजवासियड सद्वीए, साह श्रीवंग कुछ चन्द । साथ बिहार माना कीया सहीए, दारतर पति जिजबन्द ॥८३३मण् सिरिया दे करि इंशस्त्र सहीय, तेजह बीयह मान्य।

"सम्बिद्धारार" मुनि इस सण्ड सहीय, सेवष्ठ आपण्ड आणि॥१॥१४०॥ (११) राज्य भी मीम इस कह्द वी जादव वंदि वदीव रे॥ पूत्र जी॥ पुरारो असम्बर्धित नह जी, नीति परी वित्र विदय रे॥ए।॥१॥ क्लर वडागुक एकि साजी, पूत्र प्रधार्याको य र।

मन पन स्रोफ चहुनस्रि रे, बोह वसई छह तेथ रे ॥शाराणा

पूत्र सणइ जे भीमुलाइ मो, निसुषद समृत वाणि रे।

सेव करह शुरु मी शासती है, तेहनो करम प्रमाणि है ॥३॥४० दिवस पणा विषि वक्सीया भी, भावण केरी मास है ।

ाद्वस पंगा विश्व बस्क्रीया औं, झाइण केरी वास ? । हुसि झंछद माद्रस्य दिवद जी, इहां सङ्ग करव चवमासि रै ।शांरांशा भी असदिगीरे संघ नी मो, व्यविद्य बाठद मन कोडि रै ।

गुदमी चरण्य जागिता, रे त्रिकरण हाद कर मोदि रे ॥५॥रा०॥ सासु नी संगति जब मिछद रे, तत्र पूजह सन नी भास र ।

साधुना सगात जब निष्कद्दे, तड पूजद्द यन नी भास र । विदामणि करि जब चढ्याई रे तड चित्त भाद च्यास रै ॥६॥राजना

स्त्रम मन इराज जान कार्य की, द्वार मिश्रवा मुं काल र। द्वार भाष्मी स्वि सारुप्त्यों है, अधिक घरम स्था काल रे (आराःश) इर्ष्ट भाष्मी स्वि सारुप्त्यों है, अधिक घरम स्था काल रे (आराःश) इर्षे किसन नवि कीत्रिया है।, श्री सारवर गण्यार रे।

(स्वयंखिरिश-पत्र १ इमार संग्रह में ) (१२) राग—सामेरी

सुगुब कई दरमन कई बलिहारी।

भी घरतराष्ट्र जंगम सुरतरः, जिनवन्त्रमृदि सुपकारी ॥१॥मु०॥ संकर्षर द्वादि इराव करि-कोनड, कुटायान पर्यासे ।

र्गभायत मह शादि हुकम तह जसचर जीव वचारी ॥२॥मु॥। सात दिवस जिनि सब जीवन की दिसा हुए निवारी ।

्रदेस देशि प्रत्यान पटाय, सब अग हु उपगारी ॥३॥मु०॥

जिनमाणिक्स्रि पाट प्रमाकर, कि गौतम व्यवतारी । क्स्र् "गुजबिनय" सक्छ गुज सुंबर, गाव्य सव नर नारी ॥४॥सुवी

( कवि के इस्तकितित पत्र से उद्गत )

### (१६) राग--पन्यासिरी मास्णी

सुगुरु मेख चिरि सीवड चरसाछ।

तस्मायत वृदिया की मण्डमी, बोस्त वोस्र रखास । ११॥सु ॥ भाग हमारह तिहाँ जावत इह, सम्मुख्य भय हास ।

भीजी कुँ भश्सी बर्भ करेग्यो, अक्बर कुँ प्रतिपाछ ॥शास्त्र ॥ एक भरक निसुणी पुत्र्यो तह, रेग्यु वर मुपाछ।

हुकम करि मह अप पठाह, हरकमा बाछ गोपाक II३IIछ॰II

बुग्मकान जिनकन्त्र वर्तामर, छद् जमु नाम विश्वस्थ ।

न्नाहि स्पञ्चर तसु फरमाइ तिथि हास्त्रमाख्य आस्त्र ॥४॥छु०॥ निसमिरि मीत् अन्त्र आस्त्र हार् अरण तथु यथ दाख । जय जम जब स्नातीस विद्यन हार् मिक्ट स्नीवन की गराह ॥५॥छ ॥

धन धन घोर हुमार्क कुं नन्त्रन, जीवन दान दयाछ। धन धन भीत्ररतरमध्य नायक, पटकाया रस्त्रवास ॥६॥६ ॥

धन मत्त्री कर्मेचन्द्र बजका वयम कीव व्रद्यकः। सादिव नदः साचह सुत्रसादहः, अखीय विज्ञ सब टास्टि ।|आसु।}

साक्ष गर्भ साम्बर्धाः प्रसादकः ज्ञाना वात्र सम्बर्धाः । जास्य भन्न ते संप इन्ह्यं समस्तरः परमस्त सरमङ्गाः ।

तमु "बस्पाय काक्ष" नो सँपर् । भापर् न हुवह बाळ ॥८॥सु०

## (१४) अपूर्ण

सरस वचन सन्सति सपसायह, गहास को गुरुराय ही माह । युग्मधान क्रिनचन्द्र यतोहक्द, सुर नर सेवे पाय री भाई।। कमियुग करक्ट्रभ अकारिको सेवक जन सुलकार री मर्ज ॥भां॥ जिन झामन जिनचन्त्र तणी यस, प्रत्रचै पुर्देश महार री माई । प्रइसम नित नित सीगुरु ग्रममो, सीक्स्तर गणवार री मह ।।२॥ संबद्ध पनर पचाणु वर्षे, रोहह कुछ मनु माण री मद्ध ! भीवंत शह गृह्णो क्षिरियांत्, कतम्या भी "सुरताण" री माई ॥३॥ संवन सोस बड़ोनर नरसे क्षेपो संयम भार री माह। जिनमाणिक्यमृति से हामै दिसा, शिव्यरम सुविचाररी मह ॥४॥६० सपुनय मुद्धि किनाये जाण्यो भूतसागर नो मार री माह। ममिनन वयर कुमर जनगरी, सक्छ क्छा मंदार री माह ।।धाकः।। करान संयोगे सोछ बारोचरः जसबमर मंहार री माह ! पाम्यो सुरीहबर धर प्रक्रम्यो भीसंघ जय १ कार रो मार्थ ॥६॥६० का विदार भादवीं घोगुर, श्रठित क्रियाबद्वार री याह । चारित्र पात्र महेत भुनी चार रक्त्रप्य भाषार री माह ॥ शाकः॥ सनरोत्तर वर्षे पाण्ण में अधिक वधारी माम री माई। च्यार सभी गच्छ मान्यै सर्तरः विश्व दीपायी ताम री माइ ॥८॥%० इथमाश्रद मोरोपुर नामे तोरच विमस्तिर्तित् ती माइ। भारूगद्र गिरनार मिखर निर्दा अगस्याभाजिनचन्त्ररी माद्र ॥१॥%> नारानग नागी तीरच राजपुरे गुरुराजरी सद्ध। बरकामा संग्रापर माने, प्रगम्बा भी जिनसभरी याद ॥१ ॥क ॥

भवर तीर्य पण भोगुरु सैन्या, प्रतिबोच्यो पातिसाह री मार्च । भक्तर मधिकी भाषाति निरस्ती, दीधो मोटी आह री मार्च ॥११॥ सम्मायन नी साढ़ी केरा, राक्या जीव भनेक री मार्च ॥ बरस एक स्त्रा भी गुरु वचने, पाम्यो परम विवेक री मार्च ॥१२॥६० साल विवस क्रिंग निक्र भागा में बरताबी भमारि री मार्च ॥ सक्दर सबर सपूर्व कारिक कीया गुरु वरकार री मार्च ॥१३॥६०॥ पंचनदी पति परित्रस साच्या, मालमात्र विक्यात री मार्च ॥

(१५) श्री गुरुति गील

युगवर भी भिन्यन्त्रको, क्या क्रिनशास्त्रिय चन्त् रै। प्रदस्तिय पदी पुजियम्, क्यामित सुरुष्टव कॅब् रे ॥१।ग्रुपाः।। संवति पनर पंचालुयः, सीकंत साह स्ववार रै। मात्र सिरियावेवि जनमीयाः, रीहड् कुक सिलमार रै।याञ्चगः।

संस्य सोख विद्योच्या, जाणी जिलि असिर संसार रे। द्यांचे जिल्लालिकस्ट्री नह, संबद्धात संयम भार रे।।३।।इनला। वयस्क्रमार चणी परस, असुन्त मुद्धि संदार रे।

वपर्कतार चणा पर्यक्त ब्रमुक्त बृद्ध महार रा गुनुष्ठ बास विभ पामियक, प्रवचन सागर पार रे श्रिष्ट्रम १ संवन सोस वारोतरक अस्तत्वमेत महारि रे। माग्य विक्र सूरि पद्मी बस्ते इरियान सर्वित वर नारि रे स्थापूर्ण १ कटिल प्रिया निष्ण उद्धरि माहिबक चल किहार रे। सुरि क्रिलक्स सारियक, चरण करण गुण्यार रे शिक्षानः पट्य मोळ सतरीतरात, च्यारि कसी राष्ट्र साग्नि रे। परतर विरद् दीपाविषा, कागम कमूर वास्ति रे॥ ७॥ सुग०॥ सौरीपुर दक्षिणारो, विमक्तितिर गङ्ग गिरिनार रे।

नारङ्ग अर्थु दि चोरफः यात्र करि बहु बारि र ॥ ८ ॥ झुगः ॥ अकार द्वादि राुद्र परितोपत, कसबि कंबण लेम रे । पुत्र्यनी भपुर देमल सुन्नी, रीजयत्र साहि सल्ला ने ॥६॥ सुगः ॥

पुरस्ता नेपुर प्राच सुना, राजवा साह सरका र गारा। सुना । साम दिवस बरामाबियः, मांबि चुनिया समयदान रै। पंच मदी पनि साम्बया नाथियः सनि समह बान र ॥१०॥जुगा।

राजनगर प्रतिप्ठा करी सब्द संबाय सुक्राई है। संपद्मी सोमजी अग्रिनह, हाइ कियह निणि ठाई रै।।

सुनमम नेहनद्र मध्नकहर् गुरु वाद्य वृक्षिण पाणि र । वेद परि केविकमधा कर्य सुन्नवस्य काविन(छ) वाणि र ॥१२॥सुमा।

दरमनी जिन सुगना करी सोख निचर वासि रे। अविया नगर क्षियहण, शुगुक रहा अञ्चानि रे ॥१३॥जुगन। दिवस आमु बदि भोजना अध्यारी कालस्य सार रे।

राजा नामु कर पात्रका करकरा वालकार साहर हो। हैशालुगः।। नाम समरणि नतनिधि सिक्ट स्मीद क्वक संपनी बाल है। भाषि सह प्यापि हृद्द टब्ह संपन्नश्च क्षीक त्रियाम है।।१७।।जुणः।।

भीवि मह प्यावि इत्ह टक्कर सैवभर श्रीस त्रियाम रे ॥१५॥जुन०॥ भेदार चन्द्रन त्रुपुत्र मुं चरचना महुगुरु वाव रे ॥ पुत्र सैनान परववहुना, दिन दिन तम संवाव रे ॥१६॥जुन०॥

प्रमान परचयहुँचा, हिन हिन तम संपाय रे ॥१६॥सुग०॥ स्रोतिनचन्द्रमूर्णसद्भ, चिर अपन जुगह्मधान रे ॥ प्रमारि ग्रुट सुग संयग्र पाठक (रहननियान रे ॥१४॥स्रमः॥

प्रगणिर ग्रेष्ट मुज मेयुगाइ पाठक 'रहनतियान है ॥१४॥मुगशा (भी जिनदुणसूरि सान मेहार-सूरणस्य हम्म छिरान मन्याम् प्रगक सम्यास कारासुनिकी)

॥ इति भी चूनजी गीतं ॥

#### (88)

॥ ६ राग ३६ रागिणी गर्भित् गीत ॥

क्षीत्रह कोव्यवन सन्तां समूह केरड (१)

सुष्टित क्यण सुण सुन्ति मेरड (२) ष्ट्राहरी संदेख करा शुरू आवतिया (३)

किम्बेब्स चळ्यो मेरी छातिया (४) IIरा। माएरी संस्थि भीवंतमस्हारा,

धारतर गण्ड शहारद्वारा । ए मान्सी (५)

महत्तारीय वधावन भूनेशह (६)

गुरु मिनराम विरा समून पीमइ (७)

पेसे धुगुद र्धु नित्य ध्रक्रगडरी (८) सुन्दर शरीरा गच्छपति **भवरी ॥ ६ ॥ भा० ॥**२॥

दुःस क दार <u>मगु</u>ठ द्वम इत्र री (१०)

गाउँ शुण शुरू केदारा गडरी (११) मोरठगिरि की जाला करणक बाययरी गुरू वाद परद (१२)

माध्यपत्रयो भाष्यय शोषमारको (१३) ॥३॥

नुं कपापर वडनति है मोदि हुं तेरो भगत हुँ री (१४) गुरुको मुं क्यर जोव राधी शहरी (१५)

इटुमयनी गुरु मेरा अक्क्यारी (१६)

हुँ चरण झार्गु कर दमर बारी ( १७ ) भा• ।।४॥

माहो निकेत नटनराष्ट्रण कह आगाह महसद नृत्य ऋरत गुरुके रागद (१८)

ऐसे शुद्ध मारक दोवा गावव सुंदरी बेजु बीजा सुरज बाजत पुगर पुबरी (१६) ॥५॥

रास मधु माधक देति रैमा भुगुद गार्वति वार्यति मैमा (२०) तेजपुज जिससे सेहरवी कुछायान गुढ पेक्ट सबि(२१)मा ॥६॥ थबद्रितस् वरी वयतसिरी (२२)

गुरुके गुण शावत गुमरी (२३)

मारुजि नारी मिस्री सब गाबत सुन्दर रूप सोमागी रे (२४)

भाज सक्ति पुरुष विदा मेरी नागी (२५) । IVI चोरी मक्ति शुक्रमन मांवसीरी (२६)

साहि अक्बर माना क्य वावरवंसी (२७)

गुरुके कंद्रयी चरमासिंखुवा (२८)

इया सारी गुरुकी भूरविया (२६) बा॰ ।।८।।

गुष्मी तुँहिमकृपाक भूपाक कळानिथि तुँहिज सबहि सिरतान(६०)

भानद्र प रीतद् गन्छराज (३१)

संक्रम भरण संस्त क्षित सुप्रसन्त

जिनचंदस्रि गुरुचुमतिक्द (३२) ॥६॥

तैरी सुरतकी विव्यापी, तुं पूरव बास इमापी

र्तु अस्त सुरवर ए (३३)

गुढ प्रजमक्री सुरमर फिल्मर घोरणी रे

मनबिक्त पूरण सुरमणी रे (३४) ॥१॥

माख्या गव्यस्मित्री अस्त यह अपन गीठे गुरु तेरे व्य तायह (३५) करत वंदणा गुरु है त्रिकास्त्र हरत पंच प्रमात रे ( ३६ )

सचरकुं करनाण प्रश्न सुगुरु प्रसाद रे (३७) भा० ॥११॥ बहु परमाति वड जड़न सार (३८)

पंथमदकात घर गुरु वदार (३६) हुं मादेसकार प्रमुदेश, हुग्धमान जिनवन्द

भुनिवस, हुं प्रमु साहिब मेरा (४०) ॥१६॥ द्वरित में वारक शुरूमी झुन करण रे सीवक्ष पुरत्व साशा नाम दुमाव्य मबनिधि संपन्नव रे ख्यस्य श्रीक विकास (४१) ॥११॥ मन्यादारी रामासक्ष रची बदार, कः राम धनोसे मारा नेव् विचार

सोक्टाइ बाबन विजय दसमी श्रिने सुरगुरुवार, वंसण पास पतायई जंबावती मजार (२) व०) ॥१४॥ कुग्रयपन जिनवन्त सुरीद सारा विश्व जयब जिनस्वस्ति सपरिवार (३ घ०)

सत्रव्यन्त् मुणीसर चीस कनतिकार "सम्बद्धन्त्र" चत्रा सुक्त कपार (६ व० ) ॥१५॥

हित भीपुगधनाम विश्वचन्द्रस्तीमा रागपाला सम्पूर्ण इता व समयसुन्दराणिमा सिक्षिता एं० १६५२ वर्षे

कार्तिक सुदि ४ दिने भी स्तंगतीर्थ नगरे ।

(१७) राग' — आसावरो

पूरुवनी तुम्ह चरणे मरुड मन स्रीणड, उर्चु मधुकर अरविंद । मोह्न वेडि सब्द मन मोदियस, पेल्ला परमाणंड् रे ॥१॥पूज्यः॥

सुस्रक्षित वाणि बंकाण सुपावति, अवति सुग्रः मकरेद र । मबिक मबोद्धि चारण बेरी, जनमन क्रमदनी अंदरेगरा।पूज्याना रीइड वंश्र सरोज दिवाकर साह भौतंत कर नंद र।

''समयसुर्वर''बहर हुं चिरप्रत्ये,बीजिजवस्य मुर्जित् र ॥३॥पृत्रयः०।३

(१८) आसामरी मधेरी महाभी जिल्लालूस्टिकाए।

मीतिन धर्म गरम बृह्मय कू, अक्ष्यर शाहि बुक्सप ।। १ ।। सद्गुरु बाजी सुनि झाहि अक्षत्र, परमाजंद मति पाए । इस्त्रहरोज भगारि पाछन 🛫 क्रिकि फुरमान पठाय ।। २ ॥

भी सरवर गच्छ फनवि कीनी। हुरबन धूर पुछरण। 'समबसुन्दर'' बहै भोजिनचन्त्रतुरि सब जनके मन माप ॥३॥ (१९) मासासरी

सुगुर चिर प्रतपे शुकोबिः वरीसः। र्णमायत बन्दर माझक्रको, सब मिकि देश बाशीस ॥ १॥ सु० घन घन भी रारतरगच्छ नायक, बसूतवाणि वरीस।

शादि सकार इयर्जु राज्यपर्द, आसु करी वक्कीस ॥ २ ॥ हिसि पुरमाण पठावन संबद्धी, वन कर्मचन्द्र मंत्रोश ।

"समयसुरुद्रः" प्रमु परम ऋपा ऋरिः पूर्व मनदि क्यीस ॥३॥

100

(००) भी सरतर राष्ट्र राजीयव रै गाणिक स्रि पटवारो रै।

सुन्दर सापु सिरोमणी र, विनयवंत परिवारी ॥ १ ॥

विनयबंत परिवार तुम्हारत, माग फल्यन सक्षी बाज हमारी । य चन्द्रास्त्रत स्त्रां वार्ट सार्थ, वीपूज्यजी तुम्हें वेशि प्यारी ॥१॥

जिणवन्त्रसरिको रे, दुम्ब कम मोहण वंश्वि । सुधान्यो बीताती रे, आवत आम्बारण दिसि, गिल्लका गच्छपविरे ॥

सुधान्यो बीतती रे, भावत साम्बारत हिसि, शिरूमा गन्सपीवर बाद सोवर्ता सामोया रे इरक्या सहु तर-नारो ।

संप सह उच्छन करा रे घरि २ मंगसाचारो ।! भरियरि मंगळचारो रे गोरी, हुगुड बपावव विक्री मोरी ।

य चन्त्राव्यव सांग्रहकारी 🛊 बिब्दारी पूजनी तोरी॥र॥भीव अस्त सरिका बोबका रे सांग्रहनो सुब बाज्यो ।

अपित्रय दरसण वैस्ता रे, अस्त्रिय विचन सदि शाञ्चो ॥ अपित्रय दरसण वैस्ता रे, अस्त्रिय विचन सदि शाञ्चो ॥ अस्त्रिय विचन सङ्करणयहरै दरङ, अपित्रय बांद कामते सरह ।

य चन्द्रास्त्र गांव इन्तुत्व, तब शुक्ष आस पूक्ष छवि मृरइ ॥ ३ ॥ निगन्द्रोठा मन चसस्य रे भवये बमीच झरीत ॥ त गुरुना गुण गावनो रे बेडिन काल सर्रति ॥

अद्वित काम भरेति समृत्य भीत्रिणवस्त्यपुरि वांत्रुठ माह । म चन्द्रास्त्रा भास महेगाह भीति "नमयसुरुष्र" मनिपद्य ॥४॥भी

(२१) जनपन्दस्रि आछीजा गीत राग —आस्यासिपृद्यो

जनपन्दसूर आछाजा गात राग —आस्या(सपृष्ट बिर सबस्य मुं वापीयह, युग प्रवान जन जोद्दर स्रोजिनबन्दसरि सारिक्ष्य, सारिक क्रियों न बीसह कोय ॥१॥ ष्माद् भरो नद् तातजी 🛊 कावियत्तर, हो एकरसङ तुं आवि । मनका मनोरम सह फक्ष्य महारा रे,हो दरसणि मोहि दिखार ।) < 11 जिनद्यासनि राज्यव जिणाः, बोसन्तव दमदास्र ।

समझायक की पाविसाह, सन्तुर साटयक तर्व सुवोध । द० ॥३॥ माक्रजो मिक्रवा अति यजन, भागर गिम्प ग्री एव ।

मगर गाम सबु निरतीया, कहो क्युं न वीसद पूरम कम १४० ॥४॥ शाहि सकेम सहु अंबरा, भीम सुर मृपाछ।

चीताच्य तुं तद चाद शुं हो पूज्यजी प्रयास किरवास । ॐ ।[०.1 थाना सादिस बाहुपकि, बोर गीयस अर्थु किछापी

मेकड न सरस्यह माहरू मा०, त वड रही पहलाप। उमा०।६१ साह बहुद्र हो सामजी शदमत कर्मकरू राज। अकदर ईंडपुरि आणीयत हो। आस्तिक बाड़ी गुद्ध आज । बमा०)»। मृष्य व्यार त मृदुनर, जीवा जिल्लान्त्यारि ।

का। जेपह सम जेहनड, गह० हा पुरति कीरत पहरि । कमानदा चतुनिम संय चीनारस्यह, जो जीनिसह हो सीम ।

बीसार्या फिम विसरह-विम० हो निर्मेख श्रप जप मीम ।क्सा०१६६ पाटि दुम्हारइ मगरीबड, भी जिलसिंह स्रीस । शिष्य निवाज्या तद सह , तदं० रे जतीयो पूरी जगीम किया ११०। समयमुन्दर कृत अपूर्य-प्राप्त



### कवि कुशल लाम फूत

# # ऋष्ट्रिष्य **वाह**ण प्रतिम् #

### राग<del>- कासाब</del>री

पहिलो प्रमाने प्रवमितिका, आदिनाव व्यक्ति। माधि नरेहवर कुळतिसक, आदह सुक वर्तत ॥ १ ॥ चळक्ती को पांचमी, सरणान्स सामारि।

चक्रमता च पाचमा, सरमाग्य साधार। भ्रांति करण जिल सोधमो, शान्तिनाव सुस्कार॥२॥ वक्रमारो सिर अक्टमणि यावव वंश क्रिफिश।

नेमिनाथ आक्द मर्सु काणी सन कार्यद्र ।। ३ ।।

भी संभायत मंडपो, प्रथमुं संभय पास । पक्र मना कारावतां, पृथ्ह सन नी भास ॥ ४ ॥

शासननामक समरीयई, वर्द्धमान वर बीर । वीर्यंकर चीवोसमो सोक्त वर्म सरीर ॥ ५ ॥

श्वारि तीर्मकर शायता, विद्वरमाण जिन बोछ ।
त्रिण चीबीछो जिन तजा, नाम अर्थू निसन्नीस ॥ ६ ॥

भ्रीगीतमाण्यपर सवर, श्रीमुं अभ्यतिपात । केवकिकास्त्र करि वहात्, महिमा मेर समात ॥ ७ ॥ समरू झासनेवता, प्रवर्ग सवरार पाव ।

तामु प्रसादे गायस्थं भी स्वरत्वरगच्छ राय ॥ ८॥

सवर मेद संयम घटा, गिरुमा गुण स्रतीस ।

भविकी करकृष्टी क्रिया, ज्यान भरह निसंत्रीस ॥ ६ ॥

स्मगवाग स्त्रे क्या, बीर स्तव अधिकार।

सब चमुत्र वारण वरण, वाहण किस विस्तार ॥ १० ॥

मा भव सागर सारितुं, श्चव दुवा मंत न पार ।

सद्गुर वाह्य भी परङ, बतारह अवपार ॥ ११ ॥

### **राखः—सामे**री

सक्सागर समुद्र समान, राग द्वेष वि मेळ घाण १।

ममता कुमा सक पूर, मिल्बात मगर सति कूर ॥ १२ ॥

मोना संचा निभमान, विषयादिक वायु समान ।

संसार समुद्र गंक्षारि, जीन सम्बा कर्नत बारि ॥ १३ ॥ विच पुत्रम तक्त्व मंबोग, पान्बी महगुढ मी बोग ।

अवसागर तारणहार, जिन धर्म तजह आधार ।) १४ ॥ बाह्य नी परि निस्तारह, श्रीव दुर्गीत पवितो वारह ।

काखरि कक्कि किर्बान छीपड़, घर बादी कोइ स जीपइ॥ १५ ॥

स्रस्य वोध्यम न काग्द्र, श्रुक्ति वायु बहुद वेरागद्र । काम्र यक मनिष्टुं कपगार्व, श्राविषण अण देशां वारत् ॥ १६ ॥

शास -- हुसेनी बन्यासिरी

-भीजिनराम भीपाइषद ए, बाह्ल समुं जिन्हमर्ग स्वीक सम्तारका ह ॥ १७ ॥ ऐतिहासिक जैन काव्य संप्रह

117

तारह २ झीबंत साह मो मन्त्रन बाह्य तथी परह । तारह २ सिरियावे नो सत कि बाइण सिका मती ए।

तारह २ ब्रीपुत्रय सुसाधु श्रीकरतरगण्ड गण्डपति ए ॥ माँ० ॥ अविद्वार बाह्य प सही प. सविद्वा भूका ध्यापार ।

धर्म धन श्रायकु ए ॥ १८ ॥ धारह तारह भी समक्रित सति निर्मेक्षे य ।

पद्कर ते पयठांय, सुमति सुत्रेधर्यो ए ॥ १६ ॥ ता० गुज अजीस सोद्वामधाय।

बिहु दिसि बांक मंडाय, शकुर दक्ष मधिया प II २० II क्षा० कृया भुभ चारित्र कण्डयः।

कवणा कोडी संघि, सब्द्ध सद तप तवाड प ॥ २१॥

ता० शोक दनुसो भोमतो ए। के मत सगुर बसाज दया गुण दोरको ए ॥ २२ ।)

वायः वायः करुगी वे शुद्धी कियाप पुण्य करणी पंतांस संवीप जब्द भयाव रे ॥२३॥

द्यप्तिय धर्म वेद्यं गकी ए। संबर तेइ जना रक्षि मामरि छत्रडी ए॥२४॥

दा॰ सदर भद्र संयम वणाग, तै भाज्या भपार । स्वित सु पंजरी ए ।।१५३

ना० बाक्षा साद अणी समीप।

र्यय ममिति यर बांज की लियज जह स्टब्ड ए ॥२६॥

ता । नितर कारह भावनाए। (वा) द्वौद्धा ग्राम परिणाम नागर मवनस्य तप्प्रप ।(२०)! वा० ऋहमा कोस्रह् छेपीड य, ज्ञान निरुपम मोर ।

मोजड समरस भर्गेष ॥२/॥

रा॰ शासन नायक हू (क्) मक्द, माक्रिम भी गुरुराम। कराणि मुनिवस्य ॥२६॥

ता० मिन भाषित गारग बहद य बाजिजनाव सिकाय।

सुसाधु सम्रामीयाय ।।३०॥

वारः २ ए मारग जिनवम तथाउप, को बोक्ट नहीं क्रमार । शता मुक्तियां फटहर ॥३१॥

ता० मक (बा १) बारी है काठाया यू क्रमती चौर हीनोर। सह मय डासनाम ॥३२॥

वा॰ पुत्रय कियाने बूरोबा ए, बहुरिंड वस्तु अनेक । समस पायर स्तरीय ॥३३॥

वा० क्याद द्वार बाखवाल, बहुनव व्यान श्रवाह । सिख्यमति भाषीयोप ।।३४।।

#### हाल-रामगिरी'--

धममारग वर्षहाता करना २ विधर विदार र । बाम्याजी नगर बंबाउदी था संघ हुएँ अपार र ॥३५॥ पुग्य भाष्या है माना कड़ी, भी राख्यस्यरङ गणपार र । भी जिनवन्त्रमृरि बाँदीयः नाषद् न माधु परिवार रे ॥६६॥पू०॥ भागम सूत्र वर्षे भया, मुद्दत क्रियान स सार रै।

चारित्र बग्रादि अनि मश्ची(या) जन यचसाय विस्तार है ।।३७।।

118 वस्त भपूर वहरिया, मिस्या २ मविक जर-नार र ।

विनय ऋरि पुत्रव सह बोनबह, व्यापत २ बस्तु धदार रे ॥३८॥पू०॥ मोटा २ बावक भाविका, करह मंद्राण अनेक रे । महोरमव अधिक प्रभावता, जागड २ कितव विदेख र ॥३६॥५०॥

द्यान दरसण चारित्र तथा, अमासक रक महंत है। पुरम ब्यापारि आवि मिल्या, बहुरतां स्थम अनन्त रै ॥४०॥५०॥ दान गुण मोदीय निर्मेखा, पंच आचार ॥ पांच र ।

दश पचरताण वे कदरवड, जगर वे शीवल बाच रे ॥४१॥५०॥ सुफ ते सदद्या श्रारी, सुगुद संवा सिक्छात रे । पोत सरासर पोसहा, यहमस प्रवचन मात र ॥४२॥५०॥ हीर पेटी महोस्सन क्या, इ भा (चा ?) भी है सुचनी सारा है।

भाव(जान)परिवार क्रिय अति सक्षो, निवृति ते क्रिसमिस दाज रै १४३५) भीक्रम भीगृह देशमा बीश शानिक करकाद रे।

मादि चड्न मकीयागरत पुत्रवती अगति गुकाव रे ॥४४॥५ ॥ देश विरति ते कवकडर, चोसी(क) यां ते चपधान रे। वांत(न)१ क्रीकांगरम कत्रका, राती करा तेव क्राफ रे ॥४५॥५ ॥

शीतस सक्रिक भावता स्मात तेकपुर वराध र । करीपुर करवाणिक जाणीयह, केस क्यांगे सह बयवास रे 118411पूर्वी

माम **माक्षेपण वादीया, इठ त**प विसय गुणतीस रे ॥४८॥पू ॥

मासकामण मसकारे सर्गु (मर्च), कारीते व्यक्त सक्कार रे। सूत्र ना मेत् द्वीरा **भारा,** खिलत तुत्रान जीनार र ॥४०॥पू०॥ पाकर कमक बरीया विसद, क्याँग जो(व)को विद्या(सय)वीस रे ।

संसार तारण हु फोबसी, भाउधी अत तेह दस्तार रे। मसोद व्यक्तिस निम आयबी, कस(इ)य बेयावबसार र ॥४६॥५०॥ मठम सप से टोक(प)र्रामठाही व सेव दाज़र रे।

समबमरण तप है मिरी, मोपारी सामायिक पूर र ११५०।।पूर्श खाइण मास पहिरावनी, क्लम क्रियाण त ओड़ रे ।

परस्तीय बस्त से संगद्दी, खाक्क बसंदितन हाइ रे 114१।।पू. ।।

न्या द्युरु शास्त्रज देवना, बाह्य मा एकशास्त्र है । मगति मगी भानित करा, फखर मनोरम माछ र ।।५२॥५०॥

राग-केदार गीकी दिन २ महोरसब मिंह पणा, क्योमीय मगति सहाह ।

मन हाद्वि सोग्रार सेवोयह जिणि संब्यह पिवमुख पड ॥५३॥ए०॥

मिषक जन बंदी सहगुर पाय, की सरतर गण्डराय ।।कांशा

प्रमु पानिए ऋशीसमञ्ज, भीपृत्र्य जितसन्त्रसृति।

च्यातकारी मधिनको उदयो पुरुष संदूर ॥५४॥म०॥ शाह (साबक) संदारी भीरजी साद शका नद्र गुरुराय ।

बर्देमलगाद किनवद यया, शाह नागमी अधिक मामाग ॥५५॥म०॥ शाद वडा शाह परमभी वैवजीने जीतहाह ।

भाषक इरमा(पा)होरलो, माजलो अधिकत वच्छाइ ॥५६॥म०॥ भदारा माहन मद भगति यती हाह जाबहने यता भाव ।

शाह मनुमान शाह बहुत्रीय। बंहारी बनीउ मुश्कि कटाई रे।१५७॥ नित्र मिसद् भावक भाविका, संगद्धद् पूत्रय बन्धाम ।

हीयहरू कसटड् चलमाइ यम जीवना जाम प्रमाण ११५८।(म०)।

**आम्ब्र** देखी की संघनी, पुत्रवानी रहा। श्वतमास ।

पर्मनी माग वपदिमह इस पहुँही मननी बाहा ।।५६।स०॥ प्रतिमारनिष्ण यापना, बीधा दीयह गुरुराज । इस सफर सर मर तहनी, व कटह सुरुर ना काम ने ॥६०॥स०॥

राग —ग़ड मल्डार

भार्यो माम समाद सब्के दामिनो र ।

जोक्द २ शिवडा वाट सकीमस कामिनी रे ॥

चारक मधुरह साहिष्ठि मीक २ स्वरह रै।

थरसङ प्रय वरसात सम्बस् सरवर भरद रे ॥६१॥

इन सबसरि भोपूज्य महा मोटा जतो है।

स्रावक ना श्रुक देत भाषा प्रवाबनी रे। क्रोबड २ मम शुरु रोति प्रतीति बन्ह बड़ो रे।

भावत २ मन शुरु राजि मनाति मन्त्रः चन्ना र । दिक्षारमणी साथ रमद्र मननी रक्षी रे ॥६१॥मा०॥

सदेग सुवारसनीर चडळ घरका मर्या है। पंच महाकत मित्र संबोगह संबर्धा है।

स्राक्षम पाढ़ि स्थान तरंग वैदानना रे । समक्ति गांव का नार्षि

सुमति गुन्ने वर नारि संत्रोग धौसम्धना रे ॥६५॥ प्रवचन वचन विस्तार अरथ तम्बर धमा रे ।

प्रवत्त वयन जनतार अस्य तम्बर यमा

कोकिस कामिनी गीत गायह भी गुढ तथा रै।

गामदः २ गगन गंभीरः भी पूज्यनी वैकना रे।

मनियण मोर चकोर बायह हाम बासना है ॥६३॥

मदा गुरु स्थान स्तान छहरि मोत्रस बहुइ र ।

कीर्चि सुजस बिसाक्ष सक्क अग मह महद र ।

सात क्षेत्र सुठाम सुवर्मह मोपजह रै।

भी गुरु पाय प्रसाद सदा सुन्न संपन्न है ।।६४॥

चामयो संयोग सुपम महुद्द सुन्द्र रे।

फ्डोबा पुण्य स्यापार साचार सुद्दामना र ३२

पुग्य सुगास इबेरि मिल्या भी पुत्रवानी र ।

बाइल लाध्या स्रेति वर बाइ हर १ रमश्री र ॥६५॥

जिहाँ २ भोगुर लाग प्रवर्ते मिह कियह र ।

नित २ व्यविक जगास भी बाइज्यों तिह किण्ड रे।

ज्यां द्वा मह गिरिन्द गयणि वारा घणा रै ।

तां अगि अविचान गत करण गुरु सम्बूतवा रे ॥६६॥

परना घरण पान जिलसर संगतप्र र ।

मीगुरु ना गुण हानहप अवियण भणह रे ॥ <sup>प</sup>डुगडसाम' कर जाडि बागुर पय लगह र ।

कीपुत्रमं **बादण** गीत शुणतां यन रमह रे ॥६७॥



#### गुर गीनर्न० २३

मम (व?) मगद्र चळवर्ती जिनवन्द्रमुदि

चतुर (विच)संय चतुरेव सन सजि, बार विवन सरि दृरि ।

सद तत सर्वनियान जिल याय, भागम गंगा 🥊 र ।

चवर विया गुरा रनन संग करि, नीकड मीमवर मृदि ॥१॥स॰१ पंच महाबन महत्व (ज?)भ्रमण गुज ड६ दृश्कार हम्हि । इरमण क्षान चरण जिन्द सीरच, माधि सक्ति सरि चरि । सास ॥

मन्पर गुजर मोरन माना, पूरव निय संपूरि ।

परस्य ह माधि परम शुरु मानिधि पुरे गुजम के तूरि तशासकी निरमछ बेम प्रकृष कुनि पाप, दरमन अंगि संदूर्नर । मुनि"जयमोम"बर्रति जय २ पुनि, सुगुर सक्षति भरपूरि ।(४)(सः))

#### जपप्राप्ति गीन

(२४) राग ---

बैराउ मार भामा गरह मनकी अपन्य क्योर बसदि बंगि न माइ। सभम जम् दर्भरक्ष नवयंहि वीवायह माम रै।

माम मोनी महि मंडल, सब जन ऋग्द्र प्रणाम र ॥१॥जीवड ॥ भीरारतरगच्छ राष्ट्रीयड भीतिनचंद्र मुनिवर

मान मोड्यो कुमति तथड जिमुबन हुमी बाण्ड् र ॥२॥५॥। पादणि भूप दुर्खम सुन्ते बरस दमसइमसी मानि रै।

सुरि गय प्रमुद्र तिहा चडरासो महपति श्रीपी बासाणि रेप्प्रशासीवरूपा विवस हाम धान पंचासरह करीय परणाम विसार रे ।

सरि जिनेश्वर पामोयो स्तरतर बिन्त बतार र ॥शाजोतः ॥

संबन सोख सतरोत्तराह पाटण नगर महार र ।

मेडी दरसण सहु संमत, मन्य नी साखि साधार र ॥५॥जीवड०॥ पूर्व विरुष्ट वजवाक्षियः साखि बालाइ सहु छोक रे । वैज बरतर सहुगुर तजह कारिमती ते स्थव फोकरे॥६॥जीवड०॥ रिगमती (कारिमती) जे डूंबर 'कंक्श्ली' बोक्शो बाक पंपास रे ।

कप क्रोपड सरसर शुरे, आव्य बाढ गोपाछ रे ॥आजीववः॥ निकट न् बारिसड पमढ़, सरसर सोइ सम क्रोडि र । मेंद्र करिमाना वे मिडड़, अस क्रिम पामइ सोइ रे ॥८॥जीववः॥

मामिकस्रि पाटक तपक्र विक्र कुछ सिणगार रे।

भीजिनवस्य सूरि गुजबा निखड, सेवक कन सुराकार रे ।।६।।जी•

(२५) विधि स्थानक चीपई गडवी गच्छ स्तरतर तजी कोइनै गुरु श्रीतिनदचसुरि।

महम्पि साम्बद्ध सर्वो, प्रयमन्ता द्वीद बार्णंद पूरि कि ॥१॥ स्रि शिरोमणि विरक्षमङ भोजितवन्त्रमृरि राजधारि ।

क्रमति दस्र जिल माजियर, बस्यों जग मादि अय २ कार कि ॥२॥ बारुपण्ड बारित स्थियर, विशे बुद्धि किनय मंद्रार ।

अविधि पंत्र जिल परिद्वरी चारत्र पंत्र महामन घार कि ॥३॥ गुत्र छत्तीस सन्। धरह ऋक्षिकासह गोयम सननार।

महु गच्छ माह सिर घणी क्ये मवण मनायव हार कि ॥४॥ सृरि "जिनेदनर " जगनिस्त तासु पाटाऽसय यंत्र विकयात । इति नथीगि जिलद करो, तता स्टारदर प्रमणबदान कि ॥२॥ ऐतिहासिक बीन काम्य संग्रह

भीसेशी क्टनी हरहा, प्रगट किया जिए जैसण पास ।

१२०

कुट गमाइवड देहनी से जरतर गण्ड पूर्द सास कि ॥६॥ संदत सोख सचोतरह (१६१७) वजदिस पान्य नगर महार ।

भीगुरु पहुँचा दिखरता, सहु अदिवय मन हुएँ लगार ।।।। केइ क्षमति कई किया बोस्स सुद्द भरव विपरीत । निज गुरु मापित ओस्क्षम् विहो क्रिय ओग्रुद पास्मी जीत कि ॥८॥

लक शु. सायव बाक्षक (वहां काण कागुद पाल्या काव कि ॥०॥ कंकाको मही सूचगो, पंदित वजी बदै बाममान । खागर बीचर कम बयो जिहि क्यों करवर गुरु मानि कि ॥६॥

पान्य माहि पंचासरी पाडा पाडांकों में पोसाड । पीछ देई पैती रहों, से मुख खबत आरू पंपास कि ॥१०॥

गण्ड चौराती मेळवी पंच शास्त्र तो चास्त्र चहार । जीरबंद सरवर राजियी, य सहस्त्रो जाग्ने संवार कि ॥११॥

सुनि डामाझ पीरसी बहु पहितुता कहता होत ! सुपायह इस मोठता बीजी दल किम पामे पोप कि ॥१२॥ पना दिवस सा बाइका मोडा गोरस क्षोचा बीर ।

विधिवादह साधु खिया अभि २ व दीये दीर कि ॥१३॥ वर्षमान जिन वा (वा?) रजे, खोबा वासी धुद्ध भाषा(दा?)र।

वर्षमान जिन वा (पा?) रजे, खोबा वासी बुद्ध भाषा(दा?)र । संघटा वेदना तुम्हें टाझी छी ए करण सामार कि ॥१४॥ पत सारि पोसद तथा कोजह एक द्वार स से सारित।

पव भारि पोसइ तथा कोल्ड सूत्र झरथ में मास्ति । पर्य पसे पोसइ करी शेंदनी नचि शेसे फिद्र मास्ति कि ॥१५॥

मानधीन हासिरहा इस पूज्रबा छह बहु बोछ । तै सुची परि सहदी, सब भागक बांद (ग) बाबो निशेष कि ।।१६॥ रोस रोस इम मनि नहीं, एक ओश्र किम करते बलाण । मोजिन्सुसर स्टिन्ट्र ने, भमरणि सामे कोढ़ि करमाण कि ॥१७॥

गहुली मं० (२६) सागः—ग्जरी।

भव मह पायड सब गुणकांग । न्यादि सकदर कदद ए सहस्रहः,

न्साहि सक्तवर क्ष्म्य ए सुरगुर, जिनहासन सुख्याण ॥धवः॥धाकगी॥ मनीय सती महं बहुत निहाले, नहों को यह समान ।

के कोपी क क्षोत्री कृष्ट्रा कंद्र सन पद्ध शुप्तान ॥१॥व्यवः। शुक्ती कपि सुगी व्यवनिषती, कृष्तपद वाद्र सन्मान ।

देस विदेश जीक हिंग्या दक्षी जेशी निज फुरमान ॥२॥भवः॥। स्मीतनमाणिक सर्वे क्रोक्त जनसम्बद्धाः राज्यतः॥

मोजिनमाणिक सृति चरोषर जारतरराच्छ राजान । चिरजीयो जिल्लांद वनीहनर चन्द्र सुनि क्रिकांगुजान॥३॥अवः॥

गहुंछी मं॰ (२७) शागः—ग्जरी।

दुनिया चहर ही सुक्तान । इंड नरपनि इंड विविध सुन्दर आने इत रहमान ॥दु०॥आंक्गी॥ यय यंगा मू मरिजन मायी चरनाचो निज माय ।

वर्षर बंस हुमाऊ नेहम अकवार माहि सुवांच ॥१॥द्र०॥ विधि पव दीसक दुःजन जनक, गाळो मह समिमान । सीर्वन सुन मव स्टि सिटोमको जाग मंहि 'जुगरमान ॥थादु०॥ बाहु सिहामण हुकूम सुनारति को सबि संबद साज ।

मिर मसके बहु उनकुँ सेवनि इनकुँ मुनि राजान ॥३॥५०॥

इक एव सिह परि मथाईबर, भारति वीऊ समाम । क्ट्नि<sup>4</sup>सदिव<sup>9</sup>जिनचंद घरावर, प्रतियो जहां होऊ मान ॥मा॰ दुः॥

गहुरी मं॰ (२८) राग'---धबस धन्यास्त्री । मोको नोकडरी जिनशासनि प गुरु मीको ।

मुग्त्रपान जिंग जैगम पद्दी,दोवड असु अक्टबर ठो(टी९) कडरी।(जि. ।।मौ० राम काम (भाम) इस सुन्दर सफड सवड कव नीको ।

सादि सक्तर ऋद हु मोर्चु, दरमण बयो गुरुत्री फडरी ॥१॥तिशा मोहन रूप सुगुद बडमागी, छ्डो मान मोजीद को । में गुद उपर अद अवजर घरतां, हुट गुम तिहरू फोकट सी।२॥विशो

भीगुद मामि हुरति हरि माजह नाव सनी जिब सोह की। मार (इ?)भोवंत भूतन चिर जीवड, साहित "सन्धि" मुनी की ॥३॥

गहुंखी नं ० (२९) राग'--सोरठी। माज घउरंग आणंद भीग वपनी .

बाज राष्ट्र राज ना <u>शुत्र बुजोम्ह</u> । गाम पुरि पाटणइ रंगि बभावणा

नकाण प्रक्रव संघ कीत्रप्त ॥ भारत ॥भा ॥-

हुकम भी भादि नह पंच नहि साधिनह

च्द्रय कीयह संघनो सवायो ।

संघपति सोमणी अलाव आका किनती

धीय जिल्लांद गुद्ध बाज वायो ॥१॥वा०॥

सादि प्रतियोजना यंच नदी सायतां,

सुअसमद् आस अगि मेर वागी।

"बन्धिककोस्र मुनि कहा (कहति) गुद्र गावतां

माञ सुद्रा परम मनि प्रीत जागी ॥२॥मा०॥

(३०) गहुछो

सुगुर मेरड कामिन कामगबी।

मनशुद्धं साहो अकवर दीनी, युगप्रवास पर्वी ॥१॥सु०॥

सक्छ निसाकर मंडछ समसरि, दीपति बद्दन छवि ।

महिनंबस मह महिमा जाकी दिल प्रति सवीनवी ।।२।।छु०।। जितमाणिक सुरि भाटि चत्रवागिरि, स्रोजिनवंत्र रवी ।

'ननभाषक स्रोट पाड खड्यागार, स्रामनवड्र रचा । पेकन हो हरकत सवह मन मह 'रज़ नियान' कवी ॥३॥सु ॥३

(३१) सुधवा गील ॥ रागः—घन्पास्ती ॥ नमो सूरि जिञ्चन्य दात्रा सदाबीयत्तव

शीपतत हुरसण जण विस्रपः।

रिद्धि मननिद्धि सुक्रसिद्धि दायक सद्दी

पातुका शहसमाइ बठि देश्य ॥ १ ॥ शमी ॥ सम्बन्धः मोरिका कोस राज्यका स्थात

स्थर मानका बाह्य शास्त्र स्थात ब्राह्म सहिम असकीय संवा

भाष्ट्र सद्धमः जसकायः स्वतः। गच्ड चहरामां ना मुनिवर् राधियाः

and the second

सालीया स्रिजवन्द देवा ॥ २ ॥ तमो० ॥

पेतिहासिक अन काव्य सम्बद् 45%

भाग सोमाग काराग गुण ब्यागस्त्र, जीवना कृष्टिमृद्धि जीव जाण्यतः।

बन्तरहरि बातम घरम कारिक(क)री,

खन पहुलां पश्ची सुर क्लाण्यत ॥ ३ ॥ नमो० ॥ रारतर सेर्ड्डा सरहरू मारिजाड,

कृप्त संकृत सबि दर की तह ।

इएनदन" कहड बतुबिय सीसंघ,



विन दिन दोखित एम दीजाइ ॥ छ ॥ समो ॥



## ॥ क्षीजिनसिंहसूरि गीतानि॥

राग —पेछाउछ (१)

द्यमं दिन भाज मशह चरक मेगळ गावा साह । न्यीजिनस्मिद्द्युरि आचारज जीवह बहुन संबाद शिशापुम०शः

गादि हुच्य श्रोजितवरूम्दि शुरु सर्वहिष हीन वहाइ ।

मंत्रीचर कर्मचंत्र प्रहोच्छक्ष कोजड तबर्द्व बताइ ॥२॥७०॥ पीडिगाद करवर जार्चु जानव जानन सब खोकाइ ॥ कदर 'गुजीवनव सुगुरु विरक्षीचरुधार्यय ७ शुग्वहार ॥३॥७०॥

(२) राग —मेवादउ

मागीनम शुर पायनमा नाउँ जो गच्छराज भीजितनिय मुरामक पूरवद वैद्यित काज ।।

प्रवाद वंदिन काम महानुर, मात्रामी शुण भादद व क्रियाक कारत केटि के की अधिक काम कार कार

प्तनिगव माहन वैनि में परे स्विष्ट कर्न मन माई ए । पारिवराज बटार विशिषाः प्रस्मवारक रहामी संस्टराक्षना गुजगाइस्युकीः अस्मित्र गुरू राज्यमे ॥३॥

गुर रणहार पराश्चितः नेहण्याः कश्चर्यहः। भी संपद्धाः ने सहसुद्धः विगयाः परस्याः परसार्गः ।

पार्मेचा परमार्थर ननभग, हुन्द्रम दिव क्षण के क्षिप्त ह

भूतर्यंत भादर मान शुक्ते, पावशाद अकवर दिसड I पर्ने गीदिठ करता द्या धरता, हिंसा दोप निवारिया ! 11211 आभद वरस्या हुआ ओच्छव, शुरू छाहोर पपारिया माभक्तर कामह करो, काश्मीए कियो रै बिहार भीपुरनगरसोहामणु ,विहां भरताथी अमार ॥ भगार वरती सर्व भारती हम्रो जयजबकार प्र शुरु सीत साप(मा) परीसद सक्या विविध प्रकार ए । महाज्ञाम जाजी हरज भाजी, घोरपणु हियहे घरी कारमीर देश विहार कोधी भीमकदर मध्यह करी (३) भी अक्रमर चित्त रंकियो, पूरुपने क्रप्ट बरदास । **भाषारिक गानसिंध करस. अम मन परमञ्ज**स माइ मन काम बद्धास अधिकत फातृत्य हुन्ही बीमइ हुना । **छड्ड्रिक जिन्न्वंड्**ट्री दोधी का**कारिक** पद संपदा। करमचंद मंत्रीसर महोत्सव कार्डवर मोटो कियो। uvii गरदाजना गुज देकि गिरमा वरीस सद् गुर, चापरा बरती क्या। चांपशी सक्त मध्यार चांपछ. देवि माता तन इसा, पावसाह शकारसाहि परक्यो जीजिनसिय सुरि विरजयः। -मासीस पश्चम "समयसन्दर" संघ सह हरकित ववड ।हना

**O-40** 

इति चीबिगसिंहसरीयां वस्त्री गीत समासम

### (३) गुरु गीतम्

भाज सर सन की बाडा पत्नी । भीजिनसिंहम्रि सुग्न दग्नन, सारति दूर दक्षी ॥१॥ माजिनचंद्रमृति सद्दरयह अनुर्विच संघ विश्वी ।

मादि हुस्म माचारत पर्वा दीची अधिक मसी ॥२॥ कोहि बरिस अंत्री सोकरमचंद्र, उत्सव काल रही।

"मनयमुन्दर ' शुरुक पद्रपंक्रम, छीना जेम सकी ।।३॥

(४) जिनमिहसूरि शोहाडण गीन मण्डवनि मामणि बानबुं आयेज्या एक यमाय । भीमाचार्यं सुध गाइमुं हीडानमा रे मार्गहमगिन माय ॥१॥दीः॥ चारु माजिनसिंहगूरि ही। प्रद नगमन(म) इ सुरि ।ईर।। मुप्त मन आर्गेत पृथ्वि ही० दश्मन पानिक दृष्टि ।।आ०।) मुनिराय माद्रा वश्रद्री अदियन अदिमा आजः।

चंद जित बहुनी क्या ही॰ शोलंप पृथ्य भाग ॥२॥ मामाग्री महिमा निवा, निवा दापर नृर ।

मरमारि वाच कमक समझ ही प्रगन्या पुरवपहर ।।३।।ई।०।। भावका बंगर बरगहर वांपनी शाह माहार लाक

मण बांपन है बरि थया ही प्रतम्बत्र पुत्रय प्रवार शाप्तामाना चौगर्मा गच्य मिर निका जिल्लामृहि स्वीम । विराज्यत बर्जुविव संघ मुं क्षीक सम्बन्धारहर यह भागीम शाधारीक एतिहासिश्व जैन काव्य संगह

(4) जिनसिंहस्रि गहुछो चाछड महेकी सहगुरु बांदिवाजो, सरित गुप्त गाँन वादिवानो कोई रे। भोजिनसिंहमृरि वाबीपाजो, सला करूँ प्रणाम कर ओड़ र 1१<sup>१६१०</sup>

मात चांपढदे हरि घपाजी, सहारे चांपसो हाह्य महश्रर रे। मनमोइन महिमा निश्वतको, सको चोपहा साल शहार रे शिचा॰

वर्रान्द्रमत मादर्योजी, संबी देव महाअत धार रे। सक्छ कळागम सोहगाजी सको स्तित विद्या मंहार र ११३।।चा ॥

भी सफदर सामह करित्री, सस्ती काश्मीर कियह विहार रे। साधु भाषास माहि रंत्रीयह रे, सको तिहां बरताबि अमारि रे।शाबान भीजिनचंद्रसूरि वापोयहजी असी शावारिक निज पहचार रे।

संप संपद्ध मास्या पद्धी, सली सर्वर गण्ड अयकार रे ।पाणाः। नंदि महोच्छव मंडोयवजी, संख्य कर्मचंद्र मंत्रीस रे ! नमर बाहोर बिङ्ग बावरहको, सको ऋषियम कोडि बरीस रे ।६१वार्ग

गुदनी मान्या रे मोटे ठकुरेजी सन्ती गुरुनी मान्या सददरसाहि रे। गुरुकी माल्या रे मोटे कॅबरेको, ससी असु हा त्रिमुक्तमां**दि** रे श्रा<mark>या</mark> सुस मन मोझो गुरुजी हुम गुणेश्रो, सुति जिम मधुष्टर सहकार <sup>है ।</sup> गुरुती द्वम दरसणनयणं निरस्ततांत्री सद्यो सहमनि हर्यंभपार रे । ८१

चिर प्रतपर गुर राजीयब्जी सको बीजिनसिंपसरीस रे। 'समयसुंदर' इम विनवहती, सको पूरव माइस्ट मनहीं जगीस रेह।चीन यभाषा (६)

१२८

भाज रंग क्यामणां मोतीयके चरक पुरावह रे। भीभावारिक सावियाः श्रीजिनस्थित्तिर वदावह रे ३११॥मा 🎉 सुग्मपान निम नाणीयहः स्रोजिनचंत्रस्रि सुर्णित् र ।

सर्हिय पाटक थापीया शुरु प्रत्यक्ष तेति दिगंद है ॥२॥भा०॥ सुर मर किन्तर हरपोया, गुरु मुक्कित वाणि श्रकाणक है।

पातिशाहि प्रतिवोधियत, कीमधनर साहि सुजाज र गशामान।। बढिशरी गुरु क्लायडे?(बवजडे)बिखशरी गुढ सुराबन्द रे १

विदारी गुढ नवणहे, पेसदास परमार्थत रे शिशामा।।। पन वांपछ हे कुमही, धन वांपसी साह बहार र ।

पुरप र**त्र जिहां ब**धना, को चोपहा साह कहार र ।!'साआा।

उप एक किया बचना, जा बावडुः खाल कहार र ।त्याखाला भी सत्तर गच्छ राजियन, जिल्लासन मादि श्रीवड रे। "समयमुंदर" बद्द गुरु सेरड, भीजिनसिपसूरि विर जीवड रे।६माल

> इपि भी भी भी शाषाचें जिनसिंहच्रि यीतन् ॥ भी हर्षनन्दन जुनिनाकिरीहरून्॥

> > (0)

भाम कुँ पन दिन मेरक। कुम्प दत्ता प्रगटी अब मेरी, पैक्यू शुर मेरक ॥ १ ॥ मा० ॥ भी तिनिमद्द्विति (२) मेर जीव में सुप्तदे गई नदीय अनेरी। इमुदिनी चन्द्र तिमक युम सीनक, दूर तुरी सुम्द्र मेरक।। ॥मा०॥ तुम्दारह इरसम सार्गद (माफ्त) चयतनी स्वयन का मेम मरेरक। "सम्यमुम्दर" बहुद सच कुँ बहुस जीव सुँ तिन यह सप्तरपराशका (८) चीमासा गीत।

सावज मास सोहामणो, महिसस वरसे मेही जी ! वापीयद्वारे पित २ करह, अमह मित सुगुरु सतेही भी !! असस मत सुगुरु सतेह प्रमन्त्रों, मेदिनी हरवाकियां ! गुरु जीव असला जुगारि पास्त्रह सहद भीर परणाधियां !! गुरु सेत समित्रत बोम बाबह, संस आनंद असी नयों ! कितसिंग सुरि करत बाहमासड, मावण मास सोहामणो !! ?!! मक्क सावङ मादवह नीर मर्बा मीहाणों शी !

गुहिर र'मोर म्बनि नामता, धरगुर करिया क्लागो तो ॥ क्लाम क्लाक्ट्रिया बांचम्, मबिप राचइ मोरद्धा । कवि सर्व होयम सुनी इरच्छ, क्षेत्र चंद्र कहिरद्धा ॥

गोरही मंगल गोरागाच्य, कंट कोकिस समितवर। जितस्मिद्द मुख्यित गार्चा, सब्दै रे साम्यो भाववर ॥थ॥ साम् भास सब्द फक्षी निरमक सरवर शीरो सी। समार कराम रस मर्चा, साचर क्षेत्र गंगीरो सी॥

स्तर्भ चप्यान स्थानस्य सामाराजा॥ गीमीर सायर क्षेत्र स्वद्भाव, सक्कर गुण मिन सोहर।। शुरु कॅरते परि क्षर्य क्ष्युत, पूक्त पूज मोहर।। शुरू कॅरते परि क्षर्य क्ष्युत, पूक्त पूज् रखी। सेवर्ज किवस्थि सुरि सह गुरू, बास् मास कासा फकी॥ ३॥ कारी गुरू कहती कुछ, भारत्य हेत्र किलो को।

गुर करता पार क्षरण करहा, पून्ता पूज् रखी।
सेवर्जा निवर्भिय सूरि सद्देशुरू, मासू मास क्षासा प्रक्री
करती गुरू करती क्षरा, मताव्य तेम विश्वे को।
परतीयद्व रेगाम बीचनां नम मिने परमाणेद्वो नी।।
जन मिने परमाणेद्व प्रमारवी सरम स्थान क्या क्या।।

**प**उमास प्यार मास भिनसिंघ सुरि संपद **मागसा** ! वीनक्द बाचक ''समय सुन्वर'', काली गुर चड्ली कक्षा ॥४॥

भोजिनसिंहसरि गीतानि

(९) गहुछो मापारिज हुमे मन मोहियो, धुमे जींग मोहन वेछि ! सन्दर रूप सुद्दामणी, यत्रम सुवारस केकि ॥ १ ॥मा०॥

राय रात्रा सब मोहिया, मोध्रो सक्बर साह र। नर नारी राभन मोदिया महिमा महियक माह र ॥ २ ॥ भा०॥ कामण मोइन निक करी, सुधा दीस्रो छो साधु र ।

मोदनगारा शुक्र तम तथा, प परमारम साथ रै॥ ३ ॥ मा०॥ गुण देती राचे सहको, अवगुण राचे स कीव रे। दार सदको दियह घरें ने बर पाप विक्ष होय रे ॥ ४ ॥ आ आ

गुमनेन रे गुद्ध समहत्रणाः जिनसिंहसूरि गुरुराज रे । हान किया गुज निर्मेक्स "समय मुन्यूर" सरदाज रे ॥ ५ शमान।

(१०) गुम्याणी महिमा गीन गुर बाजी (अग) सनसह मोदीपड, साचा मोदण वेसी जी। सांमक्रता सटुनइ सुक्ष संपन्नह, जानि भमा रस रेखी जा ।शागुरशा बादन चंद्रम कई अदि शीवडी जिर्मक तीम करेंगी और !

पाप परतस्य भविषय का तका, कानी सुद्ध मन वंगी की [रागुर::[]

वचन चातुरी गुड प्रतिनृक्षकी, साहि "स्रहेम" मरिंदो जी । समस्दान नद चक्को चजाविचड, स्रोजिनसिंह सूरिंदो सी ।३छाउणी चोपड़ा चेग्रइ सोस चड़ावनड, चांपसी हाह सतस्रती जी ।

परवादी गत्र भंत्रण केसरी, आगाम कर्ष मंद्रारो जो ।श्रमुठ ।। युग्नमान सर्वहायह यापिया अकहर हाहि हुमूरी जी । राजसमुद्र' मनरेगह कथरा, प्रतपड जो समि सूरी जो ।थ्रमुद्रः।।

(११) शब्कपति पद प्राप्ति गीत भीकिनस्हिद्द्रिप्टर काल श्रीसंप साम्या (सार्) मान् रे । बातसराच्य्रपति सन्नी (सन्नी) गाहु बाच्यर दिन दिन बात ॥ र ॥

कोदि वौकारी राज करक व्यं, प्रकारा वसमान रे ।श्यानाः। सुरिनंत्र सिर कत्र विराजहः समा ग्रुग्ट मधान रे । सुमित ग्रुपति हुए चामर बीजहः, सिंहास्त्रण स्मीक्वान र ।शामा ॥ मीर्सभ रे सुग्रमान पदवी खही जासा "सङ्क्षान" रे ।

माई ऐसा सर्गुर वैदीयह, जीगम जुम्बपुरफान रे ।

साजण मण चिंत्या हुआ, मस्या तुरक्षण मध्य रे ।शमा ॥ भीतंत्र रंग करह अति वच्छन होधा बहुत्य हाम रे। का विशि कीर्थि कविश्य बोल्ड करवान रे ।शमार्थः॥

वस विशि क्षीचें कविषण बोळा, 'क्रवनम्बन' गुण्यान रे ग्यामंगा (१२) ॥निर्वाण गोतः ॥ काळ —निंदकरी

(१२) [[1नवाण गात ][ डाल —्वनद्वरा मेडनइ मगरि पवारोगा श्रीजिनसिंह सुजाव हो | पूजजी | पोस वहि तेरस निसि मराह्न पास्पड पद शिरवांज हो ।शरुजजीः॥

तरबर पंसी मानीया, जांगड सुगुर सनूर हो ॥३॥पू•॥ प्रदेशाटी पगडक वया, शीयत विज काहण द्वार हो । बोछायो बाख्य नहीं, क्य ब्यूड फरतार हो ॥४॥पू॰॥ ममरद मगन्य बंदरा, "सुकूरबसान" नवाद हो ॥५०॥

दोर्प नींद् निवारीयदः, भम तगद् प्रस्ताव हो । पूजजी० ॥ राइ प्रायिकन साचनत्र, पश्चिमणत्र शुम्म भाव हो ॥२॥पूर्णा

क्षालर वाजी देइरइ वाजड लंख पहुर हो।

कामस देस विदेश ना, वांची करड (३१) जवाव हो ॥५॥पू०॥ स्ट्रहा चेस्र खाडिस, मी(चि?)नति करह विशेष हो ॥५ ॥ पानी परवाडि होजीयह, सुरुष्ट सामव देश हो ।।६।।पू०।।

ए पाठिमाही मेचड३, उमा करह बरदाम हो ॥पू०॥ ण्ड यही पडर्य नहीं, चासड भी भो पास हो ॥४।।पू०।। मारी बोदिया भाविका कोसवाछ सीमाछ हो ॥पृथा यमानमापि कर्द करड, एक बराज रसाब हो ॥८॥पू०॥

बारक्तरारव पश्चि गयव हता बोत्सवग द्वार दो ॥पू ॥ माप सवारय मोहान्यक, पास्पत्र सुरक्षोक सार हो ॥धापू०॥ मीन महार मनचिन्नी कीपत कोई आक्रोल हा ।।पूर्वा मगत्र्य दिप्य मबाजीवा आगड मृख थी माच दा ॥१०।पू०॥

पार तुम्हारइ प्रनिपेयः, श्रीजिनशाज सन्त हो ॥पू ॥ भाषारिज अधिश्री कृता जीजिनसागर सार हो ॥पू॰॥११॥ सरि ? बाज्यो बंदना, श्रीक्रिनोस्ट सुर्देष हा ॥पृथा

मानिय करण्यी नवश 'हरफान्द्रन आगेंद हो ॥१२। पुना

## की क्षेमराज उपाध्याय गीतं

सरसति करि सुपमान हो गाइ सु सुहगुद्ध राज्यो । गार्मु सुह गुरु सक्छ सुग्वर, गक्षि सरतर सुरूरो ।

महिराल्य महिमानंत मुणिवर, बाक्यणि श्रांतम घरो ।

सिद्धान्त सार विचार सागर, स्ताजनिक वयरागरी। कवर्षन भी चनकाय रोमराज गहसु सही व झर गुरो ॥१॥

भवियण जल पर्क बोहद हो, छाजहरूह कुछि सोहद हो।

धाजहर कुळि समतरीय सुद्रगुर, साह क्रीका नन्दणी।

बर मारि क्रीक्षदेशी कथरहे, पाप शायह चन्यूयो । दिश्रीया भी जिनवन्त्रसृदि शुरि संबद पनर सोकेचार ।

सीखविय सुपरई सोमधन गुरि, मक्ष्यिय, (क्रम) संस्य इस ॥३॥ चपसम रखद् भैदारु है, संजमिद्धिरि वर हारू पः।

संजय सिरि वर द्वार सोहदः, पूरव करि समवदि घरदः।

मक्तच नगरश सरस देसण, मोह भाषा परिहरह। कियामाण भरत शीयबद्ध, येच प्रमास निचारप ।

चन्नाम की क्षेत्रकात <u>स्वर</u>ाष, चवन विद्यासारम ॥३॥ क्लक सण्ड सिरगामी है, यह नवनिधि सिद्धि पामी है।

पामीन सुरुगुरु राणीय सेवा सम्बद्ध सिद्धि सुद्दामणी। भाउड़े चौक पूरेब सुद्द चपावत वर कामिणी।

वीर्पत विनमणी समय तेजह अविध्वका तुम्ब र्ववड । विवर्णता की च्यासम् केसराज 'क्रमक मण्ड विरस्देव ॥४॥

रुद्य गोर्ट (काई० अं० गुटका से ) १७ वी सदी कि॰

## क्षी भाषकृषे उपाद्याय गीतं

भो सरसति मति दिव भणी, सुद्दगुरु करव पसाय ।

इरप करी हुं बीनलुं, श्रीभावहर्य उक्साय ॥ १ ॥

भी भानवप अवसामवर, प्रवपः कोडि वरीस ।

वही सरसित देवता, इरिप दीयद मासीस ॥ २॥

दुढि करीनइ किम कोझी(य)इ, चीर गम्मीर गुणेहि ।

मैठ महासागर ग्रही अधिका वे गुरु देहि ॥ ३ ॥

दिन दिनि संज्ञाम संचडहं साधर जिम सितः। पाकि । वय जय ज्ञय तेत्रची करहः, जिसी न समह स्राप्ति ॥ ४ ॥

भुग्वद जिम सोहानणाः मन अक्षित दातार । हर्षे जादि सक संपदाः तर मानव सकमार ॥ ५ ॥

राग —सोरठी

सम्बद्ध सिर्व अगत्र जीवाब्द्ध, मन परम श्रीत पदि बाब्द्ध । बेसम रस सरस विस्ताबद्ध तुका बृहमति दूरि गमाब्द्ध ॥ ६ ॥

भावक चावक चज्राह मीर सीम की चंद्र साह । सरवर है महिन्दुण शहण काजी रामि धरियह विकय ॥ ७ ॥

सरवर ते समियण शक्य नाजी रामि भरियह विनय ॥ ४ कमाइ विद्रां सुकृत अंकृत, टखद मिक्या सर नमक (विमिर?)पूर ।

सैताप पाप 📭 चूर जिलहासन विभवना मृत् ॥ ८॥

भी भागहर्षं बबहाय, ते जिल्लाहर कहियह न्याय । बपसम रसि पृरित काय, सोहह सैसारि साझव !! E ।। वृहा'--- मीजिन माणिकसूरि गुरु, द्योवड पड़ बक्साय । जेसखमेरा माहि सुदि दसमि नमड तसु पाय ॥ १० ॥

सुतुरु पाप प्रमोद नमीयह, दुत्त दुराति बृद्द ग्रमीयह ! भव सागारि मिमि न ममीयह, सुल संपति सरिया रमीयह ॥११॥ सरदराति पृतिस चन्द्र, गृह दीठह मनि सार्णद !

म्र चन्त्, गुरु दाठा मान माणद् । सेवंता सुरत्य कंत्, रंग्न्ड गुर चन्ति नरित् ॥१२॥

साह कोडा नंदन भन्त, कोडिय दे स्परि रहम्म ।

'हअतिकड युगुच चा चीस, च्यासय सदा युजगीस ॥१३॥ भी भाषार्थ वितकारी, अधव श्रीन पंथ विचारी ।

मा मान्यूप म्हतनारा, श्वान श्वान पथ विचारा। पंच छमिति गुपति गुणधारी, विद्दत्त गुढ दोप निवारी।।१४/। सी मान्यूप अन्यासा, विरशीवत मृतिबुद राया।

मान्यूप क्यामा, स्वरजावत मुनियर राया। मार्ड इरक्ट सुद्देश्वर गाया, अस शीववह अधिक सुद्दाया ॥१५॥

(संम्बरम्य पत्र १ तत्कासीन कि॰ रचित्र )

## सुखनियान गुक्जीतम्

राग पन्यास्ता सुगुद के प्रथमी मधिवण पाया

भीसमयकाम गुरु पाटि प्रमाकर, सुदानिधान थानियाम ।१। शुन्द बंस किसत सुन्नीनम्, यह सुन्न सम्पति स्थाया ।

गुणसेन कहति सुगुरु संबाद्धः शिन २ तेज सबाया । १ १ सं १६८५ वेकहि ३ तिने क्रम्बारे पं गुम्बरेन किसीलं क्षित्रेच राजव वाचवार्णं ( शीहरूबी संबाद इक्सुटरेने ) १**९३०० विश्वना** 

## की सायुक्ति कि कपपताका गीतम्।

#### **(EX)**

॥ जयपताका गीत ॥

सोस्ट्या पंचतीसह समह आगरह नवदि विभगरे। पोसहकी चरचा शकी अपततर समस्य भी रेस रे। १।

बरतर संद्रत पद पामीबह, साधुकीचि जय सार रै।

साहि व्यक्तवर वहात श्रीमुक्त परिवत यह ब्याररे। सर० "इदिसागरंग तथी बुद्धि गर्भ भागीयव व्यति व्यक्तिगर रे।

पष्ट भया तथा अवस्थिती सातायक आते आवश्यार रा ।

च्या तथा जापसता त्यातर अवस्था समझार रारा चैंस्कृत समझो मा बोझीयब, स्था किसाल अपार रे। चतुर अस्त्रमर मुख पॅक्षिते करी सागर सुधि द्वार रे।३। स्तर

त्तके व्याक्ये पहुषक नहीं सरस ए सुव्यक्त व्यक्तक ए ! सक्य पागर मुधि रूपहरक, जाणीयक बहुति नव पिंड रे ।शस्त्र० नंगवासि पद्ध पोणू १००६, सोहीबढ क्षमण नव मान्य रे । बचन परिचाद प बोक्कियन, मुद्धिसागर काजागरे ।५। स्वर०

पीनिक मोहि थी जीककी शहबारङ्ग पनाहरः। वर्षपनतो सङ्क सक्कर पहचा सागर बुद्धि तणहभीग दे 1६। स्तर०

न्हांपमको सङ्घ सक्का प्रह्मा सागर नृद्धि तथ्य सेग रे १६। द्रार० हुउम करि पाक्षिक्षक दीया, सेरि इमाम शीसाण रे । गाजवह याजवह भाषीया सरसर सजस सकाण रे । ७। सर० भीजितचन्त्रसूरि सानिया, "दवा कक्का" शुद्र सीस रे । "साधुकोर्त्ति ' जाग जयत श्रव, कहर कवि ''करव ' मगीस रे।८।सर्

।। इवि भी सामुक्षीरवि गुद समपवाका गीवं ।

(२)

संक्र्रस स्य असीवा पाटणह, ची ( चैत्र ) बासी महिमानो भी । करतर विका कहमा हुईंग हुक्ड श्रुटि जिलेगर भाजीरे । 📢

कय पाडवर (पाम्मो१)कारतर पुरि कागरह, चाबुद्वीर्चि बहु मूरे बी ! पोसद पर्व विनद जिल वापीयड, बक्कर साहि इज्हे रे 121 <sup>जब</sup>

मागल पुरि मिगसरि पुरि भारसी सोस्पंत्रशीस वरीस सी ! पूरव विदय सदी चलवाक्रियत सांधुकीर्थि सुलगीशो रै ।३। म॰

च्यारि वरण रारतर (**वं**)जय (त्रग)करि, जापह वास-गोपा**ल्या** ।

पूठा वाट कराऊ कहु कहुइ क्रमती सिर् पंच वास्त्रोत्ती (४) तम इनुद्धि पर थयः तर विज सही, नीवज अनहः

संस्कर जिम हुद मेरि वजाबिनड्, बाञ्चड रचणी ठामजी <sup>(५)ज</sup>े नाइमस मेपदान नेतसी, के नक्षर प्रसायों जी।

पंच शब्द मजाबी जय सहमड, सारतर कोयत मंडाणो भी १६१<del>त</del> मोजिनदत्त कुरासमूरि मानिका चचन पुण्य प्रकारी जो ।

कर ओडी नइ' सङ्घति' बीननङ् शारतर् जय-जयकारीजी ।<sup>अज</sup> इति को जयपनाका गीर्न ।। यो । या० अरही पटवार्य ॥

( यत्र १ स्रोपुत्रश्री सं १)

### (३) गहुर्छी राग—ससावरी

वापि रमास्र असूत रस सारिग्री, मोहुमा भविषण छोइ भी। सूत्र मिद्दंत कार्य सूचा कहर, मुणतां सवि सुद्ध होर जी ॥१॥ महगुर माधुकीचि नितु बन्दोक्द, स्वशम रस अंडारो जी। शीख सुरद संजय गुण कागबा,सवछ संच सुग्रकारी जी मिश पंच सुमित बन शुमि मको परह पासक निरनीचारी जी। न मर-नारी पर सबा करह, दुत्तर तरह मंमारी औ ॥२॥म० । बस्तिग नन्दन गुरु चड्नी कुछा स्रोमबंदा सिंगारो जी। पन रोमस है जिपि स्वरह धवा,नर्थिती दुसि सवनारा जी ।३म० दुरमणि सत्रनिधि सुद्ध सम्पनि मिन्दर् त्याक्त्रद्धा शुरु सीमोजी । "देवकम्छ ' सुनि कर जोडी सगर पृरुष्ड सनद जाग्रीमो जी ।श्राम० ॥ मै १६२५ वर्षे भारतमृदि १० भागरा भगर जिनवस्त्रमृदि

राज्ये देमकीनि क्षिणितं साविका माहिती पठनार्थं ॥ पत्र १ भी पुत्रजी स संगर्ने । (अनायी पार्य गणनाह )

#### (४) क्यिल

मापुकार्ति सायु अगस्ति जिसी सव मागरको साद् वतार्यो । पिताह सददरक दृश्यार जीवत जिल्लाह बुमति विदायी । दीयह तिय किम करकार महार दीयह अपु नीति विगायों। सरुप्यासद्यागर मित्र गया

गाव इच इानि सन्न गण्ड निकार्यो । ।।

# किं कनकसोम छत

जङ्गतपद् वे छि सरपति सम्मजी बीनपु, आस्ट बायत वाणि ।

मूख बको स्वरतर तजा करिस्तुं विस्त् क्याणि ॥१॥

भूक बका करतर तथा कारस्यु ।वस्त्र कराणा भारक वाणी मिळी <u>ल</u>ुणो, सन्त्रार अति वाणीत् ।

चित्त विश्वाद न को घरडं, साचर्ड कहर सुनिंद । श्या

सोध्यसम पंत्रीस्थ समई, बावक दया सुनीस । वटमासि माया मागरे, वह परि करि सुन्नगीस ॥३॥

चरमास माया मागः, बहु पार कार धुमास ॥२ -'रहनचन्द्र' बक्दाग गणि, पविद्वह ''लाधुकीर्षि'' !

"हीररंग" गुण जामको हाता 'देवकीर्राच" ॥॥ सप करि "इंसकोर्च" अस्ते, "कनकसोम" जसर्वत ।

"দুগম্বীদন্ত ' মনি ভ্যান থাঁচ, "ব্ৰক্ষান্ত" বুধিবি । । । 'হালকুহান্ত' কালা বনুতে, 'বয়ক্ষান্ত' ভি. কম ভিন্ন ।

संतिष्ठराख" कति रंग करी "इस्वर्तन्" सुप्रसिद्धः ॥६॥

मेराने चारित्र छोयो, "भीरचि(मि)मछ स्त्राण । मङ्गीतम सारात विस्तरी दिन २ चढते बार ॥ ७ ॥

चड्डाजम सारता विस्तरा । दन र चड्डा चला। च चास्टि—नितृ दिन २ चडतह बान, श्री शंध दीयह बहुमान !

तपने चरचा कठाइ भाषकमे यात्र सुगाइ शदा।

मो सरियो पंडित कोड सदी गाँव बागरे कोड।

ा सारता पांडत जात. यहां. मांस जागर कात । तिथि गर्व हमी यम. जीवर्ड जुद्धिमागर अपयञ्च सीपो ॥६॥ भागक माने इम बोसर्व, समह गाधारस(व?) कुण सोल्द ! भावक कहरू गर्व न कीसड्, पृक्षी पंडित समझौजर !!१०!!

संपनां सरोगास कु पूछई, तुम्ह गुरु कोइ वहां छइ। संपनां गानी नई सारकुं सामुकीर्त्त है इस दालई।।१९॥

किति कागद तिथि इक दीन्द्र, आक्क बचने न पतीनई। पोसह तिहि एक प्रकार, अपि मुख्य तं अविणार ॥१२॥

सायुकीचिं तस्य विकार्यों, तस्यास्य साहि संमार्यो । पीयम छाँ होद मकार, कृश्यो नहीं सही गमार ॥१२॥ विद्यों किरत्न दोग इस शेद्धा, तस्या तब धया निकीद्वा ।

विहाँ कियल दोप दस शेदा, समझ तम धया निकीद्वा । मिकी पदम्मीदर नई कायतं, गण्ड ज्यासीकी पत रासर्व ॥१४॥ दृष्ट्य-पदम सुंदर इस बोक्सिट, बंदन मायर्व काह ।

स्वारव पडीजो जापवर्ष तर्प आयो इप ठाँद्र ॥१५॥ दिव जपराय दागडे हुन्हें, पडवो वर्रासड पह ।

हिच सरणे हाम ब्यावियां, काह दिकाहड छेंद्र ॥१६॥ वेषठ ने संदोगोड, विश्व स्रारुव मन मादि।

सायुकीशा जिहां व्यावस्य तिहां हुं व्यावस्य नीहि।।१०। सुत्री बान प्रत्यर रस्ती, संच मिन्ची सब बाई। गस्त पजादई ऋषियती हिंद बीब्य तुम्द कॉई।।१८॥

गास यनाहर अधियनी दिन बीस तुम्द अदि।१६८ चाहि-चीश दिन इम्हें न दोह्यां ऋषिमतीयनकी पत गोस्यां।

यात्वर तेजमी बोलायो बट्ट आर्गत् मुं ते बाम्या ॥१६॥

पैच ब्रिक्ति बान पनोठी, परमच्छी हुमा बसीही। चारान कि बरचा धारों ते पर किल्लिसनइ सम्बद्ध सापरे ॥१८॥

पेतिशासिक जैन काम्य संग्रह १४२

-रापक्रा रिप हुं सोबाबई, इहां पद्मसुंबर नहीं आवर्ड ।

करिस्यां पातिसाइ इमूर, शरतर भरि वाज्या तूर ॥२१॥ मिगसर बदी छह प्रभातत्रं मिकिमा पातिसाह संपातत्रं।

वादम**ध** बोध्ययर्व पिछाणी, साहि बात स**ह** शुद्रराणी ॥२३॥ न्मार्जन्द सरसर मारदर्द, कविराज कई की आध्यासर्व ! निम २ वानक सबि काया, विदानई कविराज वृक्षया ॥२३॥

कानिक्द महाद निभा, मिक्किया तिह भट्ट सहस्र। सा**ुकीर्चि संस्कृत मानारं, बु**थिसागर स्<u>वं</u> स्र्<u>यं</u> हा**वर्ड** ॥२४॥

पंडित फर्ड मूड गमार, तेरो नाम छै नुद्धि कुठार। योज्य बरबा दिन पंच, साबाई बरतर प्रश्न संब ॥२५॥

वृद्धाः---कविरामई निर्णय कीवर्ड, मृठई बुद्धि कुठार ।

साहि पासि जाई ऋ पोपह पर्व विचार ॥१६॥ पर्ममुन्दर इस जिलबा, इणि हालई सो हासि। साहि पास काइ कहाँ, यो इम कीबीदास ॥२४॥

मिगसर बदी बारस दिशे, गवा सादि आधासि । करण पुठा वेक्सुक, तथा गया शव मासि ॥३८॥

साहि इसर बोस्रविमा, श्वेताम्बर कर ल्याय । 🛔 ऋरिस ततकिय करन , तेन्या प्रवित राय ॥ १६॥

RT66

दिव तंड्या पंडित रायश्च ऋतिराज समा नोस्मयत् । सामकी के संस्कृत बोस्कं, बारतर कहि केहनइ तोछ ।।३०।। साबि सुगत दीया सावासि, सरतर मनि व्यक्ति व्यक्ताव ! वृद्धिसागर क्षु न जानवाँ, साबि साधुकीर्ति कुँ क्सानव !!३१!! पंडित सम (व? मा?) बांबर्ड एम, निर्णय कीचो की जम !

भवत सम्म (बर भार) बाब्ड एम, निरुष कोषी छ जम । सरतर राज्य कुड एस सावार्ज, तपद्ध्य परित कोइ स्म रायड ॥३२॥ मृद्ध पंडित सम किम होड, पातिसाह विचार्यों कोइ ।

दव पर्मसुद्द वोद्ययह, हुन्हि रह्यो समा माहि जान्यो ॥३३॥ चत्रपत्री पोज्य मान्या, सरसर क्र शहरद बाज्यो ।

गजनशीया करतर छोड़, क्रियमती बया खन कोछ ।।१४॥ वित्र हुक्स मेरि हु (दु?) ह बाब्द , तथा राति दीवी छे साब्द । पातिकाह सुको च कल, तपकार करते नियत ।।३५॥ बाह्य मेमई छोडाया. मान मेंग करी कहवाया ।

न्तसम्बद्धाः सर मरि कीनई, दुरि(इ१)मेरि हुक्म १ल्ड दीनई ॥३६॥

ब्हाः—

न्तरतर मनदि विवारीयो, पद वस्त किम होइ। जीती वाती हारीयई, करवे पराक्रमकोइ ॥३७॥

पोष् बाह्मस नेतसी सेपड पारस साह । मेमिनास काराज बाह्मसिया, गीवनास सोज जागार ।।३८८

मेमिदास क्याराज सहजसिंग, गंगदास मोज जगाइ ।।३८।। भीचंत्र भीवच्य क्याराजी स्टब्स सम्बद्धा

भीर्षेत् भीवच्छ समरती इरम्झ धरवत बसाम । स्थलमस महमस भारतु रेडर्ड सामीवास सुजाम ॥३६॥

पोक्रमण (प?)री विदि मिस्या महेबचा संवबात । सावक सम (प!) वैद्याचीया, महिम के कोटीबात ॥४०॥

पेतिशसिक जैन काम्य संमद 788

तप्रा रिप तुं सोषायां इस्रो प्राम्मुंद्र नहीं भावां।

इरिस्यो पाविसाइ इजुर सरवर परि बाज्या तुर ॥२१॥ मिगचर बड़ी छड़ प्रमातहे मिखिमा पाविसाह सँपानहें।

बाहमद बोब्यवर्ड रिअली, साहि बत सह गुररानी ॥ ३॥

मार्गेदद रारतर मान्ददे, चविराज करेंकी आहवार्ट्य । निस ९ यानक सवि कापा, विदायहँ कविराज बुद्धपा ॥ ३॥

मानिहदू महादे मिश्र, मिक्टिया विद् मह सहस्र । रात्तुवीर्ति संस्कृत माध्यं, बुधिसागर स्यु स्युं दाखरं ॥२४॥

पंदित पद्द गुउ गमार, वेरो माम है बुद्धि कुछार। पोपह चरचा दिन १४, साचर्ड सरहर दश संब ॥ ॥

वटा'--

साहि पासि जाई च्हु योग्द्र पद विचार ।।२६॥ पर्वमुत्दरहम विशवहे, इथि हाणई मो हानि । सादि पास कार करहें, यो इम जीवीयन ॥१४॥

कविरामां निर्मय कीयते, जुठते बुद्धि कुछर ।

मिगमर बरी बारस दिने गया साहि आवासि। क्षातर पुत्रा देवराह, सपा गया सद मासि ॥२८॥

हवेतास्वर कड स्थाय ।

🛊 करिस ततकिय सरा , तेड्या परिवन राप ॥२६॥

दास

रायां, कविराज समा बोस्रायां । संस्ट्रण बोहर्र, गारतर कहि बहुतर तीले । १३०॥ कृषि कनकसोसकृत जहतपर वैकि सादि सुगत दीयह सावासि, तारतर मनि व्यक्ति कलाम ।

मृद्धिसारर क्ष्मु न जाण्डं, साहि सायुकीर्ति कुं बराण्ड ॥३१॥ पंदित सम (ब? मा?) थाख्डं एम, निर्णय कीभो छै अम । करतर राष्ट्र को प्रमु सावां, तपका प्रसि काह न राष्ट्र ॥३२॥ सृद्ध पदित सम किम होद, पातिसाह विचार्यों जाह ।

चु पहल चन रुक्त बाह्य पातसाह स्वचाया जाह । चन पर्ममुंबर बोह्यावर, सुन्ति राह्यो समा माहि मान्यो ॥३३॥ चत्रपर्शे पोपद बाल्या, सरसर क बहुदह साल्यो ।

गजनभीया करतर छोड़, स्टिपमणी बया सब फोड़ ॥३४॥ रिया हुडम मेरि हु (दु?) इ बाबइ, तथा राति दीवी छे आबद । पातिसाह मुखो ए बान, तप्पद्धार्ट करई निपात ॥३५॥ चाहमछ मेर्प्स छोड़ाया, सान संग करी कड़वाया ।

वपक्ष फदर्र सर भरि क्षीजर्र, दुरि(इ?)मेरि हुक्स इन्ह् दौजर्र ॥३६॥

वृहाः—

-ररतर मनहि क्यारोवी, यह बात किम होइ । सीती वाजी हारीवई, करडे पराक्रमकोइ ॥३७॥ मोपु कारम्ड नेतनी, सेवह जनस सक्त ।

योपू बाइम्ब नेतली, सेवड पारम साह । नैमिदास फगराज भहजसिंध, गंगदास सोज जगाई ॥३८॥

भीर्चेद भीवच्छ अगरभी शुरुष्क् बर्दन वस्त्रण । स्रज्ञमक ग्रहमक भारत देवते सामीत्राम सजाल ॥३३॥

धानमक गङ्गमक मारह रेडर्ड सामीदास सुनाम ॥३६॥ चीकानप (वर्र)री सिहि मिस्या महंबचा संववाछ ।

भावक सम (वर्ष) तेशाबीया, महिम के कोटीबास ॥४०॥

### षािि'—

मिक्रि पतुतावी कांपिन, वहारी छई जिहा कावासि। कादर दिव कपि(कर्ग)र्वशीपन, शुद मंत्रि क्षित्र वसि कीपना।४१॥

चाइमक मेध्द बाल क्याह, अक्टबर रे तिहाँ कीया बुकाद । परका नेमोहास हज़र वीजई बाजा हकूम पहर (१४०)।

कब्बीमा पातिसाहि तुरुठं सर्वहायि थापि कीठं पुठई। सम नामा ऋहत नमावर्ड, मवणां पोरह कुं बमावर्ड ॥४३॥

स्रोजा प्रश्नीदार पहाचा शासर साचा जस पाया। मेरि महश्र होस्र नीसाणा चान्या चक्रयो योख प्रमाव ॥४४॥

संघ मेखि मिनवर्ड काण्युरं, गुरु सोवह सीसंप चून्युरं । बाजार सामग्रं केरह, प्यसारव कीपर्व सकेरहं ॥४५॥

करतरे बहर पर पायो मागल अन सह बनुस्मयर्ड । पैच वरण व बाह बनेक, पहिराया संघि क्लिक ।।४६॥

हारमर्व सम्बो सह जाणहै, करतर कुं बोक बसायहँ । साबी मह सर्व इन बातर्व, करतर परव क्षम्र विस्मावे ॥४०॥

साको मह छई दम बातडे, करतर परव हुन्सू विस्मादे ॥४५ किनक्त कमस्य सामिन्दर्भ, जिनमहादारि वैश बदर्भ ।

जिनचेत्रस्रि सुप्रसादक, करवरे जीवर्ड क्ष्य बाहर् ॥४८॥ वया "बसरमाणिक्य " गुरु सीस, सामकीर्ति खडी जगीस ।

इसा "कारमाणिक्य" गुरु सीस, सामुक्कील खड्डा कारीस ।

मुनि "कनकमोम" इम आवर्ड, चडक्ट्र श्रीसंगदी साम्बर्डा।४६।३
( तत्काकीन किकित पत्र ३ संग्रहमें )

#### अयनिषाम भूत

## सामुकीर्ति गुरु स्वर्गेगमन गीतम्

सुकरण श्रीशांति कियसक, समरी प्रवचन क्वनए जी! सेव्य द्वरगुठ गर्वए नि "" प्रभार जी!।१॥ बद्धार सिरोमिय भावव वंदीयह 'धीसायुक्तरित' क्वशायो जी। स्वस्ति मविष्य कामित सुरक्त क्रांतराच्क गुरुरायोजी।।स्वांशा संक्ष्म लोक क्वांसर सुर दिनह, 'धीकिनव्यस्त्रित्वे' जी।।यावशा सुक्क 'विष्को' श्रीगुद क्या, 'खेमक्वे' वरि इंगो जी। 'बरठपक' रिचा क्यु जाशिय द्विस्त्रन महि कवरीयो जी।।शावशा नाम वरण गुप वयक क्वा पर, क्वा यरिमक सुविसाओ जी। 'कासरमाध्यम्य गुरु पार्ट्य हीएगा, कामि वरिमक माओ जी।शावशा माम नयर पुरि क्विरी महोसक्वं, पविषोदी काक्वन्तो जी। सेक स्टमक्व कामा संक्ष्मक, पुरि 'कास्त्रेर' ग्रुणिहो जी।।धावशा मास बहुव पवित्र कामा व्यक्ति, प्राणी निय मन आजी जी।

बार पूरी चडासि दिन मज्ज, पहुता तब सुरक्षेक जी।
पूम भएवं कियर गुल (शिलका, प्रायोग्धर बहुजोड़ की।।आचा।
पूम भएवं कियर गुल (शिलका, प्रायोग्धर बहुजोड़ की।।आचा।
सम्मेकत निम्म हुई बढि तेतन्त, वन क्यासुत सुरम्भ ती।
पन पन 'सायुकीचि' रिक्यायणा सबही नाम सुराप भी।
पाय कम्म सुरा निष्ठ तस प्रायम्म, बरि पारे मंगळ वाद भी शिका
क्यास्त्र मारा सहार माराच वावक 'रायचेंद्र' नीसि जी।
भासा पूरण सुरमणि सुरस्की, अवनिवान' सुद हीसि जी।१९।वान

### वादी हर्यनन्दन कृत

### श्री समयसुद्धर उपाच्यायानी गीतम्

(१) राग (मारूणी)

साच 'साचोर' सब्गुर कार्तमया रे, 'क्ष्मसीकीरा' नंद । सब्बोदन भर संबम संस्क्षोत्री, सर्वद्य 'बीकिन्तर्य'।। १ ।। अप्रे रे बिराक्यो प्रपाच्याय वेसमें रे, 'समयसुन्दर' सरदार । क्षप्रेक ज्ञापी बह्न किम विस्तरे रे, सिम्य शास्त्रा परिवार ।।अके।।थ।

चवर विचा जाएण जन्मसी रे, पश्चित राथ पहुर।

क्षेत्रामा सांहा मयणे मारता रे राच्छ मीम' बन्दा।मखेशाशा
'ख्यासर' 'अक्यर' रंजियो रे आठ क्ष्मा जरूप विकाद ।

क्षमक पर्यो एव पामी तिहाँ रे, पराव चेछ 'पोरवाद' !मसेशाशा
सिन्द्र विदार क्षमा क्ष्मय मणी रे 'जी 'मक्तूम' सेका ।
पाचे नादियां जीवन्मा मरी रे शब्दी सेतु विदेश ।मसे ।।था।
पद्धिरामा पूरा मुनिवर गच्छ ना रे, प्रथमे मूपित पाप ।

बाद्धी क्षमें चहार्षिय सेव में रे, 'समक्ष्मवंद' गणि होए। ।

बदबक्ती वादी सदा रे 'हर्पनेदम' सक्रपीस ॥मसे ॥भा



### राजसोम कृत महोपाध्यायः समयसुन्दरकी गीतम्

### (३)॥ हाल हाँजरनी ॥

नकर्रोडमें मसुनाम पंडित गिरमाहा, तर्क म्याकण सम्या।

सर्वं किया समिरान पर्यप्रकारको, साठ छाल साउरा ॥१॥ सातु सङ्गो य म्हन्त 'सक्तर' शाहे हो, सेह दस्तपीयो । 'समसमुन्दर' मानवर्गत पातिसाह पूर्वा/ठेडो,न्यपित हम स्क्रोरेऽ।या

जीवर्षा करासीय राज्य रेजी हो, 'मीम' 'केसस्वितिरे' । करलो एकम कीम 'सांहा' छोड़ाया हो, क्लों मारता ॥३॥ सिकारा' मार्च केस 'सारसाम' मोनो हो, किस प्रतिकारीयो ।

सिद्धपुर' माई सेल 'म्ब्स्मन' मोटो हो, किय प्रतिबोधीयो । सिन्यु देश महि क्लिप 'गाया' स्टोझबी हो, हुएके मारती॥ ४॥

प्रसार दरन प्रश्नक गण्ड पहरायो, दरावर गरमको । चयमका मनुष्क ज्वेष देती हो, शम्ब चीपापणा ॥ ५ ॥ पर वगगार निामति कोषो समझो हो,सन्मम इस कहे।

गीत छंद बहु हांच कविनुग महि हो कियो शाको कियो ॥ ६ ॥ बुग्रस्थान 'फिनचन्त्र' स्वयंहस्त वाचक हो पद 'क्रबोर' दियो । 'भीजिनसिंहस्स्रित् छहर 'क्रवेर' हो पाठक पद कीनो ॥ ७ ॥ बागम वाच वगाह सम्प्रक साचो हो, खेले प्रस्तीयो ।

क्षातम्म अयः भगाद्यः सार्वे क्ष्मेत्रः स्वेतं प्रदर्शयो । गिदभौ गुरू गणायः परिवार पूरे ह्या हो, बोहनो परगहो ॥ ८ ॥ क्षेत्री क्षिपाञ्चार स्वेतः सोठे हो, ब्यान्यु समे । गीदमने अनुहार पैचाचार पाडे हो, वर्ष्यु वडी हाय करे ॥ ६ ॥ भणसम्य ऋरि मणगार संबद सदर हो।सय विडोत्तरे । 'महमदावाद' महार परक्षाक पहुँचा हो, चैत्र शुद्धि तेरसे ॥ १० ॥

बादीगम दक्ष सींह पाट प्रमाहर हो, प्रवपे तहने । 'इरफ्लन्दन' भणवीह पण्डित मोही हो सीह कारी जिए ।। ११ ॥

प्रगट जास परिवार साम्यवन्त मोटो हो बाबक जायीये । दिन दिन सय-जयकार जग जिर्रसीची हो,'राजसीम' इम कहा। १२॥ क

[ इति महोपाच्याय सम्यसन्दर्शी गीत ]

--3C>++<3%--

। श्रीपशकुशल सुगुर कीतम् ।। ।। राग काफी ॥

भी यद्मपुदान्न' सुनीसर (नराज) गाबो तुम्द सुराकारी ।

सहु अनने सुरस्तातानायक, चित्र विदारण हारी ॥१॥पशा ठाम ठाम महिमा सन्गुरुनी जाज स्रोक सुगाइ।

तिम बक्षि इम दश सकिएरे, बदर्श गार्थ कह ।।शाय•।। भर ररियाने समरण करतां हाथे कर बचारे ।

ध्यान घरे इक मन ज साची, देहना कारज सारे ॥३॥य०॥

'कनक्सोम पार्टे उर्थाचक, भ्रो 'बनारूगुरु मुणिन्द । दिन दिन व्यथिका साहित साह जिम ग्रह माहि चंद ।।४।।य०।।

महिर की नद्र दोजद वृश्दिल, जोजद सवक सार। 'मुगरनन करें कर जोड़ी ने, यबि सबि नं ही कापार ॥'शापना

बह गीन बाहबूमरके बनि भ्री नेशिबन्द्रजीने प्राप्त हुमा है। पन-

रचे उन्हें चन्दवाद रेत हैं।

### कविवर श्रीसार कृत श्री किन्तराज्यसूरिरास

#### िर्चना समय सं० १६८१ ]

" "" तोरण चंगा

दीठां सरामा तुरा इराइ वायइ वाले व्यक्तरंग ॥ १ ॥ मेरी० । करित सकार संदर अति सकी, सोव्हां पणी प्रमसाखः।

तिह सादी स्ववहारिया, घरम कराइ सुविसाख ॥१०॥ मेरी०। वन वमा बाडी साति याणी विद्दां रमह खोक स्वयस्त।

सोद्द्र नगर सुहानगर, भोगी करह सक्छ।।११॥ मेरी०। 'रायस्थि राय करावियक, 'नवह कोट' असकी माण ।

क्ष्मार्के करि सोभवत कर्ड क्ल क्लाय ॥१२॥ मेरी०। विव राज पाक्ड रंग सेवी राजा तिहां 'रावस्थि'।

इन्दर्श पाइक रंग सता राजा तिहा 'रायासय'। इन्दरी सुगल्ज ऑगियां, ए सान्कोसिंग ॥१३॥ मेरी । प्रतिपदक 'राठोड़ा इस्का, सम्बा पूर्व आसः।

पहुराणी साम्यः सन्। विश्वसाहः भोगविकासः ।११४।। मेरी० ।

तेतृतद्र 'मुद्रत्तर मध्यद्भपतन, परवुक्त काटनद्वार । 'कर्मकरन' नामद्र विभाव, बुद्धई समयङ्गार शहका। मेरी ।

कोसनी 'दारामें' केण प्रस्त्री दिया दान कथार।

पैत्रीसद माहि मोडियह, सगस्द सत्तकार ।११६॥ मेरी ।





'नव' गाम नव् 'नव बाबीया, तिका दिया हुम्ब बनेक । भी 'किनस्टिस्ट्रिंद' नक्क आचारिक सदिवक ॥१८॥ मेरी०।

भीमिनरामसूरि रास

भा 'जनस्वस्थारव' नक्त आचारका साववका ११८।। स्याप । 'ध्यस्थिय' राजा राज पाछत्, मंत्रची विद्वि 'कमेषंद' । स्ट्रुको क्षोक सुख्य बसह, विन-दिन क्षायिक कार्णद् ॥१६॥मेरी०!!

पूर्ण -- वसङ् तिहां व्यवहारिय, योमागो सिरहार । पर्म प्रतन्त्रर 'पर्मसी' वोदिव 🗫 स्थिगार ॥ १॥

पम पुरन्तर 'धमंसी' बोहिब इक स्थिपार ॥ १॥ दुक्यिं नड पीड्र सद्दा, धमी नड्ड धनर्वत । इक मेंडण महिमा निकड, गुजरावी गुणवन्त ॥ २॥

पविस्तवा नह गुजवती, सीयक्ष्यती बरियास । सनहर नारी तेहनह, 'बारक्ये' हणि नास ॥ ३॥

मणि नाण्ड चडघडि कका, रुगड नीशी रंग। पद्देशी नारि को निक्कि सब्दमुख रूप अवस्म ॥ ४॥

दोर्पदक सुरनी पछ, रुखी सरखा शंजीता। निज पीराम मार्थाः सदा, विकटाः वद-वव मोगा। ५॥ डाङ बीजी—मार्थाः जोगना ने बढ़िज्योरे सरदास। ए जाति।

हास बीजी—मांद्रक त्रोतना नुं कहिस्बोरे बरद्सर। य जाति। उत्तम एद महि (य) क्या रे पाठि 'बास्क देवि। मीतमत्री। पाठ सन्दर्भ मोती सु बच्चा हे सुरा सत्त्वा नित्त मेव। मी सु॰। १। मीतमत्री बास्य बास्य बाजि मीतमत्री बोस्त कोवस बाजि। मीतमत्री सं मेर्ड सुकाल, मीतमत्री सुं सो बतुद सुत्राय। **ऐतिहासिक जैन काम्य संप्रह** 

१५२

प्रीतमंत्री विक्रत स्वप्न चत्रार, प्रीतमंत्री कहर नह तासु विचार। प्रीतमभी से पण्डित सिरदार ॥ मांऋणी० ॥ चोबा चन्दन करनका रे, कस्तूरि धनसारी प्री० कस्तूरि०।

चिद्वं दिहि। परिमक महमहर् है, इन्द्र भुवन जाकार Hप्री० इन्द्रणार

इमणा पाइक केतकी रे अबद बुद्धी सुविधाक । प्री०। जा० । फूंड दिहां महक्तद क्ला रे, दिम फूळांरी मास्त्र ॥ प्री दिशशप्रीव्योग दहदिसी दीवा सञ्ज्ञका रे, चन्तुमका चरुसास । प्री० चै० ।

मीतइ चीतर मिक्या मका रे, बारू बन्नरमाक ।। प्री० वा० ।४। प्री० मनहर मोली जाकियां दे करह ककी चत्रास । प्री० क०। पुन्य पक्षप्र किम पामीका है शहना सक्षर आवास । प्री०प०१५४मी०। 'भारसदे' पर्वांद तिहां रे, कोइ न स्रोपद सीह। मी० को०।

किउँ सूती किउँ कालगी रे, दीद्धः सुद्ये सींह ॥ प्री७ दी० ।६। प्री॰ सहजड हैकी सहामजडे रे पागड हरका कपार । प्री० पा० ।

स्तप्त राजा पाठ पृथ्विका रे. श्रीतकीयक भरतार ॥ प्री. वि. ॥ भ प्री. मपुन समी वाजि सुजीरे जाग्या 'घरमधी' साह । ही० जा० ।

घरि मार्गद इसड कदद रे, सदारब ब्रद्भड शुपम्न । ब्री० स० । कुप्रशिवक बोदित्यरां रे अन्ति हुम्यद् राजांत । ग्री अं० ।

पुण्यबोग काले मिस्री रे, साकर कुषद्वि माहि ॥ श्री० सा० ॥८ मी०। सुरबीर विद्यानिसः है, दुवस्यदः पुत्र शतनः॥ ग्री० हु०। ६ ग्री०।

सिंह क्षणी परि साहनी रं, वास्यह पुत्र प्रवान ॥ प्रो॰ बा॰ ।१०।प्री॰।

गरमकाञ्च पूरव हुस्य रै जान दिवस सब मास । ग्री जा ।

पुत्र मनोद्वर जनमिस्यद रे फलिन्ये रून नी भास ॥प्रो॰ स•।११प्री॰

दीमदा इरदा वयत फारतो सुवित्यत सुपन विचार । प्री० सु० । तहति करी विंठ तता रे, पर्वती सुवन मैझार ।।प्रो०प० ।११२।।प्री०बी० वृहा-परि (भूवन?) काकी इम चितवह, अमेसीम वह रात ।

घरम जागरि जागती, प्रकटायह परमात ॥ १ ॥

के मणिया बहु चरि-कछा, मणिया वेड् पुराण।

प्रहरूह घर तेडिया, जोसी ज्योतिय जांग ॥ २ ॥

'भीभर' 'भरणीवर' ख्वो कोसी 'बिट्रस्टास ।

पहरी सीरोदक घोतीया भाष्या मन स्क्रांसि ॥ ३ ॥

र्सतोप्पा जोसी भ्रद्ध सूर्यन तजब फड़ पहा कुछदीप% सुत होइस्यह, कुछ कहाँ तब नेम ॥ ४ ॥

इम फ्रज सुपत एकड सुजी, किया रूक्क असमात ।

**धनमान्या जोधी सह दिया जनर्यंक** दान ॥५॥

हासतीजी --- मान मेपहुमर पक्ष्वाची ॥ य कार्ति । दिव दीजह दान कनेक, परियण महि वध्यह दिवेक।

सरकोक धकी सर चवित्रत, चारखद चरि व्यवहरित ॥ १ ॥

वर्षिया सागढ धरियार, माता हरित विज्ञवार। धामा क्लि शह सल्यान, तित दिन भी विभाव वान ॥ २ ॥

इम गरम वर्षक सुराजाक, तसु महिमा ऋषि म जाह । मास त्रीजइ दोहका पावड माता मनि धर्ण सहावइ म ३ ॥

जाला इच्छा पान करोजाः सरि युट अभिरस पीजाः। विक्ष दान सनगंक दीका, असमी रो खाहो सीमा ॥ ४॥

जिनकरनी क्षीजह जात, भरि तेही पीर्स पात्र।

रार्चीकः धन असमान छोड्डार्वे बन्दीवान ॥ ५ ॥

पेतिहासिक जैन काव्य संपद सुणियद् भी जिनवर वाणि, मन भगी वामिय समाणि।

148

कर्म रोग रामेबा कोसद, कीजड पडिक्रमणड पोसस्र। मतश्कि प्रवाद नवकार, दुक्तियाँ नद करू उपगार ॥ ७ ॥ इत बाग कइ उछरंग प्रोत्तम मुं भी सह रंग।

प्याद श्रीवरिश्वन्त वैव, कीमध् सहगुरुकी संव ।। ६ ।।

मनमान्या बरसङ् केइ, वर फळड मनोरब पहा। ८। विमक्तवक्ष' नह 'गिरनार' 'सम्मेत्सिकर' सिरतार ।

मेट् 'मान्' मुलकारो, पूजा कर 'सत्तर'--प्रकारी ॥ E ॥ লাভ'—-রা 'রালা' अपसी नहीं, वक्षि खादु রাক্ষণনারী।

परसुं खुरशाणि मेवा, कीजइ साइमीनी सेवा॥ १०॥ यन दारची माम किसाबु 'साव क्षेत्रे' विच बार्चु ।

विम बुलित दीन साधार, इणि परि भापत निस्तार, ॥११॥

इम कोइका पानइ जेब, 'शरमसी' शाद पूर्व हेद। स्त्रम मर गरमद नायड, माता विज नार्णंड पायड ॥ १२ ॥

अव पापी गरमञ्जानः तत्र मात रिकासा रहनः। कह ठिकरि मा साह राज्य, कई सायह भीत छवंड ॥ १३ ॥

एन उगरम मदा मुख्याल, फिंड मात सनोरम माल।

गुणबन्त हुम्यद य जागद तिण सहको पाये झागद्र ॥ १४ ॥ माना मनि धया सनह, मुख देस्याः नन्यन धर् । रतान्ड सार्डमिन सावइ इम काळ सुरने करि आवइ ॥१५॥

दिन मान अनद् नव याम पूर्ड धयड गरभावास। पत्र पूत्र बृहर्षिकी ऋषियाँ माना मन हुई रङ्गरक्रियो ॥१६॥ श्राति स्रीत⊌ वाजश्र वाय, तुश्चियानम् पिया सुल याय।

्युजबन्द पुरुष जब जाबड्, तव सगस्य जग सुद्ध पायह।१७१।

मुंद मान्या बरसङ् भेड्, क्षोके २ निवड सनेड् ।

सगस्य अपि हुयद सुगास, गुणगास्य धास्योपास ॥ १८ ॥ इम इच्छत्र सुं सथरात, सुलसञ्चा सुतो मात ।

'भारकरे' नत्र्न कायड, स्रिज जिम तेज सवायड ॥१६॥

पूर्व - वहसाया सुदि (सलमा ।) दिन सोळ्ड्सव सईनाछ । सन्य नस्त्र सुद्धानयन, कुचवार (ह) सुविशास ॥१॥१

पंच इंच मह साविया छत्र कोग सुलकार।

क्षमवेका सुन जन्मविद, बरत्यद जय अवकार ॥२॥

चन्द्र सन्द्र स्ट्रिंग वडी, सुत वड स्थिक्त तैता।

रज्ञपूज जिमि दीपत्रव, सोहर माता सेज ॥३॥ हाल चीपी, वधावारी —

दासी माबि दोइति य, जिण (हां १) छद्र 'बरमसी' शाह ।

क्याइ पुत्रनी ए-वीधी मन बमाइ ॥ १॥

फडी साला सहू ए जायड पुत्र रतन। फडि॰।

कीजह कोडि जनन० पत्नी 'चरमसी' साह घन घरन० ।।१२पी०।। कर्येड पूरव पुरुष कथी आह्या सह ए । ब्रॉ० ।

सुन दीठा हुरः बीमर्या ए, बाजाः ताल कंसाय ॥

श्चन वेश्वर द्वार वासवा ए, बाजह हाछ कसाय ॥ इसामा हुडबडी ए, बाजह अतर माछ ॥ २॥ फडी०॥

बातइ याखी वर्ति मसी प, बाबइ बॉग्गी डोल ।

इब्द उच्छव धमाप, गीलों ग रमझोछ ॥ ३ ॥ फडी० ।

पेतिहासिक चैन काम्य संगद

र्चुर्च् हार्वा वीजीयह ए, स्हूब यह बासीस।

145

कुमर धरमधी तणवय, भीवत कोविः वरीस ॥४॥ फर्मी०। गब्धिए पूछ विद्वादया यः, नाटक पंबद्द बजीस ।

कुमर मञ्जूब जनमिश्रह य, इरका घणड निसदीस ।१५।।फर्की० । सन्म महोछन इम करह ए, करनह परघछ वाम । सक्रक क्रक्रमर परकृष, न निष्कारु ठाम अध्याम ॥ ६ ॥ फर्की०॥

पाचक जय-शय प्रचरतः, समा स्वदः सनमान । सका संदोषिया ए, संस्थितं कराः गुजनान ॥ ७ ॥ ५४००।

हिन दिन दसमइ भाविया ए, करह दस् पूरा प्रेम । सगा सदि निवृत्या थ, अञ्चलि चताया एव ॥ ८ ॥फर्मी० ।

स्तर मझ भौजन महा ए, धाक्रि वृक्ति पृत पोछ। सह संतोषिया यः, क्परि सरस तंत्रोसः ॥ ६॥ फर्छ।

पम जमाडि जुगतस् य, दिवा साक्षेर सहप। मस्य सङ्को मण्ड ए कप्रव कियर अनुपा(१०)। फर्की ा

मन 'बारक्ष्य' मायडी ए, धन्न २ 'घरमसी साह । क्रियर बच्छन सक्रव ए, क्रियर क्षत्रागीरक आहू ॥ ११ ॥ फर्मी० ।

भी होतही जामड दियह, दीठी दब्बारी होय॥१॥

मदको सोक इसर कदर समणो तजह समकन ( स )।

'घरमसी' साह प्रवर्ध हुबड, परमेसर परकस्य।। २॥ इस्सीयक सन जनमिवा, करिस्या कुछ बहार।

इणि मन्त्र काथा पछड्, बद्ध हुअन्न सैसार ॥ ३ ॥

मन्ति मध्ये इस जाणियातुः सास्त्र तणाः मध्यि स्थायः। सद्देशे राणाः राजभीः, परिस्पदः यहनदः यायः॥ ४॥ परो यदाः इस्थम्बः सख्यः, ब्युक्तः वर्णियः मजीसः।

कर स्वपति कर गच्छपति' हुइस्पद् किवाबीस !! ५ ॥ हास ५--प्राण सनेही मेरे छाता । इय जाति ।

भीज राग्ड जिम बाध्य बन्द, तिम बाध्य 'भारख्ये' नन्द । मात पिता वमहद आर्यंत, वेदखोक नव जिम माकन्द ॥१॥

माता सुर नद के भवराका, केटा-केटा कविष पुकार्य । कन्द्र मीर हेद न्द्वराक्त, इम माता मिन कार्यंद पाका ॥२॥

मार मेरा नत्वत गोदि किस्तानुं, नंगू स्ट्हु तुंतर वाणातुं। केस्रवि कामस्यास्त्र मस्त्रियां स्टोस्कर से सेस्रवर संस्तियां॥३॥

कांनि अदरानिया पाइ पन्डक्यां, घमकद परि पूपरियां वनियां । वृद्धक करि बागठ पहिराजह, सिरिकसवीकी पाग बनावह ॥४॥

करवर माता कंटर कागई, करवर खेटर माता कागई। करवर घटा ना पाणी डोहर, करवर इति माता मन मोहर ॥५॥

करपर दूपनी दोहणी होस्त, कन्यह हीयह चडि हींडोसर । करपर हास्त्र मारत्गतरता, कह्यह छिपर माता थी बरतर।।६॥ करपर मा नर कंजूमत तायर, कह्यह फॉयर चडिय पस्त्यह।

करमर हिंस मा साम्हर जीवर, करवर रूसण मांडी रोवर ॥।।। देखी चुंबर करह रम माता इणि सुन दोठों थायर साता।

मित को पायी नजरि स्वास्त्र गुस्नी काहिस्स्व गस्त्र येथावर ॥८॥ माऊ २ व्यवत पासद आवद, कोर पून मो सम बुस्नवर।

प्रेम मजरि माँ साम्ही ग्रेख्य, हूच मंदि जाज साहर मेठर ॥१॥

पेतिहासिक जैन काम्य संप्रह

१५८

सन्त्रमन्त्रा बोब्ब बोब्ब बागोब्द, प्रदिश्यन वागो शतन बोब्ब । अंगि स्ट्रहार करावद सोब्द, माता सू इम कराइ रंगरोब्द ॥१०॥ फेस्ट बकरदी माता प्रेस्ट, बाव्यता बविद्वारी सेस्ट ।

रम् स्ट्राप्ट केरह चना, हायह गोटा स्पष्ट पंचरणा ॥१९॥ ऊंचर बनावह से कोहसियां, माला कहह बनव मेरा लाल्ड्डियां।

हाचे पास्त्र सोचन कवियां, गूँचो राइ कुछनी विवयां।।श्या महसोक्ष्मी पासा सारह, रमह पंचेटे विकिय प्रकारहां।

यीजा बारुक सहको हाराई, जीया कुमर साय्य जणुसाराई ॥१२॥ इस रुप्युव कु नव-नव केराई, 'चाराकेरे' रक घोटक केराई । कुपर स्थय कुणा अववार, साल बरस नट ययक कुमार ॥१४॥

स्पर् मयण स्पाठ अवतार, सात वरस गढ यस कुमार ॥१४४ सुद्ध वीजय वयर (समय?) हुमार, बावद सह मुणियठ इक वार । प्राप्त प्रिमा विवाद सरकारक स्थार प्राप्तक प्रतिक प्राप्तक ॥१६४

नियानाची तेष्ट्रन्तः, सरसित माठ पसाय ॥ १॥ अस्त्री परद् भाषी मले, सिद्धो ननद् समान । "नामाइय" भावद् मळा भीतिसास्त्र असमान ॥ २॥

सेंद्र चका कीद नहीं, शास्त्र नहीं कि तेंद्र । विचा ते दीसद नहीं कुमर्र नद नावद जेंद्र ॥ ३ ॥

कसा 'बहुसरि पुरमनी जाणइ राग 'छतीस'। कसा देशि सह को कहड़ जीवो कोडिवरीस ॥ १ ॥

कब्ध देखि सह को कहड़ जीवो कोहिवरीस ''यह मारा'' मारह मधी ''चवरह विद्या'' साथ ।

"पड़ मारा" मायइ मधी "चनत्रह निया" स्राप । दिकाइ 'मठारह क्रिपी सन्ता, सिगक्षे गुणे बाराय ॥ ५ ॥ हाछ स्थिती छही: — एणमिव पास त्रिणेसर केटा। इणजाति। इमर दिवह जोकत क्य बायक जिल तिल दिवह तेज सवायठ। गरुकट यस तिद्वसक्य गायक, पल प्ला, धारख्यें व(त)र जायठ॥१॥ सुरिक तिल तेजह करि खोडह, बेह क्ली परि महिबळ मोहह।

'किस्त' तथा पर सुर सद्दा, वानइ 'करण' वकी संपिकाइ ॥२॥ रूपद 'मनमय' 'तर मह शहराठ, काम क्रोप विश्वारस टाइयट ॥३॥ स्वार जिम सोइइ गोमीर, मेठ महीचर मी परि चीर ।

च्छापम्हा निमा इच्छा पूर्व, चितामणी निमा चिता चूरा ॥४॥ 'विज्ञमाहित्य' जित्तच च्यारी, महनित्ति वेचच नह सुत्रकारी । पांच 'वंडच जिम बच्चेत, सीह ठणी परि साहसर्वेद ॥५॥

पत्त पड़ा । ज्ञा बढ़बत, साह तथा पार साहसबय ।(५)। मयन कमड नी परि अभियादी, सोहह अपर जागह परवादी । भरह हाथ धुं डन्का मन्का, बाद्ध बचन अमी रा गरका ॥६॥

काया सोहह कंचल वरणी, सोहह हाथे सदर समरणी। स्थादको मोहल बेसि, हंस हरावद गर्मगेटिगेसी ॥भा मस्त्रक सुंहर विकत्न विराजह, ब्रह्मण दीठा सावटि माजह। पोहरू नित २ नहर बागड, तेगहार महि स्राचित्र तमाड ॥८॥

रायराजा सहुको रहा मान, घरमध्यान करिया सावधान । त करह परिनन्दा परवान नहा नहां कर्ट अवदान ।।१।) वैसि दिन दिन क्षमिक प्रजायत बाको बबसी परवर कायह।

दैरित दिन दिन अधिक प्रणापई लाको स्वयी घरमर कांग्र । महीमांकि सिगक लाका पुरत, इणापि कियाद कुमर मन्द्र प्रश्ना दिव इणि सम्बद्ध सी) 'लीकाणाइ अक्टबर' शहनद लाग परतायह । स्टारतायस्य महि मणक पहुर, लाल्या गुल 'लीजिनकिंद'स्याश्या

वेतिहासिक जैन काक्य संगद मुक्तित सामु तक्त परिवारई, वे वयदेस मविक निस्तारई ।

**१**६0

क्षित्रस्य महिसक का बिहारा, वाप तरह क्षेत्रमें तह तास ॥१२॥ इन्द्र सबस्र तिहां पहसारक, जिनशासनि यो बान वधारह । करिकास्य गीतम भवतारा, पूजजी 'बीकानवर' क्यारा ॥१३॥

हरसित हुमा सहको कोक, जिम रवि वृंशनि बायह कोक। बहा बहा बावक मुन्द संकेप, पुजनी पहुंबर शह रुपवेश ॥१४॥ द्रोहर --- ए सागर गामह भस्त, अवदा गामह मेह ।

वाजी सांगद्धतां बन्धा, शहबत ध्यब संवेह ॥१॥ योख्य 'तद रख' परमहा, कद्य 'राग छतीख' । सरस बकाय सुनी करी, सह को यह आसीस ।(१))

हास सातमी ---नेपमुनि कांद्र वनदोख्दरे । इजजाति । शहको भारक सोमस्वजी क्षेक सुगद क्ल गल ।

"सेक्सी ' डमर पंपारियाली, श्रमपरि सुन्द्र क्साण ॥१॥ भविकतन परम सराह रे, जीवनह सुकरह रे।

क्षीमद् विच खड़ रे, भविकत्तन घरम सत्ताह रे ।।वाँकमी०॥ सरगरनी संगति स्वीजी, बापी भारिक केत । मानव भव क्षापड सक्राजी, चल सक्का तर चल हारा। महिन्द्र हा

इप जिंग सरब संधागतक्षी द्वीयद्व विचारी जीय । इम कांजिर प्राणियाजी, मयना मां करत कोय ॥३॥मदिक्०॥

माया मोद्या मानबीकी धन संबद्ध दिन राति । क्यरी कम पूठाः बहर्दकी जीव न जाणः पात सक्षामिक्द०॥ दश दुष्टेंते बोदिसउजी, सायह मर सब मार । विहां पणि पुत्रबह पामियह जी, बत्तम कुछ सबवार शुभामविक्रण। त पणि भावक कुछ चत्रा, बंहद घरि मार्णद् ।।६॥भविकः।। बरतीत्रद् भावक कुछ्वं सी कानंतकाय क्त्रीस ।

मपु मारतम वरजङ् शताजी तिम अम्राह्म वाचीस (१४)(मविच०)। सामाधिक छे टाक्टपङ्गी, जीम अन्तर वह वीप ।

सामायक छ टाक्रयहणा, जाम कनाइ बुद्द दाय ।
प्रतिदा निव कीजियहती सन परियह स्तीय शटामविकः।।
क दिन दिक्षा पाळीयहती जाणी साब प्रधान ।

वह सिस्तुर ना सुर अब्दर्श निरुष्य देव विमान ।हः।सिष्ठिक।। इणि अगि सर्व व्याच्योती, स्वार्य नड सहु कोय ।

इणि साम सर्व व्याप्यताओं, स्थारव नड खडु काय । निज स्वारय व्यापुत्रताजी सुड किरी वधरी होय ॥१०॥मविक्र०॥ विनामणी सुरत्रक समडजी, जिनवर भाषित यम ।

काउ मन शुद्धदे काजिवदकी, तब जूट्द सदी कर्म (१९१)।मविका। दोहर —फेतल्सी कुमर्फ संमन्त्यः, जिनसिह सुरि बराम्य ।

वाणी मनमदि बसी मिट्टो कमिय समाण ॥१॥ करजोड़ी पदंचड कदा, काणि इस्स कवार। कुम्द वपदसङ् काणियङ, मह संसार कसार ॥२॥

पुरुष वरदेवर जालवा अस्ति प्रसार असार असार आया निर्मि कारण सुसनद हिन्द, दोजद संज्ञमभार । कारण करि सो जालद वर्णि सकियी जिस्सार ॥॥॥

क्रमा करि मो उपरद्ध, इणि मक्षियी जिस्लार ॥३॥ बल्लाड गुरु इणि परि करह अकरत ए प्रतिबंध ।

मान पिता पुरुष अहं करण घरम मन्दन्य ॥४॥ दास आठमी —मोदक देद रंगीसी चूनरी—इमजाति ।

49

सहा गुर बाँदी सद प्रतिवाद, सास्याद माना सद पास दो । कर जादिनद द्वीय वरि बद्द आरोग सम सांद्रि प्रशास दा ॥१॥

पेतिहासिक जैन काम्ब समह मोनद्र ब्रन्तुमति बीजद्र भावजी, हुं छह्स संजमसार हो।

\$ EP

वनि स्वारष्ट् नद सबु को सगह, मिछीयोख्य प परिवार हो॥२॥मो०॥ सहगुद नी देसण सुजी, मन मोहि घरी बनुराग हो ।

विष इणिमक्की मन उमगक्ष, ग्राप्त मह बाल्यत वयराग्यहो ॥३॥मी०॥ बाहो देस विदश फिरी करी बाटीजड़ परिषक आबि हो। पणि परक्रोक्ट कार्ता धकां, तो नाक्ट प्राणी साथि हो ॥४॥मो०॥

बाह्ये इसमिह परमाने जीवनह, सुन्न फारण भीजिनभर्म हो। किलकी सक सम्पति सम्पन्नह, कोशह देहिल कर्म हो IPUIमोश मही द्वाम मणि-जङ जेहबर, जेहबर चष्टळ तय (हय?) था हो ।

माता अधिर तिसव व माञ्चल, भाज्यत इम आणि स्विम हो ॥६॥मो०। बादो इजि कांगि को केइनर नहीं, परिवान नद वक्षि परिवार दी-।

मगबन्दरक मास्यव जीवनह, इक धर्म अग्रह आधार हो ।।%।मी०॥ मदो जीव तण्या पूठ्य आह्य सर साल्य्यद वयरी काक हो। दिण करण कर्सु मातजी, पाणी काव्या पहन्त्र पाछ हो ॥८॥ मो०।

महो ५ सूल भोगकां क्यां, तुल बाय पश्च असमान हो । से सोतड केयड कीजियह, से पहिरयड तोडह कान हो ॥६॥ मी महो तेह वडा सुतिया मध्य विक हुस्यद सुतिया केह हो ।

ते सह को पुत्र्य पसात्रक्षद वहाँ कोइ लड़ी सन्तेह्र हो ॥१ ॥ मो० । भैदाली भरमक्ष्मरी, माता भूम सात बात हो। अनिवर पड मारण मांद्ररक, हिमडड वसियड दिनरात हो ।।११ मी० । दोहा ---पुत्र वयन इम सम्मधी संजय मति सविधास ।

मुर्फोइत माना था, पड़ी घरणी तत्कास ॥ १ ॥

गंगोदक सुं स्प्रटिन्स, बीहवा सीतल बाय । सावधान हुद तदा, इति वरि जम्मह माय ॥ २ ॥

र्तुं नान्द्रदियद मादरह, तुं सुप्त जीवनप्राण। एक मही पिण बिन समी, तोरह विरह सुमाण॥३॥

र्षु सुक्तमास्त्र सोइमणः, दोहिस्ट संज्ञम सार। बोस्न विचारी बोस्नियह, संज्ञम सुस्रारकार॥ ४॥

वन मन पीवन छड़ी करी, विद्यस्त नवनव आग । विद्य बिक्क ब्यूटो दोहिस्स पहचा भाग संजीत ॥ ५॥

वें ि (०) — ज्रही पहचा मोज संजोग, बिडसीजह मकनवमीन।
मुं "बाहिवरा ' कुछ दोवड, तिर्णि फोडि बरम बिरमीवड ॥१॥
सुन मुं सुक्तमाछ सदाह मुं सिराखानह सुराहाह।
जिजबर मासिन के दोखा मुं कियो परि मागिसी मिला ॥२॥
ह पडिन बतुन सुजाल हु बोबद असून-बाल।

तुत्र गुण गान्य सहु कार, तुत्र शरितक पुरिस न कोइ ॥३॥ दोरा —क्षायक्रमा पिग दोदिकी, सुत्र संज्ञमनी यान । सावक परम नमाचरक, तुं सुकमाछ सुगात ॥ १॥ प्रेचि —सुन तुं सुकमाछ सुगात मत कदिका मंत्रम यान ।

भावक घरम समावरक, तुं शुक्रमाछ शुगात ॥ १॥

भी जि — सुन तुं शुक्रमाछ सुगात सन कदिका संक्रम मान ।

दिन गानक संक्रम भारत, विकरेशक स्वरूष घरद ॥१॥

पहुक्ष सुनितर बाग्यत्र वृक्ता छई वारित छैउ॥

निगो बात इसो मन कदिको, डाकरपणि चारित सत्त्रमे ॥२॥

दिन जावनस्य तु बायत्र, तुं मन्त्र पुगद पापत्र।

पता पुगित दीन संचारत, वादिश बुक्त मान वचारत ॥३॥

१६४ ऐतिहासिक जैन काव्य संप्रद्

दोहा — रचन पहचड सांसक्ष, हथि परि कहर हुमार। कायर कापुरिसां मगी, सुद्दिक्त संज्ञम भार ॥ १॥ चेक्टि — माता दुद्दिक्त संज्ञम भार, ले कायर हबर नर-नारि

ि — माता दुहिस्ट संजम भार, से कायर हवद नर-नारि जो स्र बीर सरवार, तिणनइ स्यु हुक्करकार ॥ र ॥

गाया —ता(श)स् गोभेशगरी भवरहरो(सामरो)ताबहोदहुनारे । ता विसमा कञ्चगर, काव न भीरा पवत्रश्रीतः॥ १॥ बेल्डि —जे कुळ मा जाया होवह, ते कुळवट साम्हर जोटा ।

वाल — ज इक मा जाया दावड, व इक्काट साल्ड जाया दिया कारण बीक न कीजड, भावाजी क्युमति दीजड़ ॥था दोहा — संजम जयर आजियड, सुल नड निवड सनेद।

दिव जिम जांगो तिम करत, दोषी सनुमति पहा। १॥ येखि — दिव दीघी सनुमति पह, संपम मुं निवद मनेदा

विक्षं निवा निवा नतुमति यह, संयम मुनिवह मनद । दिश्वा मत्र वच्छन कीजह, गुँद मांग्या यन रारपीजह ॥१॥ यरि राज्ञ 'यरमसी' शाह इस उच्छन करह वच्छाद।

परि भंगल वाजिल बाजह विध्य मान्द कम्बर गाजह ॥३॥ बाजह भेगल नद भेरी बाजह नवरंग नदेशी।

बाजद बोछ दमामा ताखी, गुण गावड व्यवसावी ॥३॥ बाजद मुरुदर सरणांड सुणनां श्रवण सुरदशद।

बाजद सर्वार वा सम्बार पहुर मार्स मा दोंकार ॥४॥ बाजद राय गिन्गिदो रंग, विश्व विश्व बाजद मुख रंग।

बाजद साम तिन्तिहों रेग, विश्व विश्व बाजद सुग्य वर्गन । गर्म्य बाजद बीणा सुगद कोक गट्ट विद्वां कीणा ॥१४॥ बाजद दिवती जान कैसाड. यीन माबद बाय-गोपाय बाजदाबद बाग एवीस इस क्या (क) माय अगीना ॥६॥

दोहा — हज्योवुक शुंकुमर सङ्ग्रस्टड करायड स्तान। मित्रि शृक्षार कीया सह विशेषक्ष वेष प्रभात ।। १ ।। वेछि -दिव वणियह वेदा प्रधान, गंगोदक सुं कीया स्नान । मोनीयहे कुमर बचायत, आसरये संग क्यायत ॥ १ ॥ मस्तिक भक्षत्र मुकुर विचानहः, होइ कानइ कुण्डस झानइ । विद्वं बांहे बहरका संध, करि मोहह बाजुबन्ध ॥२॥ चर बर मोनिन कड द्वार, पाइ प्रथरिया घमकार भरून तवरि थयड असवार, याचक करह स्वयंत्रयकार ॥३॥

वाजां नेजां गमण्ड सोहइ दरनोख्ड इम मनमोहइ। 11211 दोडाः-दिव गुरु पासद मावियत्, मिसीया माणम यानः इमर तमड अस ६वरइ 'बारण' 'सोजिय' 'सार ॥ १॥ चे क्रि'—दिव 'बारण' मोजिन सर्', "घरमसी"माइ कठ गहरार "मेवसी <u>श</u>रू पायइ बागड़ गुरू बांदी स्वठंड साग्छ ॥१॥ इस पसणाइ "भरमसी शहाहु युद्धमर वडड गज गाइ। पूत्रजी दिव क्रया करोजह, य मोहरि वायन छोजह ॥ २ ॥

दिव कुमर सुगे बाल्हा छे दिसा पछित्रे कहा। जिम दीपद 'बोद्दिय' बंस निम फरिको सुन अधर्मन।

गुक्तीनो क्या करको, सुपद संतम पाउनो॥३॥ कोमाहिक क्यरी हाँ, महिक्छो बहुसङ जम राटे ॥ ४॥ तुषनः किसी सीय मीयोबा स्यूं वृत्त नद शीम मद्रावा। जिम सहुको कर्द्र धन करन निम करिज्या पुत्र रतस्न ॥५॥ दोड़ा —'सोक्ड्सम छपन्न' मा संबद्धर सुककार।

'मिगसर सुदी वैरसि' दीनक, स्त्रीघट संजम मार ॥१।

माज € मोती माछ सद्व, इय गय रथ परिवार।

संदो संज्ञन भावयों, भागवी अविर संसार ॥२,६ वे दिखा नामद कीवर, 'राजसिंह अपगार ।

दिव 'श्रीजिनर्सिहसूरि' गुरु, करह अनेव विद्वार ॥३॥ देखि — दिव करह अनेच विद्वार 'राजसिंद' हुमो अनगार।

कीमत पंच अहाजत आर, कर कोव नव रास्त्यहार ॥१॥ पंच सुमति अकी परि पाछड, विषयारस दूरई डाक्ट ।

कत्व घरम वृष्ठ परकारतः पाटोधर बान क्यार्ट ॥२॥

मद्रणा सेवन दुइ क्षिक्षा सोस्त्री संज्ञम नी रिक्षा। मंदक्षि तप बृद्दा जाणि, 'श्रीजिनचन्दस्रि विनाणी ॥३॥

दीयी दीमा बद्ध दिन्द नामद दीमक 'राजससुद' । दिव शास्त्र मण्यां सममान, से रिक्तां नामद गान ॥४॥ वपरान बुद्धा मन २०। 'क्लराज्यन अद 'कालारंग'।

वय कळप वणड साहहर, छम्मासी वय पिण बूहर । १९३१ स्यस्त्रं बह परिण साग्द्र, सुबि सुक्ति सहि पाये खागह ।

वयसद बडु पाडण मागद, लाक लाक साह पाय कागद । इम कोफ कदद गुजराजी जयड 'शशसमुत्र' संद्रभागी ॥६॥

दोहा — भावर 'शाठ स्थाकरण 'शहारह-नाममाछ । यम-नर्क मणिमा मला, 'राग छत्रीम 'रसाछ ।। १।

हम-तर्कमणिकासका, 'राग छत्रीस रसाखा। १॥ भक्षद्र सेसी भणिया वसि, 'कागम वैनाकीस ।

सार्म्य भी 'जिनसिंह शुरु, सीरिर हीयह निगरीम ।।२।।

मिद्रपिक वादि बढ बढ़ा, ताता (तो छग?) गरब बहैति । जो छगि 'राजसमुद्र' गणि, गरुमा नवि बुद्ध ति ॥ ३ ॥

जा क्षा राजसमुद्र गाण, गरुमा नाय दुखारा । र मोटाः मुनिषर महिमध्य, 'राजसमुद्र' अधगार ।

के से क्या जोइयइ दिणि नहु स्नामङ् पार ॥ ४ ॥ 'वाचनाचारित्र' वह वीयत, 'श्रीजिनचंद्र सर्दित'।

पष्टोधर प्रतिपठ सदा रक्षिय रंग आर्थाद्वा।५॥

बड बलानी सुप्रसाल वज्ञन जाम्यो पुण्य बांकूर। परतामी वेशी समिवका, द्वह हाजरा हजूर।। ६।।

परतिल परतं दिठ प्, 'कस्वा' नइ काघार।

विधि वाची 'वंधाणीयइ' जानाइ सहू संसार ॥ ७ ॥ 'बेसकोर दुरंग गद्धि राउक 'मीम' इनुर ॥

भावहै 'त्रपा इराविया विद्या त्रक्छ पहुर ।। ८ ।। इस मनेक विद्या वछत् सात्या वडा विदर ।

विधार्नत बढा भती, सोइइ 'राजसमुद्र'॥ ६॥

हाल द्समी—म्बस्य वाति।

दिव भी छादि सक्षेम 'मानसिंघ सूपरि प्रेम।

मध्यासाहस बीर मुक्ह अपणा बतीर ॥१॥। दुम्ह बीक्पण्य आवश, मानसियजो कृष्टकावणः।

इक वर 'मानसिप कावड, तड मुह मन (धित) मुख पावड ॥ २॥ तै 'बीकाणड काया प्रयमह 'मानसिंध पाया।

दीया मन महिराण "पविसादी-कुरमाण"।। ३ ।।

पैतिश्वासिक जैन काम्य-सँगद् 229

दोहा -- 'सोस्ट्सय छपन्न' मा, संबद्धर सुलकार। 'मिगसर सुदी तेरसि' दोन्य छोपड संजम भार ॥१॥

माग्रह मोती माछ सद, हय गय रच परिवार। **धे**दो संज्ञम भाइयों जाज्यो मबिर संसार ॥श्रा.

दे दिशा नामत कीयर, 'राजसिंह अपनार !

दिव 'भौजिनसिंहस्रि' गुरु. करह जनय विहार ॥३॥ धेलि - दिश करा भनेय विदार, 'राजसिंद हुना मनगार ।

कोचड पेच महात्रत भार पर जोब नह राखमहार ॥१॥ पेच शुमति भक्की परि पास्त्रः, विष्यारस दृग्हं टास्क्रः।

काइ घरम दश परकारदः पाटोधर वान ववारद् ॥२॥:

प्रदूषा रोवन दुइ शिक्षा सोकी संजय नी रिक्सा भेडिक तप बहा काणि. 'स्रीजिनचन्त्रसुरि' विनाणी ॥३॥

दीभी दीशा बद्ध विरुद्ध, नामड दीयड 'राअस्त्युद्ध' । हिब शास्त्र भग्यो असमान है क्लिनां नाबह गान ॥४॥

श्वपात महा मन १० 'क्वराध्यन नह 'शाकार्य । त्तप कम्रप तजह मारहर, सम्मासी तप पिन गृहत ।।५।।

वदार्श बहु पंदित सागद शुक्षि शुक्षि सहि पाने स्टाग्द :

इम कोक कहर गुणरागी, कयड 'राजसमुद्र' सडमागी ॥६॥ कोहा -- भागः 'साठे स्थाकरण 'सहारद्-नामसास'।

'क्रप्-सक्के' मणिमा सबा, 'राग छत्रोस रसा<del>ड ।। १ ।।</del>

मेडी भगिषा चक्कि, 'लागम पेंताबीस ।

शहंबात भी 'फिनसिंह' गुरु, सोशि बोयह निस्त्रीय ।।२।)

कां छनि 'राजससुत्र' गणि, गरुमा नवि बुद्ध वि ॥ ३ ॥ मोटइ सुनिवर महियम्ब, 'राजससुत्र' अजगार ।

भीकिनराज सुरि रास

जे से विचा जोइयह तिणि सह सामह पार ॥ ४॥ 'बाचनाचारिज' पत्र बीचड, 'स्रोजिनचत्र सुर्रिब'।

पाटोचर प्रतिपत्र सद्दा, रक्षिय रंग बार्यद् ॥ ५॥ यह बक्षरी सुवसन्त बदन आग्यो कुच्च बकुर।

परतसी वेशी 'अभिनका, हुई द्दानसा इनूर ॥ ६॥ परतन्ति परतत्र विरु स, 'अस्मा' नह भाषार ।

क्षिपि बांची 'धंपाणीयह जायहसह संसार॥ ७॥ 'जेसक्मेद' दुरंग गहि, राज्य 'मीम इनुर।

मान्दे 'तथा' इरानिया विद्या शवस पहुर ॥ ८॥

हम भनेक विद्या बळा, स्ताटमा वडा विरुद्ध। विद्यार्वेत बडार कतो, सोहड 'राजससूर'॥ ६॥

दार द्रमभी--- म्हास नावि। दिव भी शादि सहम 'मार्नासप सुधरि प्रेम।

वड वडा साहस थीर मृब्द जपणा वजीर॥१॥ तुम्द 'वीक्रम्य आवड, 'मार्गसियमा प्रयुवावड। इक सेर 'मार्गिय जावड वड म्रास मन (मति) सुर पांदर॥२॥

इक वेर 'मार्नीमय आवर ता मुप्त मान (मति) सुरर पावर ॥ २ ॥ त 'बीकाणद आया प्रणमद मानसिंग पाया ।

दीया मन महिराम, 'पविसादी पुरमाण ॥३॥

ऐतिहासिक जैन काष्य-संप्रह 146

मिक्क्पिड संघ सुजाण, बाष्या ते फुरमांज। तेद्वाना (था?) 'पविसाद', सद्वुको मराहरुक्याद् ॥ ४ ॥ दिव भी 'जिनसिंघ सूर साइसर्वत सन्हर।

चिता थ्य करहासइ जाइवड 'पतिमाइ' पासइ॥ ५॥ 'बीकानेर थी चलिया, मनव मनोरच फलिया।

सामु तपाइ परिवार ६, मेडतइ' नयरि पदारइ ॥ ६॥ भावक स्रोक प्रधान चण्डल हुना जनमान । भी गच्छतायक सायह, सिगले बार्नह पायह ॥ ७ ॥

तिहां राहा मास एक, दिन व अपवह विवेक । चित्रका उद्यम कीयड, 'एक-प्रयाजव' दीघड ॥ ८ ॥

कास घरम तिहाँ मेटइ सिम्प्रन स्राप्त कुण मेटइ। 'भी जिनसिंघ गुढराया, पाछा 'भइतक्ष' भाषा ॥ ६ ॥

सद्भुद्धिः स्रीयत्र संधारतः कीपत सफस जमारो । हाद्व मनइ गइगइता 'पदिसद देवकोक पहुता। १०॥

संबद 'सोस चिहुत्तरह 'पापसु व 'तेरम बरतह। सोग करह मदि क्षेक, पूज पटुंचा परक्षोक ॥ ११ ॥

दिव देही शंशकार, कीयड खोफ जावार। वीत्रहरिन गरियेम क्रोक विमासह एस ॥ १२ ॥

काराम राजे काराच निक्षीया वह वहा साच। संघ मिक्क गणवाट, कुत्रनद शिजियद पाट ॥ १३ ॥

त्तव बोल्या सदी खोग राजसमुद्र' पाट जोग। रीजह पहनइ पाट, जिस थायह सहगाट ॥ १४ ॥ 'चवर्ड विद्या' निधान, मुनिबर मांक्रि प्रधान।

पह इक वच्छाइसर, तर त्रुड परमसर ॥ १५ ॥ सायर क्षेत्र गंत्रीर, तक महोपर धीर।

**रीठां दाक्षित्र जायद्व वांचा नवनिषि धायद्व।। १६।।** 

<sup>4</sup>राजसमुद्र हुद्ध राजा, 'सिन्टसेन' इद्ध ब्रदरामा ।

वड सरवरगच्य सोद्द्य, संघ वणा मन मोद्द्य ॥ १७॥ दोहा--इम मास्रोच करि दिवा, एटड मीसंघ जाम।

'बालकरण बाक्ड विसंड, 'संघवी' पर व्यक्तिराम ॥ १ ॥

कुक्रमीपक भी 'चापडा यह जेंडर किस्तार । इसमी रो छाइ अभेया संग महि सिग्दार ॥ ग।

भी सँप भागसि इम ऋइड च मोनी करदास ।

'भद्र ठक्यो करिका सगड, यो आदंदर स्ट्रास ॥ ३ ॥ इम मनुमति हे संघनी, यस्त्र विश्व बच्छर्रम । पद ठवण ३ संभवी करह आणी कक्ष्म अंग ॥ ४ ॥

संबद 'सोस्विहस्तरह', सोमबार मिरताज ।

'फानुजसुदि नातम दिना धाप्या धी जिनराज ॥'॥

महारक साद्द मध्य, 'ब्री जितराज सुरिष्'। मेरिपड वां स्थित सहियस्त जां स्थित हा रवि चंद् ॥६॥

सङ्ख्य 'भी जिमराज' गुरु, बाप्या प्रदत्त पहुर ।

माचारित चहुनी कृत्या, 'श्री जिनसागरमृति'॥ ७॥ मृरिज जिम सोव्ह सदा 'श्री जि(न?) राज सुरिंद् ।

धी 'जिनसासर स्रिशुरु, प्रत्यद्र पृतिम यंद्र ॥ ८ ॥

पेतिहासिक जैने काव्य-संबद्

दिव भी 'जितराश सुरिहवर', मदिवस करह विदार।
वायह रुक्तन वाति प्रमा, बरसाउ जय अयकार ॥ ६॥

940

'नेसक्सेर' दुरंग गढ़ि, 'सहस्रक्षणव-भीपास'।

बाल्यव भी सिनराज गुद, समर्था पूर्ड भास ॥ १०॥ भी 'विमसाचक धपरड जो बाठमक चटार ।

कीची तक्ती थापना, जाण्य सन्तु संसार॥११॥

परितक्त पास 'कामीक्रारण वाल्यत 'भाजकट' माहि । इस कावतात किता कहु, मोटत शुक्त राजगाहा। १२॥

परंतिक देशी 'काव्यका', परितिक 'बाकन शीर'। 'चंत्रनदी' साथी किण्य, साच्या 'पांच पीर'॥ १३॥

भी करतरमञ्ज सेहरत, महिपछि सुजस प्रधान। प्रतपद भी 'जिनराज गुरु, दिन २ वयतह बान॥ १४॥

प्रवेषद्र भी 'जिनराज गुढ, हिन २ व्यवह बान ॥ १४ ॥ हाल हुग्यारहमी—जामे भायवरी समर्रवा वादा भागव ।

वार्य क्षेत्रार्थिक स्वारं जिल्लाम् स्वारं ।। 'स्वी किनसिंड सूरि' पाटोबर अवपड तेज सवायवरी ।किनश्मानः पूरव पश्चिम वक्षण क्यर चित्रुं विकी सुजस सुद्रायद । 'रंगी रंगीखे स्वारं स्वारं भोती (य) वंगि व्यायवरी ।।२।किन।।

पूर्ण प्रमाण प्रमाण क्षेत्र क

सद् को भाक्त रंजी 'नव लंड', निज नामठ वरतायठ । नियार्वत बहर राष्ट्र भागक, सहको पाग समायदरी ॥६॥जिन०॥ सोहइ शहर सहा 'सेत्रावड' 'मरुघर' मांडि मस्हायत । संक्त 'सोस्र इक्यासी' वरसइ यह प्रवंध क्यायदरी ॥४॥जिनशा 'मासाहा वदि देरसि' दिवसह, सुरगुरु बार ऋशयड । भी गण्डनायक गुज गावतां 'मेड पिण सबस्य मायव'री ।।८।।जि०।। 'रहर्ष वाचक मन मोहड़, 'रोम' बंश वीपायड । 'देमकीचि सुनिवर मन हरफा, यह प्रथम करायउरी ॥१॥जिनशा भी 'जिनराजसुरि' गुढ सुरत्तर, मद्र निज चिचि बसायउ । मुनि ''बोसार ' साहिष भूगक्त, यनवांक्रित ऋतवायउरी॥१०क्रिक इति भी प्रस्तरगच्छाभिरास सक्क मापुसमास वृद वंदित पारपद्म निज्ञच सरनेक मेगसमध को जिनराजसरि सरिवरणां प्रचेप सुम बंध बंधुरकरी किसिनीय भी फारू शाम ॥ शुर्म सूबान पठक पाठकना महाठमनमा ॥ आविका पुण्यप्रमाविका धारा पठ-नार्य ।। भो प्रयम दहा २१ प्रथम श्रान्त गाया १६ दहा ५, बीजी डाल गाया १२ दूदा ५ तोजी बाठ गा १६ दूदा ३ वीवी डाछगा ११ श्हा ५ पोचमी हाछ गावा १५ वृहा ५, छन्नो काछ गाया १४ इहा <sup>9</sup> सत्रमी हास गाया ११ दहा ४, बाठमी हास गाया ११ बूरा ५ मबमी ढाइ गाया ३७ बुद्दा १ इरामी टाइगाया १७ बुहा १४ इगारमी कालगावा १० मर्बे गावा २५४ सर्वे म्हाक ३ ४ सब द्वान ११ (पत्र २ से ६, प्रत्यक्त पत्रमं १4 छाइने सुन्दर मक्षर, ग्रानमेदार, दानमागर बंदक नै० १३ मस्दासीन सि> )

#### ॥ भी जिमराज खरि गीतम् ॥

(१)

सी जिनसम स्रियर' गच्छ क्यी, धुरि साधु नड परिवार ! मामसुमामइ विद्रश्त सकि, वरखता है वैसय कछ घार !!१!! क्यप्य सुगुठ पमा रिस्पाओं, इम नयरह है सकि दुण्य पढूर ! सुद्रिव मोती क्यारि (विश्) स्ये जी !! कां !! मेहन्य संबद कड़का, गच्छपति हुमा निरदोप ! देक्ता निह्नी सारित यौ सकि तिय सु हे हुण करह मन रोप !!थ! भी कामप्रेक्स्मूरि' जिल्लो हुमा सकि नव बंग विवरणकार ! कहारि योगिनो जिल जीतकी, 'किनवृद्यस्रि' है निह्नां सुलकार !!३!! मेहनी महिमा नव नहीं सकि पार पढ़ निह्ना स्वास्त !!४!।क॰ पतिस्त्राह सक्तर वृद्धस्त किल विषय स्वर्ण सुप्यति ! प्रतिस्त्राह सक्तर वृद्धस्त जिल स्वरूप स्वर्ण सुप्यति !

মনাৰ ।খোক০

कादोरि' दोधी केहना, गुण देशि काय हमूर । स्रोतुरायान पदबी मकी नारित, झातह हे रहे किम जारि सुर १६॥ क० तेहनद पाटह माग्टियड सरित, 'की जितनिवसुरित्य'। नमु पाटि परनरित सर्प्यित सरित, य गुण सोहरानड कम्द ॥।।। क० निर्मेदद संग्रेड क्यानड कम स्वामि सारित ग्राहर ।

भी'गुणबिनय मधुगुर इसउ सरिः, चाहिबाह मुस इर्व झपारा।८।(६०

## (२) भी जिनराजसूरि सबैया।

'निनद्ता (स्र) भर 'कुराख' स्रि मुनिंद वंदित दायक मार्चु दाजरा इजूर जु । चारित पात (बिरुयात) जीते (हैं) मोह मिम्यात

जीर को बाहुन कर्न किये जिल दूर शु <sup>4</sup>जिजसिंप स्र पाट सोहै मुनिवर बाट

मणव सुजाण राय विद्या भरपूर जु।

नस्त्र (नक्षत्र?) मांग जैसे राजव निस्त्रपति, स्रिन में राजे ऐसे 'जिनस्रक सूर' जु ॥१॥ जैसे बीच बारफ(१)के ग्रांके तरंग मानी

कोट सुरुद्धयक मक्कि सुन्न सामकी। गमन मना "नकी क्या केंद्र विकरन

सब रस सरस सबस रीम कानकी। गात्रत गैमोर व (प?) न भार मुख अतीर वृद्

भक्य सुमत भुन (म्बनि?) ऐन सेच गाम की। 'जिनसिव स्र वाट विधना सो धवी (व) धार,

अमृत प्रवाह बांनी(णी१) सुर 'जिनसक की । ए 'साहिमहां पाविसाह प्रबद्ध प्रताप आफो,

व्यवि ही कहर मृह को न सरवृहरी (१)है। मसी चडराठ सब बहरावे आके सब

ऐसी जोर चड़ती हुवी न कोड भारती हैं।

भीय 'जिनसिय' पाट मिस्येव साहि सन्मुक,

'परमसो' नंदन सक्छ जग सासो है।

क्ये 'कविदास' पद्दरशन कूं क्यारे, हा। धमकी टेक 'शिवराज सुरि' राजी है। ३।

··आगरें' हसत कार्य सन्दोके मन भाये,

विकिय क्याये संघ सक्छ चळाड के। राजा 'गजसंघ' 'सरसंघ' 'असरपद्मान'.

'काक्षम' 'दीवान सदा सुराद घरह 😤 ।

करें 'कविदास' जिणसिंध पाट सर तेज.

नगम सुगम कीने शासन सुद्धाई 📆 । "मिगसर बहु (विदि?)चोष' 'रविदार खम दिन,

मिछे 'सिनराम' 'शाहिमहा' परिचाह 🥦 ।४।

॥ श्री गच्छाघीश जिनराजसूरि गुरु गीतम् ॥ ( ६ ) ॥ हाल सलबेल्यानी जाति मांद्रे ॥

माज सफ्छ गुरवर फल्पर रे खाड, माज सफड बयद दीस । सुरमार्ड अध्य-तायक भेट्यो सबरे काल, 'श्रोजितराज सुरीहा' ॥१॥सु सोमानी सबि सरि गई रै बास, शमता धीन बरीर । स० ।

दिनकर नी परि बोपना रे साम घरणीयर बर (परिश)पीर ।सुगरा। तठी जेइनड 'अंशिका रे खाल अविश्वस दोयो वाय । स० ।

क्रिपि बोची 'देवाणियइ' रे साझ, सहको मानइ साच मुणाशासीला

राउड 'मीम' समा मछी र झाह, 'जेसहमेर' महार । मु०। परवासी जीता मियह र साक, पाम्यह जब-जयकार । सुशाशासो० 'मी जिनम्बद्धम्' सोमस्यह र छाङ, ऋठिन त्रिया प्रतिपात । सु० । इंग जींग परतील पेक्षियह रै खाड, 'श्रीजितराज'कुगाड (सु०)(पासी० प्रतिपद् पुण्य पराक्रमङ् र सास्त्र, मानङ् सहको कार्य । सु । पिश्चन वदा सङ्क पायरा रे साक, दूरह तकि अमिमान। सुः।।६।।सी० मा गढ़ जिम गुरु मास्वतद रे खाड़, मोटा साचि मुर्णिद् । सु० ।

वन सन सोबद्ध चाडवां र छ।छ। पासद परमार्गद । सुर्शाप्ता सीर्शाः कोध तज्यद काया थकी र साम, वृरि कियड महद्वार। सु । मायान३ मानइ नहीं र काछ छोम न चित्र विमार । सुर्शादा। सौर्शा भी संघ सीम बयारतं है बाद भीजिनराज भुनीहा। सु०। प्रतिपड गुरु महिमेडक्द र काल, 'सहजकीरवि' नासीस सुशाधासी०

।। इति की गण्डापीस शुरू गीतम ॥

(४)॥ हाछ, यहिनोनी जाति मांहि॥

गच्छपति सदा गहयह निस्तः, पंच सुमति शुपति व्यासः। सुविधिन दिरोमणि साविकः यंवः महणातं पासः॥१॥

सर्गुर वंदिया, 'ब्रोजिनराजमुरिन्द् ।

दरसन अधिकसार्यद् जीगम सुरत्तर कन्द्र ॥ भोकमी -संपर्णते शिरोमणि संपत्री, श्री 'ब्रासकरण महत्त्व । पर बबगड जिह्नड क्रियड राजची घन बहु मीति॥ २॥ सःशा ऐतिहासिक जैन काम्य संपद्

पहिराधियः निज गच्छ सहय, अधिको करणी कीय ।

\$w\$

'भोजिनसिंह' एरोपद, जग महिं जस कीम । ३ () सः। 'बोदिरम' वस्त्र वामतत भी 'धर्मसी' धन मन्न ।

'धारकरे' परणी परह, जायह पुत्र रहन्त्र ॥ ४॥ सः॥ जमु दक्षि साधुपणह सक्ष्य, इरक्षि दिवड बहुमान ।

सावासि दुम्द करणी मधी, कह्द की 'गुकरवकान' ॥ ५ ॥ सः।। भी संग करह वधायणा, असु देखि करणी सार ।

गुमर्वन सगछ ही स्वें, पूजा विविध प्रकार ॥ ६ ॥ सः॥ जिय मोहि बहु गुरु स्टिना, देखिया प्रकर प्रमाण ।

बरणती दुं निव सकूं, जम्रु क्या ध्यव गान ॥ ७ ॥ स ॥ सी गण्ड सत्तर क्रिज्य, जिल्ला गण्डराव ।

सीइ सनइ बिंध पासर्थेंड, कहु किम कीएयड साथ ॥८॥ स०॥ जिहां क्या मेरु महीयर, जिहां क्याइ हासि दिनकार ॥ प्रतिपत्र विहों क्या गण्डमणी 'खहत्रकीरवि' ससकार ॥६॥स ॥

(५) भी जिनगत्रस्ति गुर राज्यः, सिरि सैन ठणाः स्त्र स्नात्रः।

सन्द्रगुढ धनपड जी श दिन दिन तैंक सनायों सनिक छोड़ मनि सायत श १ ॥ भी ॥

गजगित गस्त्रः चास्त्रः, पश्च महामत पास्त्रः । स० । सी ॥ मुनिवर मुनि परवारम्, जुमति कत्रामद् वारम् ॥ २ ॥ स्टामी ॥

भीतिनर्भित् सूरि पारण, पूर्व सोहर सुनि (वर)बाटइ (संश की !! महिमा मैठ समानद, दिन-दिन बहुतह बानद ॥३॥ संश ! सी०!! 'बरमधी' राष्ट्र महार, धरि 'धारख्य' धावतार । स०। सी०
रुप्द च्यरङ्गार, विद्या तथा मण्डार ॥ ४॥ स०। सी०
वात्र करी 'जेसायद' कास खीपक स्तुको बाण्द्र। स० सी०
पास बर्फ्द किए कासी छिपि बांची 'धंपायी'॥ ५॥ स०। सी०
वोख्य समृत वाणी, सुरतर कह मन आणी। स०। सी०।
सुछ्यिक करिय वकाल रीहाविचा रायराण ॥ ६॥ स०। सी०
वोदित्यरा वंसह होवड, कोड़ि वरस चिरजीवड ॥स०।सी०
का छांग स्रुक चन्द्र, 'सानन्व'स्सु चिरजनव ॥ ७॥ स० सी०

आवरण महरद पूज शींग वेसक्टरे, चीतारह भी करण' नरस रे । चीतारह नरतारि नरेश।

सुस सुस को पंकीद्रा बीतके दे, काई जिया कर पूक तिण वेश र ॥१॥ गीन प्रदिक्षम सू बेह करीरे, की जी दे तु क्यों पाय हे । विक युवराका रंगांवकर मणी दे,वरण करीका बीर पराय रो।२॥मा० क्या दरस्ति बीठर तन कर्मस्य देमेंद तजी पर पूक्की भीर दे। मिदर करि पूक महत्त्व देस्त दे कावव युवर्णा(१) केरा गीर र ॥३॥ सम्यो महि सिर सद्दरक दे किल मह गोतम नद कक्टार र । जंगम गीरच गारक काम्त्रमार्थ रे किण बीचक बिक्र महन विकाररी॥॥ पूक्ती के किम मुझ कर बीसरस दे किण्युं परम गण्य गुझ रागरे। गेरा गियामां गिर बीसरस्य दे केदन सामक कससोमांग र ॥५॥ 'भी जिनरामस्योचर' नाम्य पायो दे, मानी महनी ए कर्यास र ! सुमिविविजय' कदि कर्युक्त संस्ती दे पूक्ती शरक करस दिव नाश ॥ १॥ ॥

### कवि धर्मकोर्त्ति कुत

## ॥ अी जिनसागर सूरि रास ॥

#### 0D++00

वृह्यः — भी 'बीमणपुर' नव भणी, पणमी पास जिजंद ।
भी 'बीमसागर सुरि' ना शुण गावुं सार्णदि ॥ १ ॥
सरसति प्रति श्रुक्त निरमकी, ब्यायक करिय पसाय ।

माधारज गुण गोवती, भविद्दस् वर यो माय॥२॥

बीर जिमिंद परम्परा 'बचोतन 'बर्दमान'। सुरि 'जिमकार' पाटनी 'जिनचन्त्र' सुरि गुणकाण ॥३॥

'कामयदेव' 'बक्रम' शुरु, पाटइ स्त्री 'जिनवृत्त'।

'जिनचंद स्रीसर' कवड, स्रिसर 'जिनपंति'॥ ४॥ 'जिनेसर सरि' 'प्रवेष ग्रह, 'चंद्र सरि' सिरताब।

कनसर सूर जनाम शुरु, चन्न सूर सिरवाज । 'इसकस्रोरे शुरु भेडवां, भाषा कसमी राज ॥ ५॥

'पदमसूरि' तेजद स्थिक, 'स्थिप सुरि' 'जिनचंद'। पाटि 'जिनोदय' तसु पटड, सी 'जिनगज मुजिद् ॥ ६ ॥

'किनम्प्र' स्री जिन्द्रशृं पटि 'जिलस्पुर' जिन्त्रहेंस'। सामद्द नव निधि संपन्नद्द, धनः धनः 'चोपव' वंदा।। ♥ ।।

मनवंधित सुरः पूरवद 'माणिक स्रि' सुणित ।

'रोद्रह' वंश्वद्र गरभीयः, युग प्रधान 'मियचंद ॥दा।

345

मी 'मफ्बर' प्रतिबोधीयो, वचने अपूर धार।

भी 'सरहर' गण्डराज नी, श्रीरति समुद्रौँ पार ॥ ६ ॥ 'माञ्चलत' पर वापीयो 'मफबर' साहि समाय।

निज हाबि भी 'जिनस्टिंड' नद, पदबी दीघ प्रधान ।।१०।। तिम सबसर बहु मान सुं, देह 'शवा फीडि' हान ।

'बच्डाका बिन वाबरा, 'कमचंद' मंत्रि प्रमान ॥११॥

मुतकर 'कंब्र' कोइकड, करवड 'क्टर-समार'। 'पैच नदी' सामी क्रिजह, द्वार स्थान शुम बार ॥१२॥

सेक्त 'सोस्र गुणक्तराउ', बक्तवि सावि 'सक्नेम'।

'जिल्लास्ति अग्तर' क्यों, 'लरहर' गक्छ मह केम ।१३। वासु पाढे किनसिंह' गुरू, वासु शीस सिरवान ।

'राजसम्ब' सिद्धसेनजी', हरसणि सीव्य काम ॥१४॥ वुगवर भी 'जिनसिंह' नह पादह भी 'जितराहा ।

'जिनसागरस्**रि' पाटवी आधारिज रा**सु काञ ॥१६॥

क्रम फिरा ड्रम मात तस, अनम नगर अभिद्राण ।

क्षुण नगरप्र यह कापना, 'भरमकीरावि अबद्र वाणि ।।१६॥

# राष्ट्र-- तिमरोरा

'र्जब्' दीपद्द बाख समाण 'छदा जोवण जहनी परिमाण । 'विक्रिम' 'सरहद' आरिक वेस 'महकरि' 'अंगक्रि' वेस निवेस ॥ १७॥ तिहां क्लि राज्ञः 'शबसिय' राजः 'बीकानवर' वसङ हासकात ।

क्षम ठाम सोवह इट सरी वाजित्र बाजह गाबह गोरी।।१८॥

नगर मोदि बहुझ व्यवहारी (व्यापारी), वानशीझ तप मादि बहारी ह बस्ड तिहां पुग्यह बहु बित, साह 'क्स' नामह विर चित्र ॥१६॥

#### राग —रामगिरी।

दोहा—रक्णो सोहरू चंद सु दिनकर सोवर दीस । तिम 'बखा 'बोदिय कुळब पूरत मनद्र जगीस ॥२०॥

#### **रा**ल⁺— पाछली

हासु घरिण 'मिरना है' सती रूपह रंगा तु जीपति। 'चडविं' इका तणी से काण मुक्ति कोळह सा क्युल काणि।।२१। प्रिय सुं प्रेम सरह मति क्यार, 'वसरक' मुत किम 'सीता' मुजड। बोद्र क्योर सनह जिम मीति, पाळह पविजय बरम ती रीति।।२९। पाने देत्री कियम संयोगा नित तित नक्या ब्हुकिय मोग। मह योवन काया मह मनी, देह संवातह कांग्रे सची।।२३॥ गाम'— कारमाध्यां

वृहा---- समागिर सूनी सुंदरि, येदित सुपन मघ रावि । रगतः चोक रज्ञावकी, वित्र ने चन्द्र य बात ॥ २४ ॥

सुन्नी बचन निज नारि ना सेघ घटा जिम मोर । , हरक अण्ड सुन नाहरह, बासह बतुर चकोर॥२५॥

हाल—जास फक्षी महाडी मन मोरी कृत्वह तुमर निधान रे। मनवंधित बोहबों मवि पूरह पामह अभिकृत मान रे।२६।मा !

संबन 'सोछ वाकम्याः वरण्यः 'कातो सुदी' 'रविवार है। 'कारप्रसि'ने दिनि मसिणि रिस्त(नप्रकार) जनम ययो सराकारहै॥२७ नित्र नित्त कुमर बाध्य बहु ख्वस्त्राणि, सुरत्तक नट जिम क्रेत्र रे। नयणी अनोपम निक्कर सोक्ष्य, बदन पूनम नट खद रे॥२८॥ सहुम सक्रन संग्लाबो संगत्तव, मेळि बहु परिवार रे।

'चोक्टर' माम दिवट मन रंग्ड, सुपन तण्ड वानुसारि र ॥२६॥ सदिम समाज मिकि मान पासह, साह 'बक्टराज' कुछि दीव र । 'सामक नाम परि हुक्टाबह, सुन्ति बोड्ड विरक्तीय रे ॥६०॥

#### राग--- मार्ड

दोहा—रमह इमर निज हरकमुं माठ 'खगा है' पुत्र । गजगति गेळद चाळाड इळमॅडण अवसूत ॥ ३१ ॥

मीठा बोस्ट्र बोस्ट्रा काय कलक लहे बात । बास्ट्रक 'बजीस स्टब्लोग', साथ दिना या मात ॥ ३२ ॥

हाछः— पाछछी

माहडी मनोरब पूरइ शुन्दर मुंखड़ी आपह रै।

न्द्रा बचन नवि क्रोपीयह, मन सुधि सील समापह रे ।।३३॥

मासा नाभी माइड्डी सेन्ड सुरत्व दोमो रे।

पोसद कुमर नदश्दु परद 'दाखिमत्र' किम प्रेमो र ॥३४॥

इंग मबसरि तिहां आवीया, 'जिनसिंह सुरि' शुक्राणो रे । भी संघ बेडड आवस बारा स्थाप संदर्शनों रे

भी संघ बेद्द भावमु चड्ड अधिक मंडाणो रे ॥३५॥ भारत भूगाद क्षुत सङ् निसुणक् अरथ विचारो रे।

मन मद बैराग चपनो, सांभी अधिर संसारा द ३६ ॥ दोहा---'गजसुकमक' जिम भव सुनि 'बदमनो दिज दाछ ।

'सामक ते करणी करा, जागा बाद गोपाक ((३०))

१८२

### हाल <del>- के</del>दारा गौडी

सांमध्ये बचन सहगुर केरा, जोवाहिक नवतत्व महेरा ! वपहास रस भ(भा)र कायकडेसी, संजम सेवा चुद्धि निवेसी ॥३८॥ साह एवंद्रे कर कमर सोमाणी, परणक संगमि श्रीव सतरारी ।

मात पासे जह कुमर सोमागी, पमणह संजमि क्षीत मनरागी। अनुमति मोदि श्रीयत मोरी माह, नवि कोजह चारिज अंतराह गिहरा। मात मणह बढ़ सांमांक सार्चु हण चचनह पुत्र हु पवि रार्चु।

स्रोह चया सक्या वृति चनायहः तेहपी संजम कठिन कहायह ॥४०॥ हुमर सणह माता किं सुरे परचाराहः कायर हुद्द ते हीयकुं हारह ।

संभ्रम सेना वात कहेती, मह पिंग निरुपह विद्या केनी ॥ ४१ ॥ राग — देसासा

दोहा — बढमाह 'बिकम' समित, 'मात मण्य सु(द्वा')ससाव । करिसुं कारमारापना, निनरिंद स्रि' गुढ हाथि ॥४२॥ इप मादि साकर मिसी पीतां कार्णव बोह ।

भवत सुणि निज्ञ मातना इरका हमर मनि सोइ।।४३।। भिक्रमपुर' थी अनुक्रमह, सङ्ग्रह करह (अ) विहार।

अमरमस्य पडवारिया 'बीजिनस्विद' छत्रार ॥४४॥ सामादक पोसड करह, पडिकमणड गुरु पासि ।

सामाइक पोसड करक पांडकमणड गुरु पांछ । श्रीत्रम छेला कारणह, कुमर मनइ ककासि ॥४०॥१ भी'कामरसर' संप तिही, इरस्थिन यथड कपार ।

विश्वा बाजह सकत्वा, वरतकते सुत्रकार ॥४६॥४ बाजिज बाजह सकत्वा, वरतकतं सुत्रकार ॥४६॥४

'स्रीमार्स' वेशि सुरामगढ, यानसिंद' थिर चित्त । संजय ठउन कारणह, स्तरचद विद्दां बहु कित ॥४०॥ संबद 'सोस इक्सठर' 'माह' मासि सुम मासि । माद सहित दिक्षा खीवा, पहुती मन नी मासि ॥४८॥

विशंषी पारित केद गड़, सदगुद साथि विदार।

विधा मीक्द अति पयी, घरता हुई अपार ॥४६॥ अञ्चलि देस बेदावतां, जाया 'जिनसिंह' राया ।

'राजनगर' 'जिन्चंद' ने, खगह झगबर पासा ॥५०॥

पांच समिती तीन शुप्ति के, यसक प्रवचन मात ।

छ जोवनी रहा करह, स करह पर सी ताति ।।५१॥

सामाचारि सूत्र भरव, जाजइ सरद प्रकार ।

'सताबीस' गुणे करी, सोहद 'सामख' सार ॥५२॥ वप मुद्दा मांडस्ट तथा वड दिला तिहां दीय।

'भीजिनचंद्र सृदि' सहंदय्यं 'सिन्द्रसन' मुनि कीथ ॥५३॥ मुहा उपयान सकटा, भागम ना विश्व वांग ।

'छ माधी' 'किमपुरह् सरिया सक्क संयोग ॥५४॥

क नावा ' नककायुद् सार्या सकक स्थान तथा। सुगुर भणावद बाह सुं बचन वचन विद्यास । मुग्तयान वह दिव घटा, गईबह वैक्टिस बास ॥५५॥

च उपर् ---पमण्यः शास्त्र सिद्धांत विचार मुणिवर सिद्धान सिरदार गुरु मत्र विगय शाचवक् सस्त्र, 'सिद्धाने' विचा गुण निस्त्र ॥२६॥ 'संग स्थारह 'बार उर्थग', परन्ता-स्त प्रणर् मन चैंग। 'केंग स्थारह 'बार उर्थग', परन्ता-स्त प्रणर् मन चैंग।

'नन्दी' अन्द्रः अनुयोगदुकार'॥५०॥

नगर मोद्दि बहुका व्यवकारी (ब्यापारी), दानशीक तप माबि स्ट्रारी ह बसइ तिहां पुण्यह बहु क्ति, साई 'बहा' नामइ थिए चित्त ॥१६॥

राग ---रामगिरी। दोडा --रयणी सोदह चॅव मू दिनकर सोहह दीस !

विम 'क्छा 'बोह्य' कुछ्ड पूर्ड मनह जगीम ॥२०॥ दाल'-- पाक्रमी

हास घरिन 'मिरगा दे' सती, रूपइ एमा न ओपति । 'बरुमठि' कुछा तथी के काथ, मुक्ति बोछड् सा असूत वाणि ॥२१॥

विय सुं प्रेम घरह मनि घणड 'वसरब' सुव जिम 'सीवा' सुजड । चंद्र चन्नोर मनइ जिम मीति, पाख्य परिवत बरम सी रौति ॥२था

पाँचे हेर्री विपन संयोग नित नित नवसा बहाविय भोग !

मद बीवन काया मद मकी, ईंद्र संघातक कांग्रे सची॥२३॥ रागः— भामावरी

वडा-मुक्तमरि सूनी सुंदरि पैदिः सुपन मध राति ।

रगत चोक्र रामामकी विश्व में फद्रश्र ए बात ।। २४ ॥ सुनी अचन निजनारिना मेघ घटा जिस मोर।

, इरस भगर सुन साइसः आसद चनुर चकोर ॥२५॥ हाल-जास पक्षी माइडी मन मोरी कुमाइ शुभर निपान रे।

मनबंधिन कोहमां सबि पुरद्र पामद्र मधिकत मान रै (२६)भार्श संबन 'मोछ वायरमा भरता 'कानो सुदी' 'रविवार' रे। 'चक्कि'ने दिनि असिणि रिरहा(नक्षत्रकृ) जनम थयो सुनकाररे॥ ?

#### भीभिनसागरसूरि रास नित नित कुमर वामह वह अनलिंग, सुरतद नउ जिम कंद रे।

नमणी भनापम निजक सोहा, वदन पूनम ना चत्र र ॥२८॥ सहुम समन मगताबी मगता मेछि बहु परिवार र । 'बोद्धर' जाम विग्रह यन रंगहे, सुपन तजह अनुमारि रे ॥१६॥

सदिम समाण मिछि मात पासङ्, साह 'बछराम' कुछि दीब र । 'सामक' माम भरि दुखराका, भुक्ति बोस्क बिरजीव र ॥३०॥

राग'~ मार्च दोडा-समई इसर निज इरकर्म मात 'समा दे' पुत्र ।

गजगति गेळा चाळवड इस्मीटज भद्मूत ।। ३१ ।। मीठा बोस्स् बोल्डा कार कनक नह बान । वासक बजीस सक्त्यो , मात फिना चई मान ॥ ३२ ॥

राष्ट्र — पाछली

माइडी मनोरव पूछ झुन्दर शुंकडी बापह रे।

वहा बचन तनि छोपीयह, मन सुधि सीदा समापद र ॥१३॥ चासा बांधी मालडी सेच्छ सरत्व वीमो र।

पोसद कुमर नदशह परह, 'शाखिमद्र' किम प्रेमो र ॥ १४॥ इंग भवसरि तिहां भावीया 'जिन्सिंह सुरि' सजायो रे।

भी संघ संदर्भ मानस् बज्य अधिक मंद्राणा रे ॥३७॥

माठ 'सगावे' भुत सङ्जिसुन्द अस्य विचारो रै।

मन मह बेराय बपनो, जांधी अधिर संसारा 🗈 🥞 🛚 दोहा-- गजसुबमाध जिस भेव भूनि 'शहमतो तिज फाउ ।

'सामस्र ते ऋरणी ऋरह, जाणह बाछ गोपाछ ॥३७॥

100

#### दाल —केवारा गौडी

सांमकी क्षत सहग्रह केता. जीवादिक नवतत्त्व भकेश । चपसम रस घ(म?)र कायकलेसी, संजम सेवा बुद्धि निवेसी ॥१८॥

मात पासे क्य कुमर सोमागी, प्रमण्ड संज्ञमि कीच मनरागी। मनुमति मोदि वीयव मोरी माइ, नवि कोश्रद चारित्र अंतराइ ।।३६।।

मारा समाद्र कर सोमकि सार्च, हम बचनाइ पुत्र हु नवि रार्च । क्रोड चणा सवण दोति चवायड, तेहवी संजय कठिन कहायह ॥४०॥

डुमर मणइ माता कि सुरे परकारड, कायर हुइ ते श्रीयई हारह । संजम क्रंबा बाठ कबंबी, मह पिण निश्चह दिशा क्रेमी ॥ ४१ ॥

राग --वेसास होडा -- नदमाद 'निक्म' सदित, 'मात' मणद मु(तु')ससानि ।

करिनुं मारमाराधना, 'जिनसिंह सुरि' गुरु हाथि ॥४२॥ द्भ मांदि साकर मिछी थीता कार्णव होड।

क्षम सुणि निक्त मातना, हरदाह दुमर मनि सोइ ॥४१॥

किमपुर' भी महक्ता, सहगढ़ करह (म) विहार। समरसरक परकारिया 'सीजिनसिक' एदार ॥४४॥

सामाइक पोसाउ कटा पश्चिमणण्य गुरु पासि ।

रीजम देवा कारणह, कुमर मनइ ध्यासि ॥४५३

भी'भगरसर संप तिही, हरकित थयउ भगार।

बाजिल बाजद वयनवाः बरनज्यां सुप्रकार ११४६१३

'भीमास' बंधि शहामणडः, 'धामसिंह' विर विश्व । संज्ञम बछन कारणा, रारचाई विद्दों बद्ध वित्त ॥४५०१

सैंक्त 'सोष्ट इष्ट्रसट्ड' 'माह्' मासि सुम मासि । मात सहित हिना धीयह, पहुती मन नी बासि ॥४८॥

विहानी चारित छेद नहः, सन्गुद साथि बिहार ।

क्या मीक्द नति वजी, बरता हुएँ सपार ॥४६॥

भग्नकमि देस वंदाक्तां, भारा 'त्रिवसिंह' रावा ।

'राजनगर' 'किन्स्बंड्' ने, झगद शुगबर पाया ॥५०॥

र्पाच समिती तीन शुप्ति में, शस्त्र प्र<del>वच</del>न शात ।

छ जीवनी रक्षा करह, स करह पर नी ताति ॥५१॥

मामानारि सुत्र भरम, जाण्ड सरव प्रकार ।

'सताबीस' शुले करी सोहड़ 'सामक' सार ॥५२॥ तथ बृहा मोडिंड तथा वड दिखा तिडाँ दीच ।

'श्रीजिनचंद्र सुरि' सर्दश्च 'सिद्धसन' मुनि कीय ॥५३॥ पूरा क्परान उद्धदक्क सागम ना विक्र जोग ।

भूत क्यमन उत्पद्धः भागम ना बाह्य आगः। 'छ शासी 'विकतपुरङ्' सरिया सक्छ संयोग ॥५४॥

सुगुर मनाबद्द चाह मुं उत्तम बचन विस्तास ।

गुरू मंगावद् चाह् सुं उत्तम बचन विस्तात । कुम्मभान बहु हिन वरह, पहुंचह बैछिन भाम ॥५५॥

अउपर् ---पमग्यः सास्र मिद्रांत विशार,मुणिवर'सिद्रसत'मिरदार गुरु सत्र वितय जाववद् सस्त्र, सिद्रसत्त' विशा गुण निष्ठत ॥५६॥

'भेग इंग्यारह 'बार-प्रपेग', 'वयन्ता-दृक्त सगर यन चेग । 'छ छन्' यन्य मुख्य सुष्कह 'क्यारि',

पार । 'नन्दी', बनद 'बसुयोगदुआर' ॥५॥। 'सबर्द' विद्या तथा निहाल, सर्युठ ज्यम करह बदाण ! जर्यवेन अक्सर नह साण निज्ञ गुरु तथाह जे मानह साण !प्ट!! हामार्गत स्वर्ण करती सीह सोहर तह प्रसार दिवसीर !

दामार्थत महि पहडी सीह, सोहर गुरु पासह निसर्शह ।

इस दिय शतीयरम नड घणी, तय जग संयम करणा घणी ॥५०॥ यात्र करो 'सेंदुना' तजी, साधह जिनसिंह सूरि' दिनमणी।

संघवी 'ब्रासकरण' विक्यात, संघ कराची कारिका आत ॥६०॥ 'कभात' नइ 'ब्रमदाबाव', 'पानण मोहि घणठ कसवाद ।

'बडबी' नेववा 'जिनव्कसिर', मेट्या पातक जायह बूर ॥६१॥ इपि बाटुकि 'जिनसिंब ध्रि', 'सीरोबीयह' गुरु सक्य पब्रि । करिक पद्सारी बेवह संघ राजा सान वियद राजसिंब'॥६२॥

'शास्त्रउरह' साच्छ राष्ट्रस्राज, वाजित्र वाजह बहुत विवाज : श्रीसंघ कुं बंबह कामिनी क्यह जीति हुए सामिनी ॥६१॥ 'स्रोदप' नई 'द्र्याका इंब 'भैषाणी' सेटया बहु वृंब ।

कार तह हू पाडा इन जनाया सदया यु इन । अनुक्राम मन मह धरिन कळासि, नाम्या'बीकानेर' चयमासि ॥६४॥ 'बापमक्ष' प्रसारो करा, नीसाणह अंबर धरहरह ।

कीमा नेजां पोक्षि पागार, वसतिई आयां भीगलपार ॥६५॥ स्रातन्त्रह चटमासट करो(ह) आया 'मेक्टा' वह हिट घरी।

तेबाबर भीशांकि सकैम , 'मैबता' मागा कुसके स्रोम ॥६६॥

#### रागः— वैराकी

दृहा — विणि बाबसर 'जिजसिंद' नव परवसि स्वय सरीर । वृक्तमतह कृग नवी पुरप बढा बहु मीर ॥६७॥ कवसर काणी तिण समझ श्रीसंच चत्रह किचारि । योज्य सद्गुर विक घरी, वह कागी सिरहार ॥६/॥ वणसम बारायन करी पहुँता गुरु सुर क्षोग ।

बाणपत्र बाराधन करी पहुँता गुरु सुर छोग। बाक्षित्र बाजइ तिहा क्या, मांहवो तयह संजोगि ॥६८॥ सोग निवारी यापीया सम्बर महरत छीप।

महारक शुरु 'राजसी', 'भायक साचारज कीए। ७०॥
'साधकरण' 'समीपाढ' वाल, 'कपूरवन्त' सुविद्यम।
'य उवगड करह रंग मुं, 'स्त्यमदास 'सुरवाम'॥७१॥

राग'— आसावरी

त्तव मिरामाया पोडिं पगारा, तेषू ठेला दाणीयो । सस्त क व्यति मोती शु लद्भवहील्ड भारद् छणीयो ।। तेह तद्द बहुत कोग, भूमि माग मीह् माग । एक एक नद्द बेरह्ड मेनहरू निख पढिया नहीं स्माग ।। ४२।

पक पक नई बक्द्र मनदः निष्ठं पढिवा नहा स्थान ॥ उदा नवस्मे नोदि मंद्राद निर्द्धं कृष्णि वानित्र विविध प्रकार । सूर्ति मंत्र साज्यक निष्ण सदस्तरि, 'द्रेससूरि' राजपात ॥

को 'फिनराज स्टिस्वर नामह, भाषु तथा सिवागार। बासपगह स्ट्रिय पह बापी, सुंच्यह गच्छ तत्र भार ॥ ७३ ॥ तैहिज अदि बापारिज पदबी 'श्री जिनराज समीपह।

जाइन नाम्यास्त्र पर्वा आ इतस्त्र समापदः। सन सुद्धः सूरि संत्र ज वह जिनसागर सूरि थापः। सजि मिनगारने कामिनो लावहः सरि सरि सोतिन धानः॥

सोबन पृद्धि बपाया सङ्गुर, गाव्य गीन धमाय ॥ ५४ ॥

हाल —केवारा गौकी

सांमळी बचन सहग्रह केरा, जोवादिक नवतरव मछैरा । चपराम रस थ(भ?)र कामकछेसी, संजम सेवा सुद्धि निवैधी ॥३८॥ माठ पासे का ड्रमर सोमागी, पमणा संजमि श्रीत मनरागी ।

अञ्चलति मोदि बीयव मोरी माह, सवि कोजह चारित्र अंतराह ।।३६॥ माव भन्नह क्छ सोमक्षि साचुं, हम बचनह पुत्र हु नदि राचुं । खोइ बणा नवण शांति बवायड, तेड्बी संज्ञम कठिन स्ट्रायड ॥४०॥

कुमर मणइ माता कि सुरे परकारत, कायर हुए ते हीयहूं हारह । सीमम क्षेत्रा बात कहेवां, मह पिण निश्चह दिशा क्षेत्री ॥ ४१ ॥

राग —देसास दोहा — नडशह 'निकम' सदित 'मल भणद स्(तु') असाबि ! करिने कारमारायना, 'जिनसिंह सुरि' गुरु हाथि ॥४२॥

क्य माहि माकर मिश्री पीतां कार्णव होता। क्वन सुणि निज्ञ भारतना इरदाउ क्रमर मनि सोइ ॥४३॥

'विज्ञमपुर' थी सनुक्रमह, संदग्तर करह (स) विहार ( 'समरसन्द्र' पश्चारिया 'भीजिनसिंद' स्ट्राट ॥४४॥

सामाइक पोलट कराइ परिकारणंड गरु पासि । संज्ञम हेवा कारणह, कुमर मनद बखासि ॥४५३

भी'मगरसर संघ विद्वी, हरस्मिन संघड भपार।

वाजिल शामद्र सरनवा । वरशब्द्धी सुप्रकार ।।४६।।

'ब्रीमास पीत मनामणा, 'बानसिंह' पिर चित्त । संजम बधन कारणह रतरकह तिहाँ बहु बित्त ॥४४॥ संक्त 'सोख इक्सउड्' 'माइ' मासि सुम मासि ।

मात समित दिह्या भीया, पहुती मन नी भासि ॥४८॥ विद्योगी नारित छेद नद, सदनुह सामि विद्यार ।

विद्या सीस्टर अति क्यी भरता इर्य अपार ॥४६॥

मनुक्रमि देस पेदावती, कापा 'जिनसिंह' राया ।

'राजनगर' 'जिनचंद' ने, स्वगह जुगवर पाया ॥५०॥ पांच समिती तीन गुप्ति जे, पास्त्र प्रकवन मात ।

पाच सामदा तान शुक्त ज, पास्क्र प्रवचन मात । छ जीवनी रक्षा करड न करड् पर सी ताति ॥५१॥

धामाचारि सूत्र भरवं, जान्य सरव प्रकार ।

'सताबीस' गुजे करी, सोहह 'सामळ सार ॥५२॥ तप नृहा मोडलि तथा वह दिखा तिहा दीघ ।

'मीनिनचंद्र स्रि' सर्वहषड 'मिद्रसन' मुनि कीप ॥५३॥ बुरा वपपान रजटम्, आगम ना बित जोग ।

'छ मानी' 'विक्रमपुरङ्' सरिया सक्क संयोग ॥५४॥

सुगुर मधाबद बाह मुँ उत्तम बचन विख्यस । सुगानपान वह दित धरह, पहुंचह वॅग्रिय साम ॥५५॥

षा अपड़ ---पमण्य साक्ष किहांन विचार भूजिवर विद्वास निरदार शुरु तर विनव साववर्ष भक्क, 'सिह्नसेन' विद्या शुल निरुट [१५६]। 'संग प्रचारह' 'बार उर्चग', 'ययन्ता-दृस भण्य मन बंग । 'छ छेर' मन्य मुक सुद्ध 'स्पारि',

<sup>ध</sup>नम्दी , जनद्र ध्यनुयोगदुकार<sup>9</sup> ॥५०॥

क्यमंत्र सावसर गठ जांग निज्ञ गुरु तणह के मानह आण शिवा समार्चन महि क्युंक्ष कीह, सोहह गुरु पासह निस्त्रीह । इस विध सरीवरम गठ पकी, तप जप संवम करुणा करी ॥५ ॥ मात्र करी 'सेनुका' तणी सावह जिनसिंह सूरि दिनमणी। संपत्री 'सासकरण' विक्यात, संव करावी कारिस जात ॥६०॥

'चटदह' विद्या राणउ निहाण, सद्गुर उत्तम करह बसाण !

'क्रमाव' नइ 'कम्प्यून्बाइ', 'पारण' माहि पण्ड जसवाद ।
'क्डडी' क्षेत्रमा 'जिनतृत्तस्रि', मेरणा पातक जायइ तूर ॥६१॥
इजि कानुक्रमि 'जिसस्डिंह स्ति', 'सीरोहीयड' गुरू सक्छ पहूरि ।
करिक पहारारी बंदद संग, राजा मान दिग्यइ 'राजसिंह' ॥६२॥
'जास्तर' काक्ष गण्डाराज, वाजिज वाजङ बहुत दिवास ।

श्रीसंघ मूं बंदद कामिनी, रूपद लीखि सुर मामिनी ॥६६॥ चंदप नद 'यूपाडा इंव 'पेषाली' मेटचा वह देव। मनुक्रमा मन मद घरिण ऊक्षास, भान्या'बीकानेर' चवमासि ॥६४॥ 'वापमस प्रसारो करह, नीसानद संवर सरहरह।

कीमा नेजां पोखि पागार बसविद् बायां बीराणपार गर्दणी सानन्दद चनमसङ करी(६) बाया मेवडा' यह दिल घरी। वैदाबद भीताहि सकेम 'मैडवा' बाया इस्सड स्नेम ॥६६॥

#### रागः--- वैराश्री

वृद्दा --- निणि बाबसर 'जिणसिंह' नव, परवसि बयड सरीर । देवगलइ सूटा नहीं, पुरंप बडा यह सीर ॥६७॥ भवसर काणी विण समझ श्रीसंघ फाइ विचारि । भोका सद्युक भित्र घरी, वह वसती सिरतार ॥६८

भणकात्र भारायम् ऋरी पहुंता गुद्ध श्रुव साग । बासित्र बाजर तिहां बणा, मांडवी तज्ज संभोगि ॥६६

सोग निवारी बापीया, सकर महरत श्रीघ। महारक शुद्र 'राभसी', 'सामक्र' बाष्पारज कीय । ७०

'मासकरण' 'भगीपास' वसि, 'कपूरचन्द' शुविकास ।

पद उक्पात कराइ रंग सुं, 'ऋरक्त्यास 'सूरदाम' ॥ ११

राग --- मासापरी

वय सिरम्माया पोछि पमारा, तंबू देखा दस्वीयो । मस्तक क्यरि मोती **शु वद्द-वदीचड् भारड उन्हों**यों ।।

तीइ वस्त्र बहुता बहु छोग अभि साग नहिं माग । एक एक नद वेल्ह्ड बेल्ह्ड वेल्ह्ड विश्व पहिता नहीं आग ॥७२

सबको मांदि मैडाइ विद्दां कींग वाजित्र विविध प्रकार ! सुरी मंत्र काप्यत्र दिण कावनरि, हेमजूरि गराधार भी 'जिनराज स्रिक्टर मामद्र साधु तथा सिपतार ।

बाखपगड सूर्वि पद् कापी सुंन्यत गच्छ सह मार्र ॥ ५३ वैदिज मानि भाषारिज पन्ना 'भी जिनराज' समोपइ। यन सुद्धः स्टि वंत्र ज वंद्र 'जिनसागर सुरि धापः ।

सीयन फूळि वयाचा सद्गुर, गावद गीन धमाम ॥ ५८।

मित्र सिणगारमे कामियी भाषा भरि भरि मोदिन बास ॥

संबर 'सीस 'बस्क्यारे' बरसङ्, 'फागुण सुदि 'सिनवार'। द्वान बेब्स सुन सहरत जोगस्, 'सालिन' दिवस संपार ॥ संप सङ्ग इरस्तित बद्ध बंदह बद्ध बहुस्तत । 'सासकरण' संपत्नी तिण सबसारे, स्वाप्त बांक्रित दान ॥ण्या

महारक 'मिनराजस्रि, क्रांमान भगवार।
पाटक 'मिनराजस्रि, क्रांमान भगवार।

#### राल —तेहिज

िहिरिक 'रायपुरा' 'बरकायह , 'विमिरि' येत्र्या पास । 'क्रोइस' 'पैयाणी' यात्र करीनहः 'मैहक्ट्र करिक कडमास । विद्यापी उच्चत कीच जेमालगां, 'मणामाकी 'क्रीवराक' । 'राइक 'क्रम्याण मुं को सेच बंद्द सीचा सगस्य काम ।। क्शा सम्पन वाणि मुगद विद्यां सीचेच संच्या द्वायाद्व बीग । मिनी महिक उद्यक्ता स्वाद, सात्र 'कुमका' मन रंग ।।

स्ट्रपुद्ध पाश्यारह महागुरु, श्रीसंग सावह शब्द । साहमोदाञ्च काह साह 'शब्दक , 'श्रीवस सुन' विच गब्द (१४८)।

तिहोपी बिदार करि जिससागर' आचारण विश्वकर ।
'कत्रवद्वीयह आवद तत्तिग, पांचद बहुच प्रकार ।

उच्च परिल निहों किन बोदर सीसीय यह बहुमान । पामारक करि 'शावक 'मानह वोगड पायक दान ॥५६॥ सीसरक राज्य सोह पहावह निहोंगी करिश विदार ।

'करणंत्रह काया बहु रेगड् मेंच बंदद गयपार ॥

'पासणीए' इरयुं पड्मारड, रंगड् बहुत पड्रि ।८०।?

राग —सामेरी पासामी यह दित वाद्य, पदसारत साम्द्री नाव्य ।

'मोसइ मिकारि' मारी, मिरि(द्यीरे) कका घरि बहु नारी ॥८१॥

निर्दि 'मागर्वद' मुन भावः 'मणुहरदाम' निज हावः । वस्ति मंप सहगुरु चंदह, जीव्यन्तरमञ्ज चिरार्वदह ॥८२॥

वास मध सहगुत बर्ड, श्रायग्तरमध्य ग्वरन विहां वाज्ञ होस्र नीसल, संय झासरनड मंदाण ।

बहु चडिब बसनह सायां सीर्मप रणह मनिमाया ॥८३॥ सुन्य मित्री निर्देश्य कीजह निम्न जन्म राज्य चल्प सीजह।

संबोध मधी पर दीपा, मन बंधित कारिक मीपा ॥८४॥ राम —घल्यास्त्री

तम —धन्याश्रा

'वित्रम्पुर' थी संबरी ए 'सर माहि करिक्ष चडनाव । दिन दिन रंग वयावणाय कृद सन्तीकास ॥बां।॥ बपादा सङ्गुद थ,'तितसायरम्रि वयावड ।बालायरनराच्यपकृत्व०! निर्दा भी ग्रेस बावियाय 'जास्यमार' सुप्रवास वक।

व्याप अन्य कावियार जास्यवार प्रत्यक्षात वका
व्याप मुगुर वीहिकाए, संत्री 'स्वारंत दाम'॥८५॥वः॥
विवरित निहां सी मावतुं व दोहबासक बंदावि ॥ वः॥
'मुपुर्' संव सुरामसक, सेट्ट बहुक्ट सावि ॥ वः॥
साम्बुद्द सदिमा यह ए, छोषक सत्त्र विशेष ॥ वः॥

भी संप बंद्रह बाद मुं प्रद्रमधि जवन पैरिशा वर्गा ८०॥

22

यर 'बीकाडद चित्र घरी प चतुर करद चतमास ॥ व ॥ क्रम्ब फर्ड 'क्रटारिका' ए, पासी पारण सास ॥ व ॥ ८८ ॥ मुक्तिम सदगुर पोगुरङ् ५, 'मेदनील्टङ् निङ्काको ॥ व ॥ 'रायमख' सत कांग परिगडक्य, 'गोखवक्क 'क्रमीपाक' ॥८६॥वा। घद जेहनइ अदि सम्रुष्ट वह वस्तरी 'नेत्रसीह'।। ४०।। बहु परिचारह दोफ्ताप, भाजीजव 'राजसीह' ॥ व० ॥ ६० ॥

तक्की लोड्ड काहर्यों प, ब्रत अकार सर्वर ॥ व ॥ रूपद्रप स्मार्ण करिय, संबोद्धाद नाष्टेर ॥ व ॥ ६९॥ 'माडण' 'तेआ' रंगर्स् ५, 'रीहड 'व्रवः कास ॥ व ॥ ६२ ॥ विद्वाची विद्वरी मनुक्रमि ए वंद्या 'राण्युर' देव ॥ व० ॥ ६३ ॥ 'सद्यपुरा' नड राजीयड ए, राजर 'करज' सह मान ११६४।।व ।! चित्त परि बंदह महसमदय अज्ञाहनवं' सुरु सानि ॥६५॥व ॥

रह्मक्त विश्व वावरक प. 'सीरीमाक' वीरदास' ॥ व० ॥ वुंदर गुरु सोहामणड म, भानद कीजद संवास स म् अस्मेरइ जिल मुणीय 'नेबाइइ' शुणगान ॥ व०॥ सद्मिर्माचंद सुन परगडाप रामचंद 'रमुनाय'।। व श नाषु विद्यारह परासरहपः, 'सोनगिरह स्मिद्धाणः ॥ व ॥ की संघ छच्छार नित करह ए अवसर मड से जाण ॥६६॥व ॥ माश्रार सथ सह मिसी प, कामहंदे हाथिसाह ॥ व ॥ चडमासद् गुढ राजीयाप, जिनसायर' गजनाह ॥ ६७ ॥ ४० ॥ <del>दर्तमान गप्छराजजो ए, जिनमागर स्</del>रि' सुराकार ॥**व** ॥ मी जिल्लागर चिरजवडण आचारिज पर धार ॥६८॥४ ॥ पुगवर सरवर गच्छ भणीय, 'जिन्नचंद सुरि' गुरुराच ॥व०॥ होस सिरोमणी वृतिमकाप, 'घरमनिधान' चन्नाय ॥६६॥व०॥

वास शीम व्यवि रंगस् ए 'अरमकीरवि' गुण गाइ !! व॰ !!

संदर 'सोख्यस्थासीमाप, 'पोस बदि' 'पंचमि भाउ ॥१००॥

भी जिनमानरस्रि नड ए, रास रच्यु सुरत्रईत् ॥ व० ॥ सुणतां मद्यनिय संपन्न इ थः शालां परमार्थद् ॥ १०१ ॥ व० ॥ सौ प्रतपत शुरु महियस्त, औ गगलई दिन्द्रीम ॥ ४०॥

'मरमकीरनि" गणि इत बहुद् यु, पूर सक्क जगीम ॥१०२॥व

पुरा देन सम्प्रता शहर 'बीकाव' सहक्ष

'मृगा मांत मोटिस्म, मुपन सृचित स्त सन्दर बाठ वर बार्रिकार चन्ना अन्ताम कुटोपर ।

बैराग जीव मां रमनइ क्ष्मभी नजी कार छन्ने.

मुग्राचान क्रिशेनिंद बग चापश विगयाः,

सद्भव तेन गुर पासि सुप्त करि माना संगद

इति भरारक जिनमागर सरिणाम् राम

(श्रीकानेर स्टेट सायत्रेरीमें पत्र ४)

श्रीजिनसागर स्वरि सवैया

'बाह्यि हरे बिरंद इन बसद 'यउउ' बरदाई।

बारक सदरर शादि शीव धमध्यम अण्या । अमरमस्द प्रमति आए यनरीत सा गाः ॥

मृशेम भी जिनमागर' सुगुर, उपम इसदे बारस्य ॥१॥

संग्रहो साधु मारग सरस, पूरण गुण पूरण पत्ने,

सूरीस की 'जिनसागर' सुगुर, वपम इसके भारने ॥२॥ किनय विशेष्ठ विचार वाणि सरसती विराह्यः

क्तंथ क्वक क्यार बाण सरसत्ता क्राबह, 'क्या अक्ट निधान, अजस क्राव बाल बाजह।

'क्या चक्द निधान, शुजस कोग वाजा वाजह। दियम वाजि क्यात, क्यियरस धींग न वाक्ष

वसत्तर्वतं वर विजुष भान दिन प्रति वाध्यः ।।

वानणी बाट कावी विपद्र परि परि पूगड पारले। सुरीस क्षी जिनसागर' सुगुड, वपम इसके मारले ॥३॥

स्ति आ जिल्लान हुन्दु अपने क्षेत्र कारण स्तार स्वार प्रमुख्य क्षेत्र भीवर संग्रह गीव सुद्दावत भोवीन बाह्य विद्यास सरि अरि आमिनी धावसु खापि व्यानत । भाष्य नायक स्थान स्थल गुली, गुण गावत बंखित से प्रमुख्य पावत । भी 'विन्नसागरस्ति' कारागर, मागर प्रीच वेक्यर गुदमानत ॥४॥ सम्ह सोमारा साग विषय वाराग मागर,

राग है कर साम होय हिर हीर ही वह हह ह सन्न तुम रहधार अमृत हान साहार

कठिन किया प्रकार काम जु बहीयकहरू ।

स्वकित क्साट नूर तपति प्रताप सूर 'सागर' सूर्वित गुरु गीतम कहायः हह ॥५॥

रसागर सारव गुरु गावम कहावड हड़ ।(पा समामा छत्र ( उपरोक्त विकानेर स्टेट स्वयंत्रेरी की प्रति में सरकाकीन कि०)

प्राप्त स सरकारकाना । छक्

### कवि सुमतिवस्त्रम कृत

# क्षी जिनसागर सूरि निर्माणसास

गुन गाइमुं गच्छराज ना, 'सागर सुरि' सिप्यान ॥१॥ सहर 'बीकामी' मनि मरस, स्रतिमी स्राहा सन ।

'भीम बंदा र्मंद परगड़ा, 'वाहियरा' विटर्न ॥ ? ॥ 'बच्छरात्र परि भारता, मिरपा दे मुन दोद ।

'बीका नइ सामक' सुन्तो, व्यविषय तोड़ी तोइ॥ ३॥ स्री तिननिष सुराण नी सांत्रवि देशन सार।

मात्र भदिन चान्यय बिन्ह, संज (म) छद्र सुन्यकार ॥४॥ मानिकमास्य भावदी, 'बिनयकस्थाण विश्वव ।

माणिकमास्य भावद्रो, 'विनयक्तवाण विश्ववः 'मिट्टमन इम त्रिटुं तगा, नाम दोस्य ना देगि ॥ ५ ॥ बादी राग्य भन्ताविया, दूर्पर्नदन कृदि विकाः

यबदद्द विद्या नीराजा सूत्र नथ संयुक्त ॥ ६॥ सूचा संवम पाछनां, विद्या नद नम्मास ॥ बरनां शानास्य थवा, पुरवाद परकास ॥ ७॥

बानो शानास्य वया, पुत्रयार परकाम ॥ ७ । मिद्रमन स्थितव ययो, 'मिद्रमन' स्वकार । बीका वेग्न बावहा, नामगार भिरतार ॥ ८ । या 'मिनवेद सुरीग' सह, वचन दिवारी एय ।

आबन्धित वर् बाध्ना, क्रीपी बहिर्मु मेन ॥ ह ।

### शास्त्र ( पुरन्दरनी चौपाइनी )

'मरुपर' इसि मझार 'मेइवो' सहर मछोरी। 'बासकरण' 'बोसबाख', 'चोपड़ा कंस तिकोरी ॥ १ ॥

पत्र ठक्यो करि पूज्य अवसर प्रह आहो री। इतरचे द्रव्य अनेक, सुक्रुव ठाम सदीरी।।२।।

सुरि मंत्र बढ़ो सुद्ध, सहगुर तेणि समै री।

भी 'जिनसागर सुरि इन्द्रिय पांच दमे री ॥ ३ ॥ मोटो साधु महत्त्व, करणी कठिन कर रो ।

भी 'जिनसिंह' के पाट, करतर गच्छ सरेरी ॥ 🛭 🗎

पाछि पंच बाचार, शारण शरण वरो री। ५ च सुमति प्रतिपाद, लप संबम को सरी री ॥ ५ ॥

पृथिषी करिय पवित्र साबि साधु शका री।

अप्रतिबद्ध बिहार दिन दिन अधिश्व बद्धा री ।। ६ ॥ 'चौपसी गण्ड' माहि जाकी स्रोभ मस्री री।

बहुर्विष संघ सन्दर, संपद गच्छ मिस्री री।। ♥ !!

हाल २ (भनको मान्यो रे गीकी पासजी रे) मनदुर नोह्युमाइक पूजजी रेजी जिमसागर सरि'।

बद्द भागी महारक व सक्षा औ, दिन दिन वक्षा यहरि ॥ १ ॥

सरार गोतारण साधु भवा मस्त्रजी, मानइ मानइ पुत्रव नी साथ।

समयसुन्दर जो पाठक परगङ्गाजी पाठक 'पुण्य प्रचान' रे ॥ २ ॥

'फिनचन्द्र भूरि ना' क्षिप्य साने संबुक्ती, वहा बहा भावक तेम । पनर्वत घींगा पुरुष चण्डा पक्काजी, बहुमागी शुरू एम ॥ ३ ॥ म० संप च्युयबन्त 'बाह्मदाबाद् मौ जी, 'बोकानेर' विशेष । 'पान्ज' नद्र 'संभावत' शाबक दीपताओ,'मुख्ताजी'रासी रेसा।शाम० 'सेसदमरी' बावक पूज्य ना परगङ्गाजी संघनावक 'संसवाद । 'संदता सई 'गोधनपडा' गड ग्लेकी 'सागरा'में 'स्रोसवास' ॥५॥म० 'बीवनडा मई संमवी 'क्ट्रानिया' औं 'जाहतारणि 'आहोर'। 'पविचास' पाल्हणपुर' भुक्त 'सुक्त' मई की,'दिक्की' नह 'स्रहोर' । ६।। म० 'ख्रणकरणसर' 'डब' 'शरीन सई जी नगर 'बना' संहि तस। 'हरा' में मामभी मानती जो 'फड़उबी 'योफरण' यस।।।।। म० 'सागरस्रि' ना भावक सह सुक्रीजी अधिकारी 'ओसजात । देश प्रदर्श साबक होपताजी अर संचल भूपाछ ॥ ८ ॥ २०

#### दाछ ३ ( कड़सानी )

'करमधी' शाब् संकरसरी पोरिजी 'म्ब्यूमंट्र विद्य अति मुजस स्त्रे । सुद्रम 'सम्बन्धन्य'द्दर वरस संवरसरी,पालिने संवर्षु मीच्छ दवे।११॥ सन्य द्यो पन्य 'सागव्य सुरिन्द्र गुरु, केतृनो गच्छ त्ये सवायो । बह वह भावक परमझ मदल्डे/दूष्य नी सुवस चितुकोक गायोगाथ। स्मार 'स्वयून्य नी स्वयू बहु माबही,के विद्यामा 'सन्योदे कहीका । 'पृत्रामा' अपन्न करना 'पीठणो , मस्तर सम्पानित्य साम सीमद्राश। स्तृत 'कर्म् हैं 'सेतृनो माजां, सुपुत 'क्सरेन' सी अद मता। सरव्यद्य सामक्ष गच्छ मा साम नहस्यी ना सीम्या सीम्ब स्तामा। 188

साइ'सान्तिदास'सहोदर कपूरचन्त्र सुं, वेक्रिया हेम ना बह आपै। 'सहस दीय ऋषिया पाच शन' आगळा, ऋरचिने सुत्रश नित्र सुचिर वापै ॥५॥

मात 'नानवर्ष हैं' लॉड इक वील्पी करीय बपासरह(में)सुजन सीधा । बरस ना बरस कासाङ् कोमास ना,पोसीता पोक्रिया बोळ कीमा। ६।। भाव 'मतंत्री' तणो कुर्'न अति दीपतो चिट्टंबंडे चंद नामी चडायी।

श्राह 'क्दंकरण' 'हाथी' अरो 'हाथियो , जेठमछ 'सोममी' विम व्यक्तको ॥५४।

धरम करणी करें खाह हाथों अधिक राव बन्दी खोड़नो विकन राही। कींब प्रतिपास बक्तार सह ने करे सुपुत्र'वनसी मस सजम हासे।।८।। 'मृष्टभी संपत्नी' पुत्र 'बीरजी 'परास बोतपाछ 'सुरजी' बागणी।

थानीयांचीस नइ क्यारि' जीमाहिने कुम मी बाहर के कहागरे 1141 'परोप्त''चन्द्रमाण'काञ्च सद्दा दोपठा, शमरमी'हा**द्व** मिरनाम नाजी। 'सीपनी 'ऋचरमळ परीक' कराइ अधिक, बाउड्डा 'देवकर्ये विम क्याजी ॥ १० ॥

साइ 'शुपाराजना' मुपुत्र शवि सस्वीर्ध 'रायचन्द शुस्राध्यन्द' साइ

बह बही घरम करणी पणी ज करी,स्मान मी जां भरपमशस सहिए। १२३। टोडा-भी 'जिनसागरमृदि' मी श्वपनमा परिवार।

यम भीरीय बर्ववर्षतांशाजनगरांजी सब शका शायक यम जाती ॥१९ रोम 'प्रोमाइनी संच मायक वड़ो 'मंद्रमासी 'बयू' गुरुन कड़ीई !

चेका गीवारम सह पाळा पण भाषार ॥ १ ॥

समा योग जाणी करा, पाठक शासक कीय। भी 'शिनपर्य'सुरीधने, राष्ठ भार "म शुघ ॥२॥

दार ह

इक दिन हासी दावती

भावे कुळालड पास र ॥ यहनी ॥ 'सहमदाबाद' यह मांग्णाड, संहवि संव हज्र रै।

मयम कोबादी पछवड़ी, बी'जिल्लागरमूर' रे ॥ १ ॥

भवतर खागोणों स्थी, याचे द्रम्य अनेक है।

'मगमाछी 'बयु' भारिता, 'बिमका के मुक्किट र ॥<sup>२</sup>॥ महर्नु पद थायत करो, सूर मन्त्र शुरु दीय र।

भी'जिनवर्तं सुरोश्रद', नाम भारता इम कीच रे ॥ १ ॥ संगर्का 'सहज्ञक्षरे' निहां स्वर् किलमी ना साह र ।

पद दक्ता करह परगड़ी कहर क्षेक बाह-बाह रै ॥४॥

यक्षिम्म पणि सुकुत जिबा, कीमा सनेक मकार रे। श्रद्भेत्रय संघ कराविक, गरको द्रव्य क्लार रे ॥ ५॥ भी 'तिनमागरपुरि' भी भद्रगुर सामे धीप रे 1

पार्टबरमें पांसरी, जायक जन ने बीच रे ॥ ६॥ 'सममार्क अनुवा' यहनि, ते 'शहितक द गर् र !

पर ठेवनि में भारत ने हारची मह जम एह र ॥ ७ ॥ हाल ४ (क्यूर हुए अति उत्तला र )

भवनर जाती जापन्तर व आगस की समाप्तर ।

शिन भी निष सुरर चाविद है, स सीमनि श्रीत इत्यार ॥ १ ॥

सगह जो धन्य-धन्य द्वम भवतार,

195

य माणस सत हु सार ॥ सांकृषी ।

आतुपूरवी पद्दवी रे चयसम्यो पूरव रोग । श्री संघ 'बाइमवाबाव' सो रे, गीतारच संयोग ॥२॥

का सम्भागसन्तरम् । र, गातास्य समागाः । रण 'कास्तरीज' नद्द साद्दक्षि रे, शिष्यादिक नद्द सार ।

मीसामणि सहगुरु वि(य)ई रं, गुरु गच्छ मुं व्यवहार ॥३॥

चारित फेरी कथरि रं, गण्ड मार सह छोड़ि। क्सम मारम साहरि रे, सक्षम कमें इस तोड़ि॥ ४ ॥

'श्रुदि झाटम बैसासा नो र, अध्यसण नो श्रवार। श्रीसंघ मी साम्रि करड़ रे,त्रिविधि त्रिविध विविद्यार ॥५॥

भासभ ना साल करहर, जानाम जानम ना कहार ॥५। पास गीतारण सति रे, को 'राजसीम अन्यसस !

'राजसार'पाठक भव्य जी, 'सुमतिजी थांग नी सहाय ॥६॥' 'दबाहुदाल बाचक विकि रे, 'धर्ममन्दिर' सुनि एम ।

समयनियान' वाचक वद र 'ज्ञानयमें' सुनि तेम ॥ ।।

"मुमतिकरस्य फाक्यान हु रे, बाठ पुदर शीम तेम। हाद 'हावी धर्म हाक्यि र निजरावि गुद पम।।८।० हास्ट (७) विशासारानी

मोरा मह्गुरुको सुम्दें करज्या शरथा श्यार । शहगुरुको करज्यो० करिदन्त शिद्ध सुमापुनो मो० कवस्त्र मावित धर्म

य फछ नरभव क्षम मो ॥ १॥ मो० जीव 'चुरासी' स्टब्स, जिक्सण हाद स्थमा बज्यो । मो०।

पाप भद्रारर यान, परिदृदि अदिहन्त स्थावस्थो ॥ २ ॥ मो०

पनिहरि समझ दोप किसाबीस आवार ना। मां० जिन यम पक्ष आधार, टाक्कि दुःख संसार ना।। ३।। यो०

प संसार भसार, स्थारय ना सहुका सगो। मो०। सपिर इन्द्रम्य परिवार घर्म जागरिया द्वाम जगो॥ ४॥ मा० स्वचिर छह पुत्र ऋतत्र अधिर माळ घर परिष्युरो। मो०।

स्रविद बिमाव क्यिकार कायिर काया तिमि ग कही 11411 सीठ तुम्बें भावत्र्यो प्रावत बार मन मजापि माहि रादात्र्या । सीठ । कायिर मान नह तान, कायिर हिस्सादिक यह मात्रत्र्या ॥ ६ ॥ मीठ नीवन हास महं प्राव रात्री को न सकद सही । मीठ । नेहकी संस्था वान, तहबी संपन य कहीं ॥ ७ ॥ मीठ

पड़को साब्द लोब, जाई पड़को प्राणियो । सो०।
पुरुष पाप दोइ साथ जात्वन एम पराणिया ॥ ८ ॥ मो०
बाढ़ मरण करो लोब क्रांमि क्रांमिक

पेडित मरण थं जागि जिल थी जीव हुवड सुदी !!!!ह।मा० इस सावन एकांत्र साव, अरिहल्य घम आराघता मरेल

पुरना सराग महारि बातम कारिक सायना ॥१०॥मा०॥
देशहा — स्मरा(इ) सद्द कार्योस मा मास 'तेर वदि तीत ।
'तुन्के सामस्मारि' की, सराग मा पास्या चीत्र ॥ १॥

हाल ६ — ध्या क मिनी थी । उह र ठात णहनी । सबसर सम्पोता सहीरे, साह हाथी समें त्राण । मर पुनत्री ।

महिमा मोनी हम करत है ब्रास्त, पूचन नगर निहाज ॥ १ ॥ पासद रहि निजराजियार दिल 'द्रम्यारह' लीम । वै० । सुस सकर प्रत व्याखाड़ी है खात, माना किथि ना नाम ॥शास० 239

चोवा चदन भरगजा र सहगुरु तलह सरीर । मे० ! करि अरथा पहिराविमा रे साळ, पॉमरी पाटू चीर ॥मै०॥३॥

कार अरमा पाइराजमा र साझ, पामरा पाठू चार ॥२०।२॥ देव जिमान शिसी करी रे, मांडवी व्यक्ति भीकार । मे० १

बाजे गासे बाजते रै साठ, करि नीक्षरण विचार ॥मे०॥४॥ वयरिव सुरुद्दि सगर सुंदे साठ, कस्तुरी फनसार । मै०।

वहन हीई मृत सीचता र काक, की पूज्य मुं तिपकार ।।मे०।।५।। जीव मुहावी (वर्ग),सुगति भूँ रे भी संघ सेको होह । मे०।

गायां 'पाडा' 'बाकरो' र छाछ रूपह्या सत्त 'दोह' ॥मै०॥६॥ 'सान्तिनाम' नह देहरह र छाछ, बांदी देश विद्योग । मे०।

क्यान्तनाम नद्र यहर्ष र सास्त्र, वादा दव । वचाप ( म० । क्यन सांमस्त्रि बीतराग ना र सास्त्र, मूक्ती सोग सहेप । मेशाजा

(हाल ८) घन्याकी—कुंगर मतन साबिया एरगी। भी जिनमागर सुरे! भी प. पानि प्रमाक्त हैम। सुगुर मले गाइपड, भी जिनमाँ सुरोसकर, अपनेता जग पम।।१॥

व्हा प्रदेश निव्दाता प्रभावक जीव प्रतिबोह । स० । चद्रवर्षन गच्छ जहनी प्रभाविक जीने सोहा ॥ स० ॥ २ ॥

शुण गानां सगुर रुणा प, पूरवह मन नी धारि । स० । मन बंदिन सहुना पासि प माजि मन नी धारि ॥ स० ॥ ३ ॥ संदर्भ भारत बोद्योलस्य प्रशास । स० ॥

संबत 'सनर बीमोचाइ ए 'सुमितियहम् ए रास । स॰ । 'भावमसुति पुनम त्रिनि ए कीमा मनह बकास ॥ सः ॥ ४ ॥ भी भिनपम्में सुरीज्ञ नो ए माथि छै सुझ दाव । सः ।

भी जिनपम्मं पुरीन्न नो य माथि छ मुझ दाव । सः । 'मुननिवसम् मुनि इस व्यवह यः 'सुननिवसम् दिय्य साथ ।संगरः। ।। इति भीनिर्योगरास संपूर्णम् ॥

(हमारै संबद्द में, तत्काकीन बि॰)

# श्री जिनसागरसूरि अष्टकम्

1 )

री मङ्जराखमेरदुर्य नगर, भी विक्रमे गुर्जरे ।

थट्टाया मटनेर मेदिनिकटे भी मेदपाट स्पुटम् ॥

पी भाषा**ञ्**युर च योषतगर, यो *नागपुर्यों* पुन<sup>्</sup>।

भीमकामपुरे च बीरमपुरे भी सत्यपुर्यामपि ॥१॥

मूच्याम पुर मरोह नगर, इराडरे, पुगाडे।

भी कथ किसार सिद्धनगरे, धींगोडके संबंधे॥

भी खाहोरपुरे महाजत रिजी भी बागराक्ये पुरे।

चीनानेरपुरे सुवर्ष सरसि, भी माख्युर्थी दुन' ॥२॥

भी मत्पत्तन नामिन राजनगर श्री स्थमतार्थे स्तथा।

द्वीपे भी मृगुरुष्ठ बृह्ननगरे, सीराप्तके सर्वतः।

भी बाराजपूरं च रायतपूरे की गूमरे माकने ।

सर्वेत्र प्रसरी मरीति सततं सीमान्यमानास्थतः ।

वैराग्यं फिल्हा मतिः शुमगता भाग्यापिश्रत्वं मृहस् ।

नेपुण्मं 🗨 क्रनक्रमा सुजनता येथो धशांबान्ता।

स्रि श्री जिनसागरः विजयिनो शृथासुरते चिरम् ॥४॥ भाषामा स्वतस्य सीत शबसो गण्डेमु नाम्नोपरम्।

त्त्रं त्याचार्य पत्रार्थपुरा सुरावरः, प्रीकः प्रतापाद्यरः ॥

₹00

मन्यानां सब सागर प्रवरणे, पोताबमानी मुवि ।

की मच्छी जिनसागर सुलकर, सर्वेत्र शोमा कर ॥५॥ सीम्यमी हिंग वीधि वी सुर गुरी, बुद्धि द्वीरायां शमा ।

वेज का स्तरणी परापक्रति थी:, की किस्मे भूपती ॥

सिद्धि गौरदानाथ योगिनि यह,स्रामिक्य सम्बोदरे । संत्यने विविधासया गुण गुणा सर्वे धिवा त्यां प्रभी ॥६॥

भी बोहित्य अव्यविभि प्रविक्रमत्त्राक्षय रोजि प्रसा ।

भारतन्त्रातृ सुगोसु कुह्मि सरसि, भी राज्यस्मीपमा' ॥ भी महिकाम बासि विका विदिशाः, भी वस्तराजो गर्माः ।

संत की जिनसागरा, सरवर गण्डे चिरंजीविन'॥भा इरमें फाम्य कार्यकर्क प्रथरको, मुक्तपुर' प्राभुवम् ।

विक्रम समयाविद्युन्वर गणिर्मक्त्या विभन्तेस्सम्।।

मुप्परप्रीडतम प्रताप सपनी देवीच्यतां सरदरः।

युर्व पुरस्त स्व भक्त यतिनां, शीध मनोबांकितम् ॥ ८ ॥ ( विकामेर स्टेट खकोरी )



# ॥ जिनसागरसृरि अवदात गीत ॥

पूरव पण्डित पूजीय व र सामिणि भाग समावरे। जोमीड़ा। भाको टीपणा वैदिन्ते, सांडि कान चराव र ॥ १॥ जो० 'भीतिनसागरसूरिजी' र, भाव काल किन गाम र। आ०। सो मन बांदण उसका रे, सुणि अवदात नह नाम रे। जो०। भीतिनसागरसुरिजी र को०। मा०।

'भीजिनदुस्त वडीदबर्द्ध रे छो सुप्त दिलाब्बो माच र 1 जो० जन्म बकी यस विस्तवी रे निकृतक काउ नइ बाच रे १२। जा०

राडक 'भोग मनसदाद रे को निरुती गुष्ठ सुत्र न्त् । जो॰ । धनर बन्दन लस्बो नह रे, पामिमि पहची पहर रे । ३ । जो॰ इद्य दिताहबी अन्विका रे को भी जिनसामन देव र । जो॰

पुगायान 'किनचन्द्रजी'र स्वाक्टर कृषा निन सेव र । ४ । जी० सन सान्त्रा पंक्रित कन्या रे पृत्य पर्पाया काय रे । अ । दर्गनन्द्रन कहर सबदा र स्वे बायड अधिक प्रताय र । ५। जी० ( क )

गाम नगर पुर किरना पुत्रजी, 'स्त्रीतिनमागरम्रि' ।

कटिन किया राव माहरी पुत्रजी पूरि सुमस पहरि ॥ १ ॥
पूजनी पतारत स्पर्की केटबर रे, आवक्र किन करियेक ।
आवक्र पिनारह नि प्रति पाह मूं आवक्र साथ सनेक ।
क्रीतर सीसंग सोही है, स्टरिन गाहम्य ॥ मा

रारतर गच्छ झाभा दीयह, पूजभी बाह्यि वरदान ।

सादिष 'सुदुनषकानजी,' पूजजी यग साग शह मान ॥ २ ॥पू॰॥

रूप कक्षा पण्डित कक्षा, पूर्व बचन कक्षा गुण दग्र । राम राजी मालइ चणु , पूजजी बांइ माहे विदेय ॥ ३ ॥पू०। ।

कामण मोहन नवि करो पु॰ छोक सह वसि वाय।

प परमारम प्रोधवड पु॰ पुष पुरुष पसाय ॥ ४ ॥पू॰॥ वित्त चाहतां आविया, पूर्व श्रीसंघ मानी धचन ।

रंग महोच्छत्र दिन प्रवेड 'इरफ्नल्वन' कहुइ यन ॥ ५ ॥पू०॥ (8)

॥ जाति फुळकानी ॥

भी सैंग काज बधावजी हिव काज कथिक बद्धरंगी रे।

भाषारक पत् पामित्रक, 'जिनसागरस्रि सुर्वनो रे ॥ १ ॥भी०॥ क्षरतरगण्ड बन्निति कह दिव कीमा अनुपम कामी रै।

दरमण सुद्धा सामका, दिव साजज वाची मामो रे ।।२।।भी ।।

धन पिता 'व•क्कराज' जो 'सूगा' पिण माता बनो रे। वंश कन 'नोहिक्ता जिस् किन पुत्र रहनो रे ॥ ३ ॥ अपी॰

बाजा बाज्या क्ष्मका विकेशान मान सल्मानी ।

सद्भा गावद सोद्धान, विदां माचक पामद वानो रे ॥ ४ ॥ औ०

नक्ज सञ्ज्ञा पूजनी दिन हैं वस्मित्री नामड रे। मोहनगारा मानवी - दिवाहरपनन्दन"सुका पामह रे ॥ ५ ॥ भी०(4)

चतुर मामस चित्त वससद र वसी पूज सन्य रे । हो पूजभी। मान्हीक्य गुण माटका र चपजद माव अनुप रे॥१॥

य परमाथ प्रीक्षत्रयो रे ।

मान सरोवर सहुदार, राजांस संबद् तीर रे ।

छक्गागर मोटन घर्गु रे पथी न चाराइ नीर रे ॥२॥

चंदा केर चांदले, श्रद्धको कासह पास र ।

सुर (मूच) तपड जो बाकरो, जाबद सहुको मासि रे ॥३॥

वंदो स्रोतो अति यणः, सरस्य विंद सन्द रे।

नान्दी केखि कहावनों छावा फड सरपूर हे ॥४॥ मोटा महत्त्वस्थ मद झफ, विकस्य टा गर (छग?) राम ।

भारत नद्दरस्क सद् हरव्ह, व्यक्तस्य वा गर (कान) राजा । छीहणि केरो छनकार गाजह नहां कर मांहा । ५।

मानदा मोटा क्युं नदौं गुण अवगुण कंपाण।

जिणसागर स्रि' बिर जयह र इर्पनम्बन गुज जाण ॥६॥



### श्री करमसी संधारा गीतम्।

सदगुर चरण ममी करी, गहसु आश्ररिराइ।

करमसींह' करणी करो, सांमधीयह विशु साह ।।

चित्रु साई संमधीयइ चरित, निम भावस्युं चारित स्थियत ।

यन वहा 'कूकड़ जोपड़ा नड सुबहा प्रगट जिलह किया ॥ -तप करी काया प्रथम शोधी किगय पट एस परिहरी ।

'करमसी' सुपरि क्रियर संवारण, सुगुद चरण तभी करी ।।१॥ -रीदाइ गुर दुम्छ वास भी भनि भाषी संवेग।

जामी कामा कारमी, करि निव्चल मन पक 11

भन एक निश्वस करी मापड, जन्न समुंनड परिदर्यतः। भादार त्रिनिध त्रिविध संयोगहः गुरु शुरुङ् सणसण वर्षतः॥

भाराधना करि सँप सामन, घरी विशिष संस्थान नी।

करमसी' तिणि विधि कियत संवादक शीति गुरुद्रख-वास सी ॥२॥ चक्रपंड सीवारक् तिभि परह जिलि विधि पूरव साधु ।

करम मीजिया सिंह हुबड, अक्ष्य 'करममी' मापु ॥ 'करमसी सापु भन्द दोपायड, गण्ड स्टरतट संवतड ॥

परभावना अस्मारि वस्तो प्रवद्भव होई दिन दिनद्र ॥ सिकाटन सीमारक सरमान्य साथ समानक काह ।

सिद्धान्त गीवारम सुमान्छ, साधु वसावस ऋछ । धन कमें करमट विस रापान्छ, बटाउ संधारह निमि पट ॥३॥ अन्म 'जेसायइ' जेइनड, 'बापा झाइ' मस्हार । 'बांपछर्षि' वरि धमत 'मोमबंदा' वह सिणगार ॥

'बोसर्वस' नड सिजगार ए मुनि दुकर करणो जिणि करी। सन्नेक जामन मरज हुंती इटड अगसन्य धन्वरी।)

अन्तेष भागन मरण हुती इटड अणसम्म अन्वरा ।) 'करमसी मुनियन फीरयड करड्ड नेह माण्यड देहनड ।

मन मदन करहार क्षत्र सीत्यात, जाम 'जेसाणार' गह नड ॥ ४॥ जेहनी प्रमंत्रा सुर करा, मानव अस्ते मात्र ।

साम मुनीएकर इस कहा वन वन वह सुपात्र ॥ भन वह पात्र मुनाधु सुन्त्रर, परतक्षि मुनि वैचम भरह ।

भन पद पात्र श्वनापु शुन्त्र परताका शुन्त पत्तम भएउ । यन भन्म जीविय आणि प्रयूनड परगण्डी सहिमा करह ।} मास की संस्काण करि नद्द अधिक विन बीस कराइ ।

प अमर का मई हुमढ इणि परि, प्रशंसा सुर नर करशाधा। 'बदमाराइ संतोगस्ते 'सातमि बदि बबार।

क्रियड सैवारड करमसी कक्कि गई घन मजनार।)

भजगार पत्ना शाक्षिमत्र जिम तप सनेक जिल्ह किया। 'सइ सडी बंखा निश्चे साविक' करी जिल भणतल किया।।

चारित्र पंचे बरस पाडी सु स्यास्त्राह मीझ स्यु । मार्णद्र सरगर गच्छ बाज्यतः, ब्ल्माराह संवीप स्यु ॥ ६॥

### ्षाव छितकीर्त्ति इत ॥ क्षी छिष्किकञ्चोल सुगुरु भीतम् ॥

्राह 'छक्क्पिककोळ मुणिन्त जयर, आणे पूरव दिसि रवि बदयर !

मन चिन्तित कारिक सिद्धि बयव द्वास दोहरा व्रद्ध आज रायड ॥ मोक्षर सद रूपवामी कर वरमङ, अविवल खोकल देखल इरसङ ! गुष्कपति भावेहाई 'मुज' माया अथमास एका भी संघ जाया ॥२॥ 'काली बदि छट्टि' सणसण सीधी सानव सद सफक क्रिये कीयी। के परभव ना संबंध बहुका पहुंचा क्षर सुबरस्र(१) सुबन बहिका ॥३॥ माबी सुरपित नरपित निरस्त्य 'मगश्चर बिद सातम बहु हरसा । पगका बाप्या बहतत्र दिवसत्र, निरस्तो तन वयन नयन विकास ॥४॥ बिर नान मक्षे भुक्त मई सोहइ, सुर नर किन्नर ना मन मोदर ! सद्गुद परतिका परना पूर्व, सहु शंकट विकट विकास वारह ॥५॥ 'मीमाकी' कुछ कैरव चंदा साइ "छाइए" 'आहिम' दे नहां। बुद्धाति दायक भूरतर केंद्रा प्रथमह यह यंक्रम भर बुन्दा ॥६॥ भी 'कोरतिरतन सरोश तणी शासा मह अवभन देव मंत्री । बाचक 'स्रविवस्त्रासः गणीः जिल प्रति प्रतापत्र जिल दिवस्य भणी ॥ भी गर्फ विमस्रदेश' पाटड् छाअद अभिनव दिनकर विम स्रति राज्य । जस नामद्र बक्किय विधन साजद्र जस अतिहास करि महियकि गाजद्र ।। मस गुद्ध की जह गुरु सवा अनि मीठी बीठी जिम मेवा। निज गुरू पद सब करण देवा. दिन प्रति बांछ्ड जिम गम-नेवा ॥६॥

200

तुम्द देश देशन्ति कांद्र सम्ब, गुरु सेव बकी दास्त्रि गमंत्र। इति सनोति इनाति इसड, घर वहुता क्रिक्समी पासि रसड ॥१०॥ साइ 'पीयइ' 'हावो' 'रायस्थियइ' 'मोडण' आव्ह करि 'मुज' संपद्र ।

चयम ऋरि बुंग तजह रंग्छ, बाप्या पूरव दिक्षि मन संगद्ध ॥११॥ तिज्ञ सेवक नइ व्रसण सावड पनि पनि सानिय करि दुःख कायड।

गांजि 'छक्रित कोति' वहतह दाक्द, बंदह गुर चरण समिक दाक्द ।१२। ॥ इति गुरु गीतम् ॥

सुगुर बंदरावली

महारक फीनमन् करन, गच्छ नायक करतर।

तद्भ प्रवृद्धि 'जिनचन्त्र' स्टि, तप तेम दिवाकर ।

सद्द्राह क्री'क्षिनसमुद्र' वासु पहुद्दि भूव सागर।

तस पर्होई बुषिमेत सूरि 'जिनहंस' सुरीहनर। भनिनवड इन्द्र ऋषड् अधिक, संज्ञम रमणी सिर विस्तर ।

गण्डपनि कास पहुंबि गुबिर जिनमाणिष्ट' महिमा निसंद ॥१।

<sup>4</sup>पारिस बंध प्रसिद्ध, कुगति जिनका सु कोरी । बद्ध तस पहि 'कस्पाणधीर' बाचक धन मोरी।

<sup>4</sup>भगदाकी कुछ माध्य शीस, तसु पट्टीई सुरतर ।

शाकक श्री'कृष्याणकाम काणी अनुपन वस् ।

पादक 'कुरासमीर' वासु सिम्, बर्ड एम बँशावडी । गुरु मगन शिष्य गुरु गुज बहो शब्द करउ रमतावसी ॥२।

(P () सुरुषा नं० ६०)

### ॥ श्रीविमलकीर्त्ति गुरु गीतम् ॥

(1)

प्रद करी नित प्रणमियह हो, 'विमुखकीर्वि' गणि चँद ।

तंत्र प्रताप दीपता हो। प्रणये सह नर कृत्यु ॥ १ ॥ सदिक जन वैदियह हो, जाने पाप पुत्रस्य ॥ २०॥ आंक्प्रणी ॥ स्वरतरात्स्य मे होमता हो, सब क्ष्या गुण जाल ।

जाइतइ मुक्ति सारती वसद हो जाण्ड द्वात विद्यात ॥ २ ॥ स० ॥ हुबद्द गोत्रे परमद्भव हो 'जीवंद' साह सम्हार ।

मात 'गवरा' जनमिया हो, हुम सूरवि(सहूरक) सुककार ।।३॥स०।।

संकर् 'सोब्द चळन्यव्य' हो कीची दीखा सार। 'माह सुदि सातम' दिन्तः हो, पास्कः निरतिचार ॥ ४ ॥ म० ॥

'सायुसुन्दर' पाठक सस्त्रा हो, सक्त्र कस्त्रा प्रदीज।

सहंदम बीहा मेण दीपी हो ध्यान वया कुण कीण ॥५॥भ०॥ चडरासी रच्छ सहरो हो, भी 'जिनगत्र मुस्त्रि'।

बाजक एवं सहदंग वियो हो संबक्त कर वृत्य ॥६॥म ॥ सोटब्रस्ट बागू सम्बद्धो, श्री किरहोर' मुक्तम ।

मारायन मणमण करी हो, पर्तुना सर्ग सुवाम ॥ ७ ॥ म ॥

विमक्रकीर्ति गुरु नाम थी हो, जायह पातक तूर।

विमक्तरम शुरु संस्तां हो, प्रतपे पुण्य पहुर्।। ८ ॥ स॰ ॥

**(२)** 

#### राग-पन्पाश्री ॥



### <sub>साषी रेमसिंदि कृत</sub> ॥ लावण्यसिद्धि पहुतणी गीतम्॥

#### राग —सोरड

वृह्यः — मादि किलेसर पय नमी, समरी सरसति मात । गुज गाहसु गुरुणी तथा, त्रिसुबन मादि विरुगत !! १ ॥

चेलि हालः ने त्रिमुक्त माहि क्ष्मित, 'क्षक्तिसिंह' गुज अक्षात

'वीकराज' सम्मकी भीषा, बहरागह चारित्र श्रीमा ॥२॥ 'गूजर है' माठा रकन्त, सह क्षेत्र कहा भग भग ।

शीकादिक गुण करि साता महु दुनीया महि क्होता॥३॥

किय माया मोह निवास, अविषय अव-ज्ञासनिधि तार्या ।

सूपा पंच महाज्ञत पाच्च, त्रिण्य गुप्ति सदा रक्षणाळ्य ॥ ४ ॥ वृह्याः—मद्गार सदस सीसंगथर टास्ट सगळा दोल ।

सुन्दर संभम पाकनी, न कवा भाषा मोस ॥ ५॥

न कर्द्र तिहां माया मोस बॉक निजय यह नाष्ट्र रोख। धन धन के धावक धावी शुरुणी नद्र प्रणमे आधी॥६॥ मीठी निहां अमीय समाणी सुन्दर शुरुणी नी वाणी।

मीठी निहां अमीय समाणी सुन्त्र सुरुगी नी बाणी। मुत्रि सुन्ति युग्नइ सबि क्षेफ, दिनफर हॅमणि जिस फ्रोक ॥ ७ ॥ पटनणी 'रकसिद्धि पाटइ, दिन प्रनि जस कीरनि साटइ।

महतिष 💶 गुरुणी मई मामइ, मनउंधिन भरीयण पामप्र ॥८॥

न्द्रा'---मंग तपाग सह तणा, आणड भरव विचार । भी 'खावण्यसिद्धि' पहुतणी विचा गुण मंडार ॥३॥

सर्व विद्या गुण मंदार, महिमंदक्षि फर्फ़ विदार ।

तप करि काया सजवाब्द, 'श्रदनवाब्दा' इणि कास्ते ॥१०॥ 'फिनचंद' <u>सुरो</u>ह कादेस, परमाण करह सुविधाय ।

गर्भनेष वृत्त सावस, परमाण करह सुग्रकाय । सनुक्रमी 'किकमपुरि' साबी निम अंत समय परमावी ॥११॥

सनि जीवह रासि समानी क्सम भाषमा मन भाषी। भणसम बात्ररियत रंग्छ, सुर ब(प्र?)णमह घरमङ्क संगद्ध ॥१२॥

इन पार सम्बादा कायड, सामा साह । नवार ॥ १६॥ सामा मोह निवारी कटा क्षेत्र प्रभावन सारी ।

माजह एंच छम्न विश्वां मरी जीमाण पुरिष्ठं नफेरी ॥१४॥ मण्डर मारवीय चतारि, जिन सासन महिम चयारी ।

क्य क्य रब सुर गय करत, यन गुरुयो सबवार ॥ १६॥ धन धन गुरुयो सक्नार सबियम अन सह सुक्रकार ।

भन भन गुरुणी काक्नार समित्रण जन तक सुरूकार। भिर बान किकसपुरि बुंस देखि गनि भए अर्चस ॥१७॥

परता पूरण मन करी कहमतह भी कथिकेरी। इमसिद्धिं सगति गुण गान्त, तै सुन्त शैपनि निन्तु पान्त ॥१८॥

( तत्त्रासोन कि॰ इमार संबद् में )

### प्रुतणी रेमसिदि कृत सोमसिद्धि(साध्वी)निर्वाण गीतम्।

#### ----

राग ---भस्हार साम बदर प्रमुखायको सारह करि स्वासको है

सरस वचन मुझ मापिज्यो, सारव करि मुच्छायो रे।

सहगुरको गुण गाव्युं भन घरि अधिक समाहो र ॥१॥ सोमागित्र गुरुगो वेदीबह, आव घरी बिह्मपो र ।सा०। बांकडी ।

गीतारम गुरुगो जाणीयाः, गुणवंदी सुविचारो रे ।

करुणा रल पूरी सदा, संघ जल कुं सुदाकारा र ॥२॥सो०। शीखर मीता रूपडी सामद बंद समालो रे ।

इ. माता रूपक्षा सामइ चंद्र समाना र ( च्या च्चित्रच्य स्वयं ऋरइ महिमा सहित प्रभानी रे ॥३॥सो०॥

'नहर इन्ड मोद्दि चंदछः, नरपाछ' हु गुण ठामो रे। वंदनी नारी जाणिया, बीख करी कमिरामो र ॥४॥सो ॥

र्मिमा दे गुज मागळी वास पुत्री गुजर्मनो दे।

रूप करी झिंग शासनी संगारी नाम कईनार (१५) सी ।।

यावन वय जब भाषीयड, यिना शन शादि चितह रै। 'सायरा' वैश बीचनड, 'जेठ माह सुद्दाब्द रेशद्दा सा०॥

तास तुत्र राजमी क्योंकइ परणाज्ञ मन रंगो रे। बरव भटार दुमा जम(११)स्य ४०८म मुणी मन थंगो र ॥आसी ॥

बर्प करार हुआ जना(१)क्ष्य उपन्य सुन्या मन चना र १००००। ।। बर्पम वपनड वेहनइ, सनुपनि मागी वेमा रे। सामु ब्यमरा इम बद्द इत्र्या तुम श्रद्ध स्वेमा रे॥ ८॥मो०॥ न्यारित्र पाकर्ता दोहिका, सुकूमाल खु तुहा ग्रहो र । मत कदित्रमा कह तुम्ब वक्षी, सुहा नारित्र ऊपर मेही र ॥६॥स्रो० उप्तत महारसन कामा मना, ताला कीची सारो र !

वस्त्रव महारसव काया पणा, दाखा काया सारा र ! 'क्राक्यमिनिक्क' कन्दर गहर सूत्र वय ना स्यक विचारो रे ॥१०॥सो० 'मोमसिक्कि' नाम कु बापीयक, गुणे करी नियानो रे ।

भागासद्भाव नाम जुधापपड, गुज करा तनवाना रा भापणइ पद थापो सदी चारित्र पाछड प्रचानो रे ॥११॥सो०॥ 'मैंत्रज प्रमुख यात्रा करी ठिम बिख सीर्थ छडारो र ।

कीओ माक्य सदा सही, तप उपमा मारो रे ॥ १२ ॥मी०॥ भावन विदे चडहिते दीनड, 'बहुस्पविवार प्रधानो रे ॥

'भावन विदे चड्डिंस' दीनह, 'बुद्स्यविवार प्रधानों रे । मजसण क्षोपत्र सावसुं सद करूबा गुण निपानों रे ।१३१मी०। देव बानक पहुंटा स्वद्दों की गुरुमी गुरुमती रे ।

गुइमी बास्या पूरी करह, ग्रुष्ट मन चर्मा खंता रे ॥१४॥चां।। विग्रम पास्त्र नेहृदङ, चुंम ग्रु (वी?) प्राण आघारी रे।

दुस्द किया हुँ क्युंकर रहुँ, दुदीया तुँ साचारो रे ।१५॥मी 1 मोरा नड बक्रि दादुर्स वाबोहा नड सेही रे फक्सा विंतवन राष्ट्र चंदा करिंनेस्ट्रोरे॥ १६॥ सी०॥

दुलीयां दुर्श्न भांभीयक तुम्ह विना सवर न को इरे।

सहराक्रणी गुण गांधीयङ् षात्रुढ दिन दिन मोह रे ॥ १७ ॥सो०॥ चंत्र सम्भ वपमा दोजङ् ( अभिक्र ) मार्णदो रे । पद्मीजो दिमसिद्धि इस अणङ्, दुश्यो परमार्गदो रे ॥१८॥मो ॥

।। इति निवाण गीतम् ॥ (धरकास्त्रीन सिः इमार सैगहर्गे)

#### सामो विवा सिद्धि कृत ॥ गुरुणी गीतस् ॥

- किर सागसी, सुमति गुपति संदार ॥ प्र० ॥२॥ -

गोजन 'सावसंसा जाजियह, 'करमर्चंद' सह मस्हार। माव मिक्क परिणामक मादयों क्षीवड सैनम भार।(प्र०।)३॥

क्षणमी (जाजीती ?) गरा माहै पहुतपी, किया पात्र सुविचार। कहनिस कपनो नाम सुहासणा सुक संपति सुनकार। छ। प्र०। भी 'फिनसिंह सरीसर' आपीयड, 'पहुतपी' पत्र सुविद्याल।

भा 'मनासह सुरासर' आपायड, 'पहुलश' पर सुवदाल । वप अप संज्ञम हडी परि राल्नी, जिम माता नइ बाख ।५।म । साम्बी माडि सिरोमण साम्बी अणिब गरिधय समाण ।

सान्वा आहं । सरामाण सान्वा आणव गुरुष्य सुत्राण । ६ प्र० । पति दिवस न समरण करह, प्रणमइ बहुद सुत्राण । ६ प्र० । 'मोत्यस्तइ निमागू बरम सर्व 'आहब बीज कपार ।

प्रम बोजर विद्यासिद्धि साम्बी संपति हुवर मुख्कार ॥३ ॥०।३ (सं० १६६६ आ० व ३ छि०)

18.00m

## (१) श्रीगुर्वावली फाग

पणमनि कवल स्टिस्स वर्र, चउनोसमड जिणंदो ।

गाप्रम् 'सरवर' जुग पश्रद, बाजिमु मनि बार्गदो ॥१॥

भइ पहिंचा जुनकर जीन जयउर भी 'सोइमसामि'।

कीर जिजंदह कुजड़ पार्टिसी दिक्युर गामी।।

मोइ महामंद रुणंड माण, हिस्स निरह्मीयड ।

'संबूरवामी' मुस्बामि साक्त, केवस्यसिरि कसीयण ॥२॥ सुयजवसि सिरि 'प्रमवस्रि', 'सिज्जीयव गणवर ।

सुप कवा का चार प्रभवस्थार, पश्चिममञ्जूष गण्यस् स्था प्रकृति (कार्यकारिक सम्बद्ध

दस पूर्वपर 'क्यरम्यामि तक्णुवमि सुणिवर ॥ १८ क्रियाम तक वस १८८७ ॥

तमु मीन दिणसर जिलाव तन तय फुरन्तु ।

सिरि 'उन्नोचणमृहि सृहि गुण काहि बदीन' ॥३॥

माध्यगिरि किहिन जेण तप कीयत्र क्रमामी । पयड़ीक्य मिरि सुरि मैत्र तसु बहिम पंपासी ॥

'पडमान्द्र 'घरकिन्यु जामु, एव क(ब) सक्ष नमंसिव । मैश्ड मा मिन 'बहमाण', मुणि क्षेत्र पर्सक्षिय ॥४॥

र्तंषुत्र भ्रा मिर 'ब्रह्माण', मुणि स्रोय पर्सीस्प ॥' **भार**स

'कप्पदिक्युप्ति' महपत्ति (जीपी) क्रंग थापी सुगिवत् वासी । रार्वनम्भ 'तुष्कृत तुण्कं पामी विश्व परासी ॥'॥ अहं 'मरतंग विश्व परामु जा(स) दीघड वास्माछो ।

निस्मैक सेवस गुजहि जामु, रंजिय सूराको ॥

बारिय चेइयवाम वास, थापिय मुणिबर कर ।

सुदि 'जिलसर' गुरुराय, दीयद् अधिरेर ॥६॥

'भोजिणचंद' मुणिन्द चंद, जिम सोहह सप्यह ।

विवरिय जण नवंग चंग, पथडी श्रेमण पहु !!

निय वसणिदि शुण चड्ड जासु भीमंघर जिणवर ।

सक्षतिकजङ सिरि 'अभवदेव' सो स्टि पुरन्दर ॥॥। 'बागडिवा' 'दस स(इ)स' लार मान्द्र पडिवोदिय।

'चित्रोडी 'चामक चड, अस दरमणि मोहिम !!

'विग्रहिनोही' विचार सार, पमरण निस्माविय ।

'जिलक्क सो जाणीयह ए, कप नयण सुद्दाविय ॥८॥

#### भास

'भंबा एवि पथास करि जाणी जुगहपहाणो।

'नागवेबि (ब?) को ग्रुणियबर बाणी अमिय समान्यो ॥६॥

**भद्दे** भगी समाज वकाण जासु सृणिवा स्(१८) आवड् । चरसठि जोगणि कासु नामि नहु त्यु (किणि?) संताब्ह ॥

क्रुगण भी जिलक्षस्ति महिचसि कालीलई। निर्मेष्ठ मणि दीपंति माख, 'जिल्लांद निमञ्जा ॥१ ॥

रामसमा प्रतीस बाद किवब जह अह कारो।

वकरक पद उक्ज जासु, सूर्प्रसद्ध अपारो ॥ सहग्रह भी किनपिसरि गाजह अस्मसर ।

सुरि 'जिलेसर जिलकोद्द, जलबंद' काँसर ॥११॥

र्षपक जिम कमराव माहि, परिमरु भरि महश्रह । कस्तुरी अनुसार कमस्न, श्रेमहत्र बहुबह ॥

विम साहद 'जिनकुगळ सुरि' महिमा गुण मणहर ।

स्वर्णसरि 'जिनवसम्<sub>रि'</sub>, जिलझासणि गणहर ॥१२॥

#### भास

स्रमीपन्त जिनस्वयि शुन्न, पार्टिई सिरि 'जिलवर्षदो' । चत्रम करण जिल बदुधबंद, मी'जिलराज्ञ सुक्लिदो ॥१३॥

मह भी जिनराज सुणिन्द पार्टि, नवर्णगणि चंदो ।

क्षरहरराण मियार द्वार जण नवणाणंदी ॥ सावर जिम गंभीर धीर आगाव संयन्त्रह ।

सहित्र की जिनमञ्जूरिं कि गोयम मन्त्र ॥१४॥

नमु पार्टि'त्रिणचंद स्वि जिनसमुद्र स्टिन्दो । नमु पार्टिह 'त्रिमहंस स्टि' किरि पुनम चन्दो ॥

क्री जिनमाणिक सूरि सामु पारिहि गुण सरियतः। चिरं जीवत क्रीग विजयकतः संगति परिवरियतः।।१५॥।

जहमेंद्रसि सबस सर, दिणसर द पंतर ।

गिहड सरहर संघ ग्रह, तां जगि कपर्वनड ॥ बागारमि मिरि 'रोमर्टम , गणिवर सुपमाइ !

ण सारोसा काम वीच, महतुर गुण मानद ॥१६॥

।। इति गुरायनी चत्रमः संयूगा ॥

### <sub>बारिशसिंह फुल</sub> (२) ग्रुवीवली

सिव सुक्रकर र, पास जिलसर पय समब

सिव सुक्तकर र, पास । जणसर पय नमक शोयम शुरु र, चरण क्रमक्क मधुकर रमंड ।

क्षि जननी रे विष सुप्त हुअ मठि निरमकी,

रंगि गाइसुरे, सुनिहित गण्ड गुराक्की ॥ सुनिहित गण्ड गुराक्की किर जोस सनिकन गाइयह ।

बार सिद्धि रिक्षि मिधान क्लम,इक्कि सिनपुर पहासः।

क्ष ताण वर्शन करण क्रजाक, 'क्राव्य्यवायन क्सी ।

गणभार स्थि है माबि बेही यह निर्मेख मिन रखी ॥१॥ मिब रमगी र वर सिटि बीट जिलेमक

वर ।सार बार जिल्लाह गुण गण निधि रे,'गोयम'स्वामा ग**णा**ह

हपगारी रे मुक्तकारा मणियण वणकः इक जोद्दा र, तहनां गुण कहु किम सुणदे ॥

किम भुग्न तहना गुण सहोद्याय कवहि पार स पावय ।

जिसु समुर व्यक्ति कर देव दानव किन्तरी गुण गावय ॥ असु नाम जिहा झरड् असून पडम संगळ कारणा

सी बार जिलबर पश्चम गणपर श्वमा दुख निवारको ॥२॥ गच्छापिप र मोहम सामी गुण निको,

तसु पटिह रे 'अंबू सामी'जग तिस्में । बर १ चगर कांटि मदाग् परिहरी

सुम माणह रे, परणी जिह्न संबम सिरी 🏗

संयमधी जिहि हक्षि परणी, चरण करण सु धारणी।

मय अडू बारण मान गंजण भविष दुत्तर तारमा । मोमाग सुन्दर सुराज मन्दिर, मुक्ति कमला कामिनी ।

निह नाथ पामी व्यवस्ते? हरू, सन्यश्म गुण गामिनी ।।३।। वन्तन्तर र, 'प्रसब स्वामि अवक्वाजी

सिब पद्वति र, मबियह भाकी सनि मधी ह

'मिनेमब' र, सामी गुज गणबार ए.

मिश्या मत्र याप तिमिर भर बार में ।।

बार ए कुमन कुमंग दूपम भाव भय दिवायरो ।

'जसमद' गजहर नाण दस्त्व, चरव गुवगण सायरो । 'मंभृतिविजय' प्रधान मुनिएनी प्रबस्त कसिमस गंडणो ।

भी 'भद्रबाहु' सुबाहु संजय जैन शासन मंहणो॥ ४॥ मी 'युक्तिमद्र' र बाम कामभइ भौत्रजो

उपसम रम र सागर भूनि यम राजनी ।

जसुउत्तम रेस्क्रम पढद जगि बाज य भनि निरमस रे शीख सपख देख गांज ए ।।

गामण दुकर मुनिभि-कारी जामु गुण पूरी मारी। रिव व्यव तक्षि वर सीख सुभ वसि, तह सम मरिस्रो नहीं।

प्रतिदोधि काश्या मधुर वयणिति किद्ध उत्तम सादिया ।

मा ब्रह्मचारा मुक्त-धारी, माचि प्रणमी मापिया ॥ ५ ॥ तम् भनुकमि रे, 'अञ्चलमहानिदि' जनि जना

जिनकप्यतः र तुष्टनाश्चारी मा भपउ ।

क्लाणिये कांगि जासु उत्तम, खक्ति महिमा कति क्यी। 'सप्रति नृप र सावय जासु बस्यभित्र।

अवियम जम्म है, समकित शुरुषक दास्मी!

माईमर है देस पूरव-बर छास ५॥

भव प्रव रे नाधिक हाम मनि वासए !

पन्नकण सुनः सद्धार कारी जयो सो जाग जुनावरो॥ 📢 युण रचण रोहण मतिय मोहण, 'सज्जनमुद्द' गत्रीमण सिर भारतात् द्वापना पथडण पषर विवादर दीप ए। सिरि 'काक सोहम' विविद् इरिक्स, मोह कुखर जीप प्र॥औ

हिब सारिकर 'संहिष्ट नाम जहनत, सीरिक र मित्र मुख्य गुनासर प्तांगिर ने वर्मावारिक सोहए,वर संजय ने मीछ सुमुग जग मेह ( मोह ए रवनत्रय बिस्किन 'अन्तरमुच सुणीसरा

बर क्याम कोहि देखि छोडी समण सब सह जिणि सम्बर्ध। निरि चयर स्वामी निद्धि पामी कृष्टिय निय सुद्द बागमी। निष्ठांक चारित घवळ निर्मात, सिंघ जुरा पतरागमी (ICII

भी बाजरांती बियर कहिया, तासु पाहिस गण्ड हरी। 'इरिसप्त कारिक सुमित बास्मिन नाम कळा' मुणीमरी।

तम् सिबन्य हे, 'बाज मुद्धी' माणिये,

ऐतिहासिक जीन काक्य-संग्रह

राज सागर हे 'सहगुन सूनि नासगा "मंडिगिरि" शुर हे अविवासी राज थ्र

भी भारित र रक्षित जिल्लास्य भागकः,

छात्र ए बास्ता मक्यमस्था क्य वंसिक लिब चक्यो ।

ي د د

गगसर सिर नागहरथी' मान मामा चरणी रेबंत' गणवर 'ब्रमदीपी सृरि बछिय पूरणा ।

'मॅदिख' जदबर परम सुद्रकर, 'हेमवंन' महा मुणी ।

सिर 'नागअञ्जून' शाम बाचक, अमिय नाम मुन्दर मणी ॥ ६ ॥ 'भीता बन्द' र बाचक पत्रवा हिव स्टब्स

श्रम इस राम र, चरण फरण भर निरम्धः। भन जर निधि र, 'दिन्तसभूद्र' वायगा,

'लाकद हिन' रे, सहगुर हाथ मनि बामगो।' बायगा भामद्र दियद्र बामद्र 'दूष्यगणि' जगि निरमेखा ।

वर चरण गांती गुप्ति मुखी, नाण निश्चय प्रजस्य Ik भी 'उमान्वानि' शुनाम बाचफ, प्रवर खपमम रविपरा ।

'पंचमय' वयरण परम विवरण, बसमरङ सद शुणपरी १११+।।

दिय जिनमद' र. क्षमासमण मामद गणी का इतिभद्र' र सुरीसर क्रांग दिनमणा।।

क्येतीहरू है जिल सत देव सूरीधर'।

दुरिय इर मुध्यक्त मुनिदिन मृति 'त्रचानन गुरो

लिएएम इंगी अनि कर्मनी, भविष चयरवस सहरा ॥११

की मुश्कित्र प्रधाद प्रदृष्टिन, बद्धमान मुलादगा॥

द्रह कुमत एसी सर्विध वेदा मिनएतम तम दिगवरा

भी नमिषन्त्र' रे स्रिशाय दुरयद ६८ ॥

おおお

जे सहराध रे, का विहार विहरता, 'भणहित्रपुर' र पाटणि पहुता बिद्दरता ॥

भियवासी, रे महिमा खंडण तिह फियड, 'बुर्स्कर' नूप रे सारतर' विरुद्ध तिहाँ दोगउ॥ तिह दियंड करतर बिरुद क्तम, नाम भग मांदि बिस्टरा,

भाइरङ्क भिनमत गाबि सविवण, सुविधि मारग विस्तरा ।। थियबासी मथगढ सक्छ वढ छक, केसरी पद पाव प की 'जैन्द्रेस्वर सुरि' सुविद्वित, सुप्तस रेड् रहाकर ॥१२॥

हिन स्बिद्धारे जह चतुर चिन्छामणी. विश्वासर रे, विभिन्न वि**रंड**न दिनमणी ॥

जिन प्रचलन रे अजन विख्यस रमास्ट्रंप वन मधुकार रे भति संवेग रक्षासम् ॥

'संबेगरंग किसास धाला', नाम प्रकरण किइ कहाो. अब पाप पंक प्रसाकि निरमक, नीर संभव तप धरयो ॥ भीतनचंद्र सुरि नवांग विवरण, रचण कोस प्यास(**ए)**णो,

भी समयदम मुलिह दिनपित पर्म गुण गुण भासमी ॥१३॥ हिद हुए जए रे. हान ध्यान गुण प्रजस्त. भाजम जय रे अर्जु मुधारमु निरमस्य ।

**'मिनफ्स्सम** रे सुविद्दिश सारग दारत ए,

दान प्रांग हरेंग सुन्थन अविधि हर अंजण करी मेंद्रेग रेग तरेंग सागर मक्क भागन गुणमरी।

नम् पाटि भी जिनवृत्त सरि शुरू, 'यगत्रपान' महायरा ।

विधि मापक रे, इसनि ब्यूज वि शस ए ॥

बारित्र बुद्दामणि ममुङ्जल, 'जैनचन्त्र' सुरीमरा ॥१४॥ वासु पार्टिह र, बास्त्र चंद कि चंदणो

भी 'जिनपनि' र, सुरोसर जांग मंध्या । 'जिन्द्र' रे 'जिन्द्रकोघ स्रीसह,

नव मुन्द्(र)रं, भी 'जिनच' द्र' मुपा रूम ॥

भी 'जैनचन्त्र' मुराहरू जस, चुलढ़ इमस कारगा, 'जिनकुशक सुरि' मुरिंद अंक्ट, दुग्र दोहग बारगी।

जिनपद्म' सृदि विज्ञाम अविषय, पद्म आनम थाप छ ।

'फिनसस्प' खब्धि निवान जिनसन्द्र , सृरि सुम मनि माप ए ॥१५॥

उद्देषायस र, उद्दय 'जिनाइय' स्ट्गूर मुखशबी रे, भी 'जिनगत्र' ऋषावर ।

मर्गचर रे भी 'जिनसद' संगीसर,

'र्थडायम है 'चन्डम्रि' गुर गम्प्रस्य ॥

गमधार माद विकार विरदिन, जिनसमुद्र यनाधन । जिन्द्रीय सुरीयरः सुर्वगत्र, करण तुर श्वित दर्भ ।

भी जिनमाणिक सुगुण माणिक, गारमागर अगुपमा,

अप सुराधारी दुशरारी अध्यानर वर जीगमा ॥१६॥

मा साह्य है, ज्यक्ति से अनुवन अपा

तेसटबर्दे दार्खय जुल्ला प्रशा

म्रोगर मी फिल्फ सुवान त इत्रामा व प्राप्त पर सत्र साह गा। **एतिहासिक जैन काम्य-संग्रह** 

S C C मोड ए सविवण जणह भानस, यह परम जगीसह,

वर प्रयात समिति निधान सुन्द्र, तबक ऋरणा रस भर। पत्र क्रिय क्रियम निकार गॅनाय, मान भड़ भय जीप ए।

स्रो सविषणारी शीस्त्रारी, जैन शासन दीव द ॥१४॥

गंभीरिम र, उरमा मागर गुढ क्ली,

किम पाथड रे किंद्र तई महिमा अति भणी।

महमूळिक र रज्ञत्य जिह्न जालीयइ सम दम रम र निरमक नीर क्लाणिये।।

वकाणिये जिह सबस्य संयम, रंग कहरी गहराहर

सुभ्यान बहवानस सुगुण मय, नशी पूर शिक्षां वर्षे ।

एक इह अचरिज समय इस मनि, सुबहु ऋषियत इस ऋहु ।

जिनचंदम्दि' सुरिन्द फलर, ऋद अखनियि फिन अदद ॥१८॥ इह सहगुद रे, गुण गण क्यान फिम सके,

बहु भागम रे, पाठी तह पुणि त 📽 है।

इह कारणि रे, की गुरु सम को किम तुस्छ,

विद्यापीतक्षिरः व्यंजन समासरि विद्या<u>श</u>स्त्र ।।

किम मुख्य रंगमी दिन समाणी बहुय सरवर सागरा. नशत्र संसद्द सुद शांतर कल्लद भू रयत्रागय ।

भामाग रंग सुरंग चीनम चरण गुण गण निरमक्षा

'तिनश्चन्त्र सुरि' प्रताप सविषक दिन दिनङ् सङ्गी कक्का ॥१६॥

विक्ति मेंब्रिक्ति रे 'कस्त्रक भगग सोद्यामणी

तिहा भी संघरे सोहइ भवि रक्षियामका ।

जमाहो र निवसई गुर व्सण वणो

मन महि जिम र, चातक यन तिम व्यक्ति घणो ॥

अति पणो भाव उन्हाम राध्वत समयन धन सो अवसरी, सा धन्न राध मु धन मंद्रा जस्य होसह सुहरारो ।

ज मानि नंदर तेर नन्दर हुग्य छन्दर बहु परे,

संप्रदेश समिकित शुद्ध मोचन सुगुरू उच्छव न कटा ।।२०।।

मन मोइन र, गुण रोहण घरणी घर

घर पूर्वे ऋषि र उत्तवास्त्र जगदीसर ।

चिर प्रतमा र, भी 'जिनचंद्र' बनीसर, जा दिनकर ने ससहर सुर वर सूधन ॥

सुर भूपर जा ब्याद मनिचल, श्रीरमागर महिचले

अयकन शुरु गच्छवनि गणवरः प्रकृत शेषद इणि चछद् ।

'मतिमद्र' बाचक साम 'चारिज मिंह गणि इम जेप ए ।

गुर नाम सुणतां भावि भगतां हाइ सिच सुरत सेप ए ॥२१॥
──३०००००

गुर्वावली नं० ३ गट-गीना फद नी।

मारित मगवित है मुं दिन मुख क्षत्र मेख,

माराज मार्गाण र तु दान शुध करा शरह

सहगुर मुस्तर र, गाव्सुं सुजन नवरह । सहगुर गावस् सुविदित यनि पनि, मिरि 'बवानतप्रि वरो ।

वम् पाट पुरम्पुर सोद्दग सुन्दर 'बहुमानस्रि पुग प्रवरो । भगदिलपुर 'दुल्सम राव संगणि, जिलि मठपन पण जीनद ।

किया कठार 'जिनहरस्सूर ति स्वरत्तर' निरम् बर्गनम् ॥१॥

\$4

विधि ह्न बिरन्दित र, भिणि 'संवैगरंगशासा ।

गुर 'जिनचन्द स्रि' रे, तज ठरणि सुविद्यमा।

सुविशास सुर्थमण पास प्रकाशक, भव भँग विवरण करण म(व?)री । भी 'अभयदेव सुरि' वर तसु पाटा, भी 'जिनकाम सुरि गुरी ॥

'मंगिका बंबी' वेशित युगवर, 'मिनम्त्र सूरि' मडीणा । नरमणि मंडित जिनचड्' पदि 'जिनपति' सूरि प्रबीणो ॥२॥

'नेमिचस्य' नन्त्रन र, सूरि 'जिनेसर' सारा, सूरि सिरोमिन रै जिन प्रवास बदारा।

सुविचार चहारा 'कितचन्यसूरि', 'कितचुरुस्क सूरि' 'कितपर्ग' सुनी भी कितस्कविष सूरि' किव्यचन्त्र', 'सुरान कियोहब सूरि सुनी। 'कितराज सुनिष (ति) 'कितमह्र' वनीसर,

क्षी 'क्रिजचन्द सुरि' 'जिनसमुद्र वसी । स्री जिन्ह्रांस सुरि' मुनि पुंगव स्री 'जिनमाणिक सुरि' शशी ॥३॥

तमु पदि परिगद्दत्र रे गुण मणि रोदण मोदद्द । 'दीद्दश्च शुक्रतिहरू र, सक्छ मुक्तन मन मोद्द्द ।

मोद्द बचन दिलाम असूत रस 'श्रीकंत नाद करेता । 'श्रिरियारे' वरि रक्ष असूनक, बी ररतर राच्छ मेता ।

"नवरंग ' मनद विमद विधि वेदी अध महिन निरदंशी।

भी जिनसन्त्रं सूरि सूरी पर विर सन्द्रत आराजन्दी ॥ ४ ॥

#### कविषर समयसुन्दर कृत

# (४) खरतर ग्रुरु पट्टावली

प्रणमी बीर क्रिजेसर देव, सारष्ट्र सुरनर किन्नर सेव। को 'क्ररतर' गुरु पट्टक्की, नाम मात्र मनयु मन रक्षी ॥ १॥ उद्दाव की 'क्योतन सुनि 'क्ट्रीमन विद्या भर पुरि ।

स्रि 'कियेसर' सुरितर समो,मे'किनचन्द स्रीधर'नमह।।य।

समयदेव स्रि सुक्तकार भी 'जिनकाम' किरिया सार। पुराप्रधान 'जिनकत स्रित', सरमांच मंदित भी जिनकेंद'॥शा

भी 'जिनपति स्वित्वर' राम स्वि जिमेसर प्रणम्ं पाय।
'किन्त्रकोच' गुढ नमहं सदा भी 'जिनचन्द' मुनीदवर मुद्रा ॥४॥
इक्ष्ण करण भी 'कुशक मुर्णिद भी जिनच्दन स्वि सुकाई।

खोम्बरंग भ्रो 'करिन स्रोति भ्रो 'भ्रिनचंद नमुं निसरीस ॥५॥ स्रोति क्रिनोदन' व्हयक्याण, श्री 'भ्रिनराज समुं सुविद्याण। भ्री 'जिनसङ्ग' स्रोतिहर सम्बद, श्री 'श्रिनचंद सम्बद्ध ग्रुण निसर ॥६॥

भी 'जिनसमुत्र स्वि गच्छपनी जो 'जिनहेश स्वियर यती।
'जिनमाध्यक्ष्मिर पाटे ययव, जो 'जिनचेव स्वियर जयो।।।।।

'जिनमाणक्स्त्रिर पार्ट वयत, को 'जिन्त्रित स्रिरेश्वर नयी ॥७॥ ए चन्त्रीसे सरस्य पार, वे समरद्द नर नारी वार ।

ते पामइ मनबंधित कोहि, 'समयमुंबर' परागइ करनाही ॥८॥ इति भी करतर २४ गुरु पहाबकी समाप्ता डिस्किनाच पे समय-सुंदरेण ॥ सुन्दर वह वह महारों में डिकिन ।

( अय० मं० मं० २५ धुटका )

# कविषर गुणविनय कृत

(५) खरतरगच्छ गुर्वावली

प्रजमुं पहिंदी भी 'क्ट्रमान', बीजो भी 'गौतम द्वास वान । त्रीको भी 'सुपरम' गलवार, चोको 'संबू खामि क्यिर ॥१॥ पंचम भी 'प्रसव' प्रमु बुंपूं, भी शस्त्रभव छठो मणुं। 'मशोसद्र' सत्तम गणबार भी 'संभृतिविजय' सु<del>वका</del>र।।२॥ 'कोसा' वेश्या वहा नवि पडवी, 'बुखमत्र' श्रुष्ट मनमें 'बडवी।

वसम 'सुइस्किस्टि' चत्रार, संयति' तृप प्रक्षिकेनहार ॥३॥ भी 'सस्थित' सुनि इत्यारमो 'इन्ह्रविष्म' बारम निद्व नमो। तरम दिन्तसूरि दोपको, 'सीद्दगिरी' सूर गुद्ध जीपको ॥भा।

पतरम नरम वाजि जेहनी क्रय कका मोहह शहनी। इस पूर्व घर घोरी जिल्हों, 'बहरिकामि' सुह होवडे करने ॥५॥

सोसम स्थाप जिल कर श्रीय , 'बक्रमेन' स्वामि सुप्रसिद्ध । सतरम 'चन्द्स्रि' मुणि चन्द्, सामन्द्रभन्न स्रि' मुलकन्द् ॥६॥ देवपूरि प्रजर्म सुपविच कुमग्रचम्प्र वादे जिल जिला ।

बीसमी भी 'प्रशोतनस्रि जम तथात कियो जिलि भूरि ॥॥। सप्रमाव 'शानिस्तव' कारि मानदेव गुरु महिमा धारी।

भी'दब त्रमूरि'गुण निख्य, सिव पद जिल देसाइयो मध्ये ॥८। 'भक्तामर 'ममहर' हित घरी स्तवन कीयो क्रिज कहणा करी।

ते भी 'मानर्तुगसूरीए' 'बीरमूरि राजे निसदीस॥६॥

### दास-मी 'अयर्बम्रीमर', पंत्रवीसम प्रस आणि र।

'देवातन्त्र' ब्हापियवः छाषोसम मनि भागो र ॥ १०॥प० एद्वा मद्द्युर माद्दे, मन होद्धि करोप चिकाला रै । स्वय मदबरि झोसना, क्ष्काया प्रतिपासो र ॥११॥ ए०

रारतरगच्छ गुनावजी

संयम सरबरि झोसना, पनकाया प्रतिपाको र ॥११॥ ए० विकमम्हरे दिवाकर, नमु पानि 'नर्रामह सृरि' र ।

भी 'मसूत्र सुरीहकर' सहकड सुजम कपूर र ॥ १२ ॥ ६० 'मानदब' जीमम हुयो, भी 'विकुच्यममूरि' र । 'जयानन्द' बजीसमी राजह सुगुण बहुरि रे॥ १३ ॥ ६०

स्रो 'रिक्रिम' रवि मारखो तज्ज करि 'मनिमर्' र । 'यामर्' बज्जीसमे च्वजीसम 'जिनिमर्' र ॥ १४॥ ए०

भा 'हरिसर' छत्रीसमो अहतीसम 'देवचन्द्र' रे । 'त्रीमचन्द्र' अहत्रीसमा उद्धा त्रापि न्यान्द्र रे ॥ १५॥ ए०

'नेमिचन्द्र' अहजीसमा उद्दवा जापि न्यिन्द्र रे ॥ १५ ॥ प० हास्ठ॰—भी 'उद्यानन मुनिबर, भी वहीमान महत्त्वी रे ॥ 'विस्तर वयहनायक जित्र प्रतिबोच्या जयबन्ता रे ॥१६ ॥

भूतपाल पुर काणिया ॥ भूतपाल गुर काणिया ॥ भ्यत्मर किन्द्र किन्छ छ्या 'बुक्त राक्त भी मारदर ? ॥ सुरि किनेमर कृषि ज्ञेष कीर्रान मुक्ति जम् साल्ड र ॥१७॥सु

भी जितबन्त्र' स्वीमक समयन्त्र' गयपारा र। तर संग विशय क्रिणिकीया, जिल ज्ञामन निगमारो रेगरेटायु क्रास्ट--पामुका जिलि सुन्ना भूनसागर नमु पाटर रे।

भा 'बिनवजर्म' शुरु यथा महीयय मान्य पाटह रे ॥१६॥ पुना जीना चीमठ पांगिनी जिनि भी' जिनन्त्रमूरि रे ॥ जाम महन तेहना चीयड,विकट संकट सब्दि पुनद र ॥व्यापुत।

#### ऐतिहासिक जैन कास्य-संग्रह

230

भी 'जिनचन्द्र सरीसर' सांमसो, नरमणि मण्डित माधोजी। तेइनइ पाटड स्रो'श्रिनपति'यमा सक्छ आधु भूपास जी।।२१।।धन०।। धन धन भाग्नरतर गण्ड निरमयो, जिहाँ गहना मुनिराजो र । हुद्ध किया भागम में जे कही, त माराह सिच काजी जी ।२२१४न०। सुरि 'जिणेसर' सरस्वति मुल बसक्ष, जसु महिमा नो निवासो जी। 'किन्प्रशेष प्रतिबोधन जे **फरड**.ससन क्यम विद्यासीओ ॥२३॥धन• 'ब्रीजिनचन्द्र' यहीसर तेह्यी 'ब्रीजिनकुराख' प्रधानीजी । जस् अविद्याय ऋरि जिल्लान पुरियो कुण हुवह यह समानोजी। २४॥ घ 'बाख भवळ सरस्वती' विरुद्ध करी खाधी जिल विरुवाती जी। 'पर्म सुरीसर अस पाटह थयो, अन्यि सुरि सुबरीतो जो ॥१५॥धन भी 'जिनचन्त्र 'जिनोहय' बढोवड, धीरम घर 'जिनरायो' सी । की 'जिनमबू' धयो श्वविद्वित वजी अवसागर वर पाजा जी ।।२६।।व 'जिनचन्द्र' 'समुद्र सुरीसर मारिको कुण हक्द कापि गुज पूरि भी । भी 'जिन्हें स' सुनीसर मानोबा भो जिन्माणिक' सुरि भी ॥२०। पातिसाहि सकवर प्रतिकोधीमी समर पढड़ करि। दिख्री भी । पचनदी जिला साथी साहमह, चन्द्र थवळ जस सिद्धोजी ॥२८॥४० 'मुगनमान' पद साइइ मधु दोयो भी जिनचन्द' सुरिवी। च्यारी 'संभागत माध्यी विरक्षयो जो रवि चन्दो जी ॥२१॥धन० बीर भक्ती अनुक्रमि पहुंद हुआ को को को गच्छ पारो जी। माम मही ते प्रमण्या पहना कुत्र पासह गुण पारो को ॥३ ॥भन०॥ 'शेसकमेद' विमुपण पास जी सुप्रसादह व्यविरामी जी। भो 'रापसीम सगुरु सीसइसरा 'गुणबितव गणि हाम कामी भी।।३१।) ।। इति ।।

# ॥ स्री जिन्हांगसूरि मितहानि ॥

### ॥ राष्ट—हमला गोननी जाति ॥

#### (1)

मनमाइन महिमा निजड को ग्राहित्रय उद्यापन है। सदन मुस्तर सम बहु। सबदि कह सनि साय न है।।१।।म०।।

मंदर 'मान अन्द्रचरह' जेनस्पेन संप्तारित है। कार्गुन की सत्तिविज्ञ संयम स्पद्द द्वान यार्म र ॥२॥म०॥

मनुरम रूप कुछा निमा हातकरण आधार न है। महियम नह बनि सुमक्त परिदर कियर किछार न है।(१)(म०))

निक्त सच्छ जाननि कारण्यः चा किनराज सुरिन्द् न रे । पाटक पर्देशीयः विषयः अगन्यः सुनि ना ब्राप्त न रे ॥१॥ म०॥

पाटक पर दाया अवपद अगमद सुन ना बुद्ध न र शासा सन। दुर्शन सर्गात कमरो अधिमागर अनिवन्त न है :

मानद् माना महिन्तो महिना मेर महत्त्व सर्वे ॥ ॥ मणा निगुष्ट् चैम हिनेसक सांचरशाह माहार सर्वे ॥

निर्म है उर ईसमड, सरहरराष्ट्र नियगार म ॥६॥म०॥ यह सामा निम विन्तरक, जनवड औ रवि पन्द न है।

राष्ट्रीय यांच बोनशः देख्या परम अग्येदन हे शशामनशः शः इनिया पण्ड साचन् कृते वं शक्तरेम सहिन्तः।। ( ૨ )

सारतर राष्ट्र गुवराभिया, बाप्यक भी जिनराभ न र ।

पाठक रंगविजय कामक, सब गण्डपति निरताक न रे ॥ १ ॥

पाठक रगावमभ कामक सब गण्डपात । सरताज

मिषयभ गाँदर मावस्य् मिम पायत्र मुख नार न र । रूप कसा गुण नागक्ष, निर्मेख मुलस मंद्रार न रे ॥२॥ म०॥

सरस मुकोमछ देमना, ओहह सहुव सँसार न रे।

**कृड़ क**पट दीयह<sub>े</sub> नहीं सहको नह विश्वकार न *दे* ॥३॥ मणा

हाडि फरह गुरु नी मिके, ते भायह दह बोड़ि म रे।

क्षुत्र पायह वे सासवा,जे सेव करह कर कोड़ि न रै ॥४॥ म०॥

गुढ गुण गान्य सन स्था नाम जण्य निश्चित्रीया न रेश सानकुत्रक कहर तेहनी, पूजह सन्तह सतीस स रे ॥५॥ स ॥

### ॥ युगममान पद्गीतम् ॥

( )

'जिनराजस्ति पारोषरः, दसम्यार निया जाय । बचन सुधारस बरसनी माने सङ्खो आय ॥१॥ मोरी सङ्कीय बांदोनो जिनरंग आणी मनमें रंग।

शामी गंग तरंग। मो

पानिसाइ परत्यों कोइने वीघो करि फुरमान । मान मोब (सुना ?) माहरी करण्यो बचन प्रमान श्रया। मेरे ॥ सम् पन्न बीचे पाडवी 'वारा म्य को सम्बदान ।

म् पुत्र दोष पाउना 'दोरा म का मुख्य संस्थानस्थालको काले किसी सी

मुगप्रवान पत्रको चणो करि बीधो निसाण ॥३॥ मो ॥

मित्रास' 'सीघड' काणीजड़, 'भीमाकी' कांति सुजाण ।

मा(मा?)इ पंचायण सति मछत, गुण रावी गुण जाण ॥४१मो०॥

मारो मक्क्पिंदि सु, कीयो निसाण र काज।

हानी सिणगार्या सत्ता, घोड्डा सुरामकी साम ॥५॥मो०॥ ।मा नमाया दरः (१), नमा नणाया तुर ।

दान देह याचक मणि, दादाभी र हमूर ॥ ६ ॥मो०॥

गिपून माया प्रपासरे, भ्री संघ सगर्छ साथ ।

मन रंग महाजन छोक्में भानेर दीया हाथि॥ शा मी ॥ [इव वयावें मोठीयें शुक्की गांवे गीन ।

रूद स्वारे कापड़ा राखें इस्त में रीव ।।/।। मो०।।

.वन 'सनरमहोत्तर भी संघ आणंद आणः। 'कृत्यसन कर भाषीया मास्यरें' मंद्राण ॥६॥ मो०॥

'युग्द्रभान पत्र भाषाया सामपुर' महाच ॥६। गरी वच्या मत्र जीवनी सहिमा वर्णा संहार।

र्त पंचा नद्र आक्षा नावना चणा सद्धार । रूर कीमा दुरझन जिल्ह्य, स्टरतर गछ निजगार ॥१०॥मी०॥

रन मान जस 'सिंदूर वे धन पिना 'सोकामीह ।

पन गोत्र मिधुड परगडी पन मारी य त्रीद ॥११॥पी०॥ कमसरस इम बोनवे अप बाज संविद्य सार्यद ।

विरजीवी गुरु ए सदी जांसींग घुवनि चन्द्र ॥१५॥भी।।।

#### ॥ भी कमलहर्ष कवि फ़्त ॥

# श्रीजिनसमसूरि निर्वाण रास

#### (BD)-140(B)

सरसति सामिन वरण कमछ नमी श्रीयङ्ग सुगुर परेषि। स्री फिनरहन सुरीमर गुरु रुणा शुण गार्क संसेवि॥१॥

'श्रीजिनरवनस्रीसर' समिरेये ॥ महियक्ष मोटक 'मरुवर' देस मह 'श्चम सेरुगा' नाम । पूना(पनी?)खेक क्यह सुकीयां किहां,यरमी कवि कमिरास ॥२॥की०॥ बसह विश्वां वर शक्ष 'विकोकसी' वादव बहुर सुजाण।

'कीमवाक वंश बन्ति करू, जुति करा क्यांण ।। ३ ।।भी ॥ तासु परिंग 'तारा वे (शे) गती सीक्यती सुवंग । स्पवन्त होमा में भागको सास सुवोगक वाह ॥ ४ ॥भी ॥ रात समोक्क जिण्ड जामियो, कुक मण्डण कुछ माण ।

'आठ बरम भड़ मन माहि बचनो अबु बच पिण पैराग । मापा ममना समझी छाडिनै दिन ॰ बहुतह बान (भाग?) ॥६वी०॥ भी 'जिनराज सुरियह शुह कम्बें, बाणी मन बाणन्त् । निज 'बापन माता तीने मिछी छोपी बीरा ग्रुणिंद ॥ • ॥पी०॥

मत क्या बन्धव सह इरिया जालक राजो राजा। ५ । भी ।।।

हास्त्र सनेश्व भण्या बोड्य दिनदः, युद्धि तण्यः विस्तार । चडद वरम नद्द सैयम आदर्यो सफल गियी अवनार ॥ ८ ॥भी०॥ निज वपर्संड भविगण बृहावह, करह सनेक विहार।

गुण भनेक सुणी भी पुत्रजी, तेबावि निज पास !

क्याते मक्रियर 'जयमक' 'हैजसी', भवसर छ्यी एकन्त ।

मार्गद सुं शब्दक कीभड़ तिहाँ, खरण्यड घन घरि स्तंत ॥११॥भी०॥

'मपादा मृद्धि तबगी' शभ दिनह, बिश निज पाटह वापि ।

भी भिनरतन' तजी मानी सद् देस प्रदेशह भागः ।

हालः--व गीवा गिर भित्रर सोक्ष, प्रानी । **भवमासि पारण करी सन्**गृह, क्षीयो तेवी विदार र !

आज धन 'जिनस्तन कोशा, गया पानक दर र ।

'सोवनगिरी भी सँघ व्यामहिः आबीया गणपार रै।

'पाटज' नगरह पुत्र्य क्यारिया चतुर रह्या चतमास ।

भीजिनरहनसरि निवाण रास

सूत्र सिद्धांत अनेक सुवाबतो सह सी पूर्व भास ॥ ११ ॥ भी०॥ सेवत 'सतरह सथ वरभड़ अछह, भी जिनराज सुरिस'।

सर्देह्य'रतन सरोमर बापीया मनि घरि अधिक अगीस ॥१३॥भी०॥

भी 'जिनस्क सरिंग प्रधारिया, त्रिविधि समावि पाप ।।१४।।भी०।।

ठामि २ सिंबह तेबाबीया गणिता कत्म प्रमाण ॥ १५ ॥ भी० ॥

मानिया 'पास्त्रणपुरः पूजनी, कीयड चच्छव सार र ॥ १ ॥

भीसँव समस्रव मनि इरस्यतः, प्रत्रट पुण्य पहुर र ॥२॥ मा०। पदसार क्युव मबस कीयड, सीठ (सठ?)'पीयइ'सार र ।(३।(ब्रा०))

पाछ (इ) मन मुख्य मुनिषर मरूढ, चारित्र निरतीचार ॥ ६ ॥भी०॥ 'सहमदाबाद' नगर महि आपियन, 'पाठिक पद' ब्ह्हास ॥१०भा०।

-14 -14

मंप मद्र बोदिषि मुजरह पूरुवजी परमार है। विचरना 'मरघर' देम मोहे, मापु मह परिवार है ॥४॥ मा०॥

मंप मामह भाविया दिवं पूर्व 'योकानर' है। 'नवसमः बेगाई' वर्ष्यत्र कीयत्र, स्वरूपीया घन क्षेत्र है ॥'याभागा

द्वर्म निक्र प्रतिपोध स्थापक करना यत्र विद्वार है । 'वीरमपुरद' व्यवसास साम्या, संय सामद सार्' रे ॥६॥ सांगी सामास पारण साविया दिव 'बाददवर' सत्राम है ।

थउमाम पारण भाविषा दिव 'बाइडमर' सुजान है। ब्यडमाम राज्या सेप मिलडर, पृष्टकी परमाण है।।। मो०॥

निहां थी विचरी कोटहड़ मह चतुर करी चत्रमान है। पारवड़ 'जेसकमेत आवक तहीया अहाम है।।८।। मा ॥ पहमार उच्छन 'गोप कीपो स्मित्र स्नरमी माह है।

याचकां बहुछत्र दान दीधाः, मन घरी उच्छाह रे (१६॥ मा ॥ संघ भाषद् च्यारि कीया पूजजी श्वतमान है।

धन-पन'त्रसङ्गीरि'साबक,कोक मय (नश्?)साराम शाश्०।।मा॰।। भागरा नव् संघ मामद यजा कीच विराद र । भागरद गण्डराज भाग्या साविको मन वृक्ष हे ॥१श।मा ॥

हुकम थिराम तथात्र पानी 'मानसिंह महिराज रे। पहसार उप्पन्न समिक कीका मेखीया रायराच र ॥ १०॥सा

इराजीया मन माहि सङ्घ आषिक वरतीया जयकार रे। याचकां वोक्रित तान होशक प्रवक्त पुत्रब प्रकार रे॥१३॥ व्याला तप नियम कर प्रवाजी करती चारतों वर्ष व्याल रे।

निज गुणे सगर्के भाषको मन रंजीया जसमान र ॥१४॥मा ॥

चंडमाम चान्री विन कीची, पूजजी परसिद्ध रे।

चंडमास चौथी बढ़ राख्या क्य आग्रह किन्नू र ॥१५॥ मा०॥ दिन दिन बद्धक सुजस महियस, गुण कथिकई गन्छराम र ।

हुत्तर हुन्यमायर पहतां, जगत आणे जिहाज र !! १६ ॥ माणा करजोडी इम विनयु एहनो हाल'-

इण दिवि इम रहनां थन्त्रं, यूजजी तह हो हो छह सममापि । कारण जोगह रूपनी, करमें पिण हो हिब सबनार छाप ॥ १ ॥ तुम्द बिज पूजजी किस सरह !

मापादा सुदि दमम भी क्यू शाची हो वेदन विकरास । ध्यान एक मरिइन्त मी अनि शरद हो छांडी जैजान ॥ २ ॥ तुः॥ बहरागद्र यन बाख्यित, नमि कीपा हो कोपप क्पचार । मॅरेगो सिर सहरा 'चडरासी' हो गच्छ गई श्रीकार ॥ ३ ॥ तुःश

मन्य भाक्ता काशीनइ योगानउ हो पूजभी निण बार । मार्मुरः भवनाम भावमाँ नवि छंडी हो पानक भाषार ॥४॥ तुन। माप श्रीम माया तजी तजीवा विछ हो बारे मद मोह।

पापम्यानक मनि परिद्या जगगांदि हा अनि क्यनी माद ॥५।तु०॥ मन वपन कायाई ऋरी अखि छागा हा श्रम ना ब्रथम ग्रह । ने बालायां बांपना गय्उ शायक हा गिल्ञा गुण गेर ॥ ६ ॥ पुणा

मध्य व्यारे प्रव्यक्षी आरापी द्वा सूचा शुरु ६४ ३ काप्रमय पाप परमन्तितः पर्जीवन हा पानी निव सब ॥ ७ ॥ तु ॥ जीव मनेष छोडाविया याष्ट्र मिली हा धन गरपी सनन्त ।

दुर्गीयां राज दिवह यंगा पत - पत हा मुनि साह करून ॥८॥नुना

२३८

संकर 'सतरह सथ भसह, इग्यार' हो 'ब्रावणि वदि सार'। 'सोमबार' 'मानम' दिनइ, सोमागो हो पहछ पहर मंद्रार ॥६॥५० । 'चटरासी' स्टा सीवनंद, समानी हो जाकोड पाप । इरपद्मम'नइ इरक्स्युं निज पाटइ हो अविश्वस्थार वाप ॥१०।छ०॥ निरमञ्ज चित्र नवकार नव, मुग्नि ऋतां हो घरता सुमध्यान । भोपूज्यजी संदेगी हो, पहुंचा समर विमान !: ११ ॥ हुः।। कर मनोपम कोक्सी मोद्दी मुख्यमस हो वह शुरू विस्त्रय । चोवा चन्दन भरगञा, कस्तुरो हो कैसर चरचाय ॥१२॥ हु०॥ विधि विधि बामित बाजता, बडसारी हो जाज देव विमान । इयवर गयबर हीसतां सह को कह (हो)करता गुण गान ॥१३॥३॥ हाल--- वारहेसर शुध्र बीनती गोडीचा राय धहनी ।

काठो मामन हमयो सोभागी ए तहरड परिवार हो । सोमागी० l परवैसी जिमि छांडिने सो०. बड्ये किम गुजधार हो । सा । १। हरमण यो गुरु माहरा सो० सह भावक आविका। सो०। जोव्ह दुसची बाट हो । सो । प्**रेक्ट नहीं डीड** नी सो॰, सुन्दर कप सुवाट हो । खो॰ । २ । बद्धा का क्लायनी सो । मिस्रीया सह रायर्गज हो । सो ा भावी बद्दमी पूळी बहु मी, बाद स स्थाबी आध्य हो ! सी० । ३ । मानी करूप एक्टा सो० पंडित पूछण कात हो । सो ी बगड क्लर बाड कुम्हें सो० गढ़मा भी गच्छराज हो । सो७ । ४ । एक देशी भृतिकार नह, बोस्टर बोस रसास हो । सो० । बाट काव्य किम मेड् नी सो० तमा बाह्य गोपास हो। सो०। ६।

इतना दिश्म अगद्य हुँनी सो०, मन गई सह नइ आस हा। मो० ता तह मुख निका करो मा०, बाल्या छाडी निरास हा । मो० ।

काक्य करविय न कही मी० नाययउ यन प्रद्र सह हो । सी० ।

क्रिय सह बाद्धको नइ सा॰, फेरवड भावइ हाम हो॰। भो॰। त वेसा स्यु बोमरी मो० करि बीजा मत्र इत्य 📰 । सो० । अ

सनवद (१) जेम विचारी नद सो० छिनमें दोघो छह हा ॥सो०॥ चडमामु पिंग जाणि नइ सो०,संक न बाजी कोई हा ।सो०। मपविषय म नकी करी सो॰, कुम कटु छाँडो जार हो ।सी॰।है। देव विमान मादीवड सो०, पूरी रावटि म कीच हा । सा० । इहां का साम 🗷 को हुंता ला०, निहा स्रोमई चिन दीय हा (मा०) माजन किया ही बान मह सी०,मदि हुंगड निस्त मान हा । सात । दाय तुमहारव को नहीं मी० " "

मन मो मादत मृंदनक ना पश्चमबद्द पित्र थम हो । सी ।। वै रिष्य मार्च विमारियत मो० बोजा मुंधरे प्रेम हा० ॥मो०। पम भर (पित्र) भरता नहीं मो॰, यूत्र धर्म्य निमदीम द्वा । मा कमशरीकिव जाइस्यइ सा॰ मदि माटा जगरीम दा मान। रिय व मई गुरा संगरद थो०, आद पाहर दिन राति हा । साव द्वा भागकि कहि दासर्घ जोश्जेहर्जी बोगन बार हा स्माश श्रीमापा निवि श्रीवरह सो०, सहगुर मा शुग शाम हो । मा० । समरइ सहु साचह मनइ सो० निन निन नेंद्र शाम हो।सांध परितर इत्र पेषम भाइ मान्जूरि सदय भारतात हा। मान नुषः मन्त्रिक तम का बरों सी॰ धारामी मुनियत्र दा ।मा०।

-- (12

भीजिनरवनसुरि निवाण राम

गण्डपित तो सामइ हुमा सी० हास्यह विक्र छड् जेह हो ानो । पिण तो सम संसार मह सो०,तिब दीमह गुण गह हो ामी०।६७

वस्त्रावर विद्यानिक सो० सूत्र सिद्धांत प्रवीण हो । सो० ।

कस्त्रिया मादे जुवनां सो॰ क्यिकां सरम सुरीण हो।सो०११८। तरं तर तहरूर निरक्तहोयड सो॰, जनम स्नाह्य समान हो।सो०।

तई तत तहरते निरवाहोयत सां॰, जनम बनाइय समान हो सां। सीहण पण वत भावमी सो०,पास्यत सीह समान हो सो॰।१९।

त्रिमुबन मद तब्दरी क्षमा मी॰, साराहर संमार द्दो॰। सो॰। ऋषि महि इक तुं हुमा सो॰, निरक्षोमी राजपार द्दो।सो रि॰।

महियक मह यहा शहरो सो०, कहतां नावे पार हो। सो०। मुण मधिका गच्छराज ना सो०, केता करू बकाण हो।सो १९१

शुण मधिका गच्छराज ना सा०, कता कर बनाण हा सा। रास सरम इम मादिस्यव सो पृत्य तजब निरवाण हो सो।।

मान पणइ परमोद हु सो०, फरक्यो सेम फरव्याल हो हो। हो। प्रे 'भावण सुदि क्रमारसक्' सो , बिर हुम थावर वार हो। सो०।

'भानपा द्वात इत्यारसङ्कर सा , स्वर क्षम यावर वार द्वा । सार्ग 'मानविज्ञव' सोस इम शयद सो 'क्यब्दरप'युक्कार द्वो ।सो ।रही क्षति जयवैदरु 'कागरद सो , करतर संग युक्कार द्वो ।सो ।

मुझ र्सफ्त देज्यो सदा सो० वरि मन सुद्ध विचार हो ।सो ।१४४ मणता गुजरा माकस्यु सो रास सरम ५% विच सो० । नवनिषि सिद्धि महिमा क्यह सो ,मा(म)ह जनम पवित्र हो ।सो ।रूप

॥ इति भी भी जिनरतनसूरि निर्वाण रास समाप्तम् ॥ है १७११ वर्षे कार्तिक सुवि ७ दिने सोम बासरे स्थिततं पानण

स १७११ वर्षे कार्विक सुन्नि ७ दिने सोम वासरे सिकार पारण मध्ये मानशी कामशी कस्य सिकार्त ।। साध्वी विद्यासिद्धि साम्बी-समयसिद्धि पठनार्थे। पत्र ३

् भीकानेर शृहतु-हानगंडार् )

## श्री जिनस्तनसूरि गीतानि

( 2 )

काल अनन्तानना गहनो हाल-'भी जिनस्त मुरीश', पुत्र वादबा हो सुन्न मन छइ सही ! देखन हुए दोदार, बाद्य चतुर्विय हो आसँप मामङ क्मही ॥ १ ॥ गुरुपा भी गच्छराजा, धारतर गच्छ गई -पूत दीव्य सदा । मनपद सपिक पहर, जिला सुरा बीहद हो। सुरा होनद सुरा ॥ २ ॥ 'दुमिया' बंग कियात शह 'निखोक्सी हा कुछ मिर सहरत। तमा देवि मत्तार ईम तर्गा वरि इत सार्गुर अवतवा ॥ ३ ॥ 'पान्य नपर व्रसिद्ध को 'जिनराज्य हा सर्व हथि वापीयर । मीगी मिरदार अधिका जामी हा गुरु पर आविपता। ४॥ मुख जिसद पुनिवर्षद बाणि सुधारम हा निज मुख बरमनड । करतंत्र का किरार, भाष जानात्र हा तिन प्रतिबोधनत्र ॥ ५॥ चार्रो निमुक्त मादि अन्तक बागम हा अन सूची घरह। मुगबर बीर जिल्लान् तेइ नजी परि हो छन्प्यी करहा। ६॥ (प्रम) मह महित्रण साथ, शुप्त सुरव देख्यां हा पाप अपे रस्या : 'राजनिकय गुरु 'गच्च, 'रूपर्स्च अणि दा बेल्लि गुरा परन्या ॥ ७ ॥

(२) हागा-स्टाप्ट-नायवारी धा गण्ड आयह मेदिया रे तो तितनन स्पित् है। सुगुरती । सूच नद्र बणवड मानिया है तम, अन्यो सन सर्गाह है मुगुरती। १। नावट तुम्द इण देस मह रे खांछ । गा० 'खुफिया' वंसद छत्तपती रे, विकोकसी' साह मसहार र (छुः। 'तारादे' यदि इंसछक रे समस्र, कामानी बसुदार र । छुः। रा। झाः। की 'मिनरास सुरीसप्द' रे, सम्हम्भ होघड पार रे । छः।

वड बकरो बहरमीयड रे छाछ, कछि गोतम नव बाट र।स०।१।मा०। सोख्य करि मूख्यात्र समव रे, रूप्त बहर हुमार रे।स०। पाळा पंच महाक्ष्म रे छाछ, खोम तक महीय छिमार रे।स०।। वाजी सुपारस वरसंतर रे, सक्छ अख्य ब्युहार रे।स०।

आसाम सूत्र अराज सरवड रे छाछ, श्री खरातर रागाभार र स्वनंशामा श्री संच ब्रूरव अरुड वजड रे, बेहिवा द्वादारा याय रे। छ०। द्वस ग्रास अस्मा निहाकिका रे छाछ, जाह चरह रागास्य रे।स ।ही 'फिलराज' पार्ट्स चिर अथड रे सूहब व्या आसीस रे।स०। 'सेसहरप' ग्रान इस सम्बा रे, छाछ औवड कोटि बरीस रे स्वन्थाना

# (६) राग'—मल्हार, दाख द दक्षी री

'भी जिनरतन स्रिता, दीप्स सक्त पृतिस वीदाः सक्स्युत बंदव पे 181 'स्ट्रितीया' बंध विराजद दिन २ स क्लिफ्ड विवाजद । स० । २ १ 'सारण' सई पर पायड, सब आवक्त कल सन समझ । स । ३ १ 'तिओक्सी साह सम्हारा 'तारा है विराज्य । स० । ३ १ राजे गीत्रम राणपारा सह हत्या बदरकसारा । स । ५ ।

शुत्रे गीतमः गणभारा शुद्ध ह्या बद्दरहुमारा।सः ।५। सीस्ट्रंड शृक्षमद्र सीद्द्य, छत्रीस शुत्र तत मीद्द्य।स०।६। स्नागम स्वरूप मेडारा, क्रिक झासण अद्र सिकायरा।स०।७।

| सामनरवनसूर गामन                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| यागी सुभारम बरसङ् सुणिका 🕏 अन मन ग्रमङ् । म० । ८                                 |
| इम 'रामइरप गुण बोस्स, पूज्यओं क कोइ न शास्त्र। स०। ९                             |
| <ul> <li>शिरहारमें मानिका रजी पठनाथ कविक स्पर्य क्षित्र पत्र ३ मेंमहा</li> </ul> |
| (४) <b>हालपोपट पं</b> तियानी                                                     |
| सुय र पंथिया कश भावह राष्ट्रराज, सक्छ विहालत भाज ।                               |
| मरिया बंधित श्राप्त, सन्दर्भ भी गन्द्रशात ।                                      |
| सुणि र पंथियां कव (माक्द) गण्डराम । भाष्टणी ।                                    |
| उभी कावृ बाटडी बाइ कहर काइ सुरस ।                                                |
| सोवन जीम बयामणी, हेर्मु भ्यो हा द्वत । १ । सु॰ ।                                 |
| सुमनि गुपति घरता थका, पासद शुद्ध भाषार ।                                         |
| फिरिया आकरता बका, साबद कट्ट अगगार । २ 1 सु: 1                                    |
| 'स्योपा गाड्य श्वाना, माइ तिहाडमी जाणि ।                                         |
| 'वारादे जननो भक्षी, सुर जनम्या शुरू स्वानि । ३ ( सुरु ।                          |
| मान्य मंत्रम मान्यत जननी भूत सुराकाति ।                                          |
| तिभार मारिन मारगई, वीरन्या छ। जिनसत्त । ४। सु <b>०</b> ।                         |
| मंदन सन्तरिमङ् संदर्भ भाग भागान प्रमाय ।                                         |
| भा किनगाना बारिया स्टब्स् सनमि जाणि। ५ । सुरू।                                   |
| रमारपुरकिनना ≄8-१रभी परि शापि।                                                   |
| मेवियम सह परिकापता केटत कात सामा ६ । सु ।                                        |
|                                                                                  |

सार्थित गरित्रार पहा दिन दिन गुलामीम ।
 सी मिनानन मुर्तित्रारी अनवड काहि बराम । ७ । मु॰ ।
 र्या सा गुल गोनम् (पत्र १ इसार संसदमें नगरासीन दिन )

भोजिनसम्बद्धि सीमानि

निषाण गीतम् (५) **रा**ल-पोपट पखीया जाति

'भी जिनरतन स्रोसरो, छमु वय संयम घार। च्यन विदार संचर्मा 'यमसन पुर' सिजनार॥ १॥

सुरगुर पूत्र्य की, सुनित बोस्टड इक बात ।

प्रीतम सङ्गुरू, कांद्र निधनेद अपार । स्क्रम पूज्यजी हुं भुझ प्राय साधार।

जान पुरुवकी तु क्षम अभि कार्यार । जीवण पुरुवकी तुम बिण कवण बाजार ॥ बांबली ॥

यन पिना 'तिकोकसी', 'तजक्दे' वर धार। जिलह पदवत पुत्र जनमीयत, संबक्त जीव सुरककार॥शः।

'माक्स कृति साविस' दिल्कः कीच (क्लास्य ) क्वार ।

चर्यादार सुध मानस्यु पाल्पः निर्ताचार ॥३॥ मानक मानद्र वाहिवा, मानवाल सनद्र भीमाछ।

दरसण दीका मुग्न हुन्त, भावद आरू जंबारू ॥४॥ च्यार प्रदेश स्त्री निर्दो भगी स्वाह्याज राग न (इ) होय।

नतु जीवमु तिहाँ रामश्रद्ध, पान्या स्वता ता मुख ॥५॥ बामु करु चडसर बद्दह छोट्या केस कटाप।

वैह पडाव्य भूमिन्युं शित्य कर रे विद्याप ॥६॥ दिव पव पण्नाज भावीया घरम कहेद मन कोडि ।

भी रूप भीषर वादशी बांब्रिय उपरि कोडि ॥ भी तुम्द भरिया रूमार सह क्रिया नहीं वीदार । सावन मृत्रिय पानइ नहीं सुर्वु हुँ सुउतार ॥ ८॥ सहुरु मीरु ॥

खावम नृपति पामइ नहीं सुर्व हुँ सउत्रार ॥८॥सहु० मी० पुग प्रसन भी पुत्रवत्ती स्वी जिनरतन सुर्वित् ।

ष्ट्रिको को जिनरतन सुरित्। सपस भेपनइ सुराकक, 'विस्तरतन वार्त्रद्र॥६॥ (पं मानकी स्टिप्स १ से )

# ॥ जिन रलस्पि पहचर जिनचन्द्रस्रिगोतानि ॥

'मी जिनबार म्रोसह' रे, गर्ड तायक गुण भाग र । मोभागी । महिषक मई महिमा पत्री रे साझ, आगा राज्य राज्य र मोशा १॥भी० सुन्दर रूप सुराज्यो रे, बारगावर बहु आग र । सी० ।

सुन्दर रूप सुरायजो रे, बाग्याबर बढ़ आग र । सीव । 'बार बाग्य गई उपनेश र छान्छनुबद्द मनि बह राग र माणा'।।सी अर्था 'जिन्दरस स्तीयक समित्रक र, मई हव अवस सार र ।।सोका

सी भपर उप्पत्र विशव र साल, 'शंसलमर' सहार रे मीन ।।३॥भी रोजम जिम गुज गहराहर साह सहसमत्र नन्द्र र । सीन । गमरर गोजर गुज निजो रे साल,हरसना परमानन्द्र र । सा॥शासी भा जिनसह सुरोसरह रे हीचत्र सविश्वस पान रे । सान ।

करनः बरम 'करार' सर् दे छाड, सेवह युनियर बाद र म्मा।धाधी मिन्द्र दे सुव चिर जयत्र देखार राष्ट्र रारतर निजवार हे स्मेश शीवक चाद दर्मा परह हे छात्र, संत्रेगो निरदार हे। सोश ॥६॥धी। सी 'फिररह्न' चरायर हे सहतो पुरद बाल है। सोश।

पा मन दर्ग कमादवर है लाम, यसगढ़ पिताविन्यम है (माञा) आद्मी ॥ इति का बचमान की जिलवरह मुरि साहम् ॥

इति की बनमान की जिल्लाम्द्र मृदि शासम् ॥ ॥ माप्ती रक्षभागः बाचनाथमः॥

भी जिनकार म्हित बंदावर के सम्बद्ध महत्रित हुनम्मी गर है । मोहनतारा मुर्टिन नाहरी के बहाब बिधाना नाईहिए एह है। श्रामी । बहुन कमन सरम्बि कामद करवा है

मह विद्वि वादि रहा जमुहावि है।

एतिहासिक जैन कान्य संगद

288

फर दाहिण सिर थाण्ड शहनह र,त नर पानह वंक्षित आधि र ।रामी० ईति चपत्रव को म हुनह किहाँ रे जिहाँ किया विचरह भी गछरात्र र ।

परि २ भंगतः होनद्द मननना रं जानद्द सावित समझी साज रै ।शे.भी० पन-पन सावक नद्द नक्षि साविका रे भानद्द जावि सुग्ध रुप्य रुप्य रे । पामी घरमकाम गुरु जामिका रे,शाला सुस्तन व जावि निवेस रे जिस्मी० स्रोति समझ से क्षा सम्माधित है है नाक्ष स्वास्तर जावि है है।

कोतां नयये बीजा यस्क्र्यति है, ते नाक्क् क्षुगवर ताहरी जोडि है। राज्या कोडि मिछई जह पक्ता रे,तडकिंग बायइ स्ट्रिज होकि रेल्समी० मीफिनरतन' आदेम्ब शाविया है, रंग्क् 'राजनसर' चडमास है।

भी'जिनरतन' बावेन्द्र शाविया रे, रंग्द्र 'राजनसर' चवमास रे। बम्पे-२ समुद्र तणे पदबी खद्दी रे चिद्व विक्रियनस्यवपुरवप्रकास रे।६१ 'नाक्ष्म'र्वस्वः'बद्धम्ब'केनसी'रेन्द्रेय गुरू मराती माला लास रे।

'नाइन'बंदर्ब बड्मक''तेजसी रिवेद गुरु सराठी साता वास रे। इरजर्द 'कसत्रा' चक्रद करी रे, सोमा क्यारी जासाई कास राजमी इक्र बजवाकक 'गणवर' गोवमइ रे 'सहस करवा' सुपीबार रे' नंद रें।

सुनसन्त दुइ को बहु जिल सार्गुब्ह दे शह्ना जावह दोहत देव राज्य भू स्रीति गिर कविवस जोकन्त र तां क्रिया प्रतपट सम्बाधीश रा सावकेरण दूरने सुप्ताबके देव एक पन्तु प्रतप्त कविक कतीस राज्य

इति भी गुरु गीतम् (चं० १७३ आस् विद श्रीकानेर विष् पत्र २ हमार संप्रहर्में ) ( १ ) कोडो पंभी कवि संदिसवण जीहो पृत्यानी सङ् पाह स्वामि । जीहो॰ !

कोहो पंधी कहि संदेसक्छ जीहो पृब्धजी सह पाह छामि। जीहो॰ शुर वरस्त्र तू पंजर्वा जीहो जामस्यह तुरा आगि। १। •मानबीहर गीवर्षे भी

क्यानबाहुत गातम ना सहसुक्त (ह) मीचूकती वे जसत पहली वालि । वाटह बुद्दवर बायस्वी है, क्षेत्रका वक्तव प्रसास । प्र.। से । चतुर गर बंदुओ 'जिनवन्त्र' र्साहो समृत प्रावणी वस ना जोहा सांमदना दुख जाय । जीहो दिण कारणि सु जाह नह जाहा करेज्यो बचन प्रमाण (शजी )। वयन प्रमाण कीया हुंगा जी, घर माहि नदि निधि बाह । भी० । र्युरु प्रगम्यां भुग्न संपन्नह, कोहो कुमति कत्रुग्रह नाह । ३ । भी० 'बीकानपर्द' अपयोगद्द र जी० बहु रिधिनड मंडार। जी०। निजगाम माहि दीपनड की 'महमें करण' मुक्ककर। ४। जी०। 'धनस्रे इसि रफना भी हो शामह 'स्रो जिनश्रन्श'। जीहो । बद्दपनि तिनि अन सामाः, यनि बरि अधिक आर्थद् । ५ । जी० । विया सुरगुरु मारियांड भी हो। ऋषः वहरकुमार । भी 'जिनरम पान्द्र सद्दी, बहु सूरस्तढ दानार । ६ । व० । जी० । षिर जीवड गढ़ राजीयड, श्रत्तर गढ़ वड इन्द्र । जी• । पण्डित 'करमसी इस कहा औ, प्रत्यव जां रहि बन्द्र। ७। (8)

सुगुर बधावत मृहव मावियां, और जिलबंद' मुक्तिन्द्र। मक्छ क्टा करि सामना, जाग कि यूनम चन्द्र ॥ १॥ सु०॥ छपु चय संयम किंग धीयत, सूत्र अरथ शरू आगा। पूज पर पायक किम परगढ्क, पूरव पुत्रय प्रमात्र ॥ ? ॥ मु० ॥ भी जिनस्त सृरि सइ इया भी संघ तगाइ समग्र । पारद्याच्या इ.सम.मुं मिन सम्त जामि नड मुख्य ॥ ३ ॥ मु० ॥ बापश बंगद विर जयप्र 'सदिम् शाद सुनन। मात्र मुचियार अनीमयत्र सहका कहत् यन धरन ॥ ४॥ मु० ॥ था 'तिन दुशन मृरि सानियर प्रनिपत्र शादि बरीम । वयनद् दास्य शुरू वया 'कप्रयाग्यद्व यद्य सातीस ॥ ५ ॥ गु० ॥ (4)

### पंचनदी साघन कविक्त बडक्ती कर कबर बोह, बडोह रिज्नी !

क्छनी बज्री बेंड बाग भरवाग क्रिलेरी।

समरटे सबसीत सबकती चे निहंती।
पहती जुहती पहन के सनत कह उत्सेंहती।
जप जाप आप परताय जब, सुरि सज सानिव सकड़।
'फिनरहन' पाट 'फिलक्य जुलक' पैब नहीं' साथी प्रदर्श १।
|| कवित्त पंचनती साथी तिल समस रो (१८ वॉ हानास्ट्री सिं०)

धाचक अमरविजय गुण वर्णन

काविक्त साम दीक संतोप, मायु कड़न सम्जाह । बरफा म्यूग क्या विष्यु विद्या वरताइ । 'हर्याकिक शुरू भाग दर्श मुं दोयो वोग दिन । पुन्य यान निम पर्गम, चौपट कीयो विमक चित्र । मञ्ज सुमाश सुम युं नारा हाला दंग यूग यक्क । बागक सुमा सुम युं नारा हाला दंग यूग यक्क । बागक सुमा स्तान वर, 'कामर्सिंद शुरू यहा क्यक ॥१॥

( जयपम्दकी क मण्डारस्य क्यरोक यत्र स )



तिहासिक जैन काव्य सम्रह



की जिनमुग्रम्रिजी ( बाबू विकय लिंहजो शहरक साजन्यस )

## जिन सुखसूरि गीतस्

(1)

### दाल'---मोपानी

मटु मिक्षि स्टब भाषत्र मन रख्ये गांची गुरु गण्डराय । सोमागी० । विधि मुं वंदी 'जिनमुख सृदि' नइ असु प्रयास्या मुख बाब (मी०) हास 'बहरा गोत्र विराजद अनि अक्षा, 'रूपर्यंद' द्याद मस्द्रार । सी० । 'रवमारे माना तर ऋपनत्र, स्वरहरगाउँ निष्पपार (२) मो० ।मह०। मी 'जिनचंद्र सुरीमर सडेदमङ बाप्या अबिच्छ याट। सी०। 'स्रव बिंदर भी संघ मी साग्छ, मुब्दिन मूनि कन यार ।शसी०। चारित इपुत्रय माहे भारत्यत, तप लप मु यह सीन । मी० । माराम सरव विचार शमुद समन, विद्या चढद प्रबोज । शामी शा घोममी गुज रागो अवि धर्मुवह कामी गुज दाणि। मी०। केंद्रित किया मुक्तित गढ माचका, श्रीदी अपून वाणि ॥५॥सो०॥ मोम पण्ड करि चंद सुद्दामणा प्रतपद वैज दिणंद। मो०। क्ष्म करि मधिक विराजतत मोहद मनियम वृत्य ।।६।।मा०।। स्रि गुण छत्तीसं द्योगता बड बतती बड मान। सो०। क्षक महाजन माने वह बढ़ा शह राजा सुख्यात ॥५॥सो०।सहु०। दिन २ वधनो इष्टक्षति सु वषड, कीरति वेस प्रदेश । सो । सुजम विद्वं संब चारह विस्तुरह, आय विशेष सुविहोप । ८ सहन।

संप मनोरच पूरण झुरहर, 'जिन झुलस्पृरि' महंत । सो० । इत्रपरि 'सुमहितिमक व्यसोम वह, पूरवह मनती रे लंति । ध्सङ्गः। ॥ इति भी 'जिनसुक स्ट्रि' गीतम् , भाविका कागीजी वाचनार्य ॥

( तत्काळीन छि० पत्र २ इमारे संमद्दे )

(२)

च्द्रय थयो यन घन दिन आजनो, प्रकन्त्रड पुण्य पङ्गी जी। र्षया आचारिज चढ़ती कसा, नामे 'जिनसुक सुरो' जी ॥६ ॥१॥ 'स्रत' शहरे हो जिनचंद स्रिजी, भाष्यो आपयो पानो जी। महोत्सव गाजे बाजे मांदिया, गीतांदा गहगाटो सी ॥ उ ॥ २ 'पारित' शक् अस्म पुण्यातमा, 'सामीवाम' 'सुरदासोजी'। पद ठक्यों कीयों मन प्रेम सुं विच रार्च्या सुविकासी जो ॥३ ॥३॥ रुड़ी विभ कीमा राजीजुगा साहमी करसङ खारो जी। पहरूने कीथी पहिरामणी सह संघ नह सीकारो की ॥ व ॥ ४॥ संदन 'सवरे बासठे समे बच्छन बहु 'बासाडो' जी। 'सुदि इत्यारम पद महोत्सव सक्यो चंद करा कस चाडो की छाप. 'सदि या' 'यहरा जगि सहहिये, 'पीचो' नक परमंसी भी ! मात पिना 'रूपचंत्र' 'सरूपदे' शेहनइ कुछ अवसंसी जी ॥ ४० ॥६॥ प्रमयो एड्र प्रमाञ्चन सब्द्वपति भी जिनसुष्य सुरिन्दो भी। भो 'भरममी' कर्टु की संग मह, सदा कथिक करो आर्मदो सी । र

# जिनसुखसूरि निर्वाण गीतम्

#### हाछ-स्यक्डानी

सदीयां बाजी गुरु वाविका, सजि करि सोस्र सिगार ! सहेबी मात्र सुं फेसर गरीय क्योबडी, महि मेबी धनसार ।स०।१। 'सनौसी असोगे' समी 'ਗੇਠ ਵਿਸ਼ਜ' ਗਰ ਗਾਰ। ਦਾ। मणकाग करि मारामना पान्यी पत्र निरवाण । स० । २ । 'जिनबन्द सुरि' पाडायरः, 'भ्री जिनसूख सुरिन्द'। स०। दरसम दोस्ति संपत्रे, प्रयान्यां परमार्णद् । स० । ३ । पर थाप्यो निम्न हाच मं, 'भी जिनमचि' सुरीस । ए०। सार्चे संप्रधन काति मंबह ऋदे भासीस । स्कारा 'रिभी' नगर रक्षीयामजो आवक सद्व विभि जाज। स०। **रे**स प्रदेशी शीपता मन मोर्टे महिराण । स०।५। र्मुम तथी भिर थापना माटै फरे महिराण।स०। इस्प पर्ने संभ इतु मुझामत अभिन्दी आणा स०। ६। 'माइ शुक्क छद्र' में दिनें सुस प्रहरन सोप्रवार । स० । 'भी जिनमकि' प्रतिष्टिया हरस्या सह नर भार । स । भ सहीय महस्रो सबि मिसी पहिट पटम्बर श्रीर । छ० । गुण गांची गरुराय ना मेर तजी पर धीर । स० । ८ । मामे नवनिधि संपन्ने आवश्री अखनो धादा । स **पर जाड़ी 'बेसजो' कहै, दुक्ति २ स**ाग पाँच ॥ सहस्री मात्र मृं० ६ १६

### जिनमाक्तिसूरि गीतम्

द्वालः—मायादे गैर्ह्स बाबे ए देशी।

'मिनमांत्र' क्रवीचर वेदी वहती कहा दोपित वंदी रे। जि॰। करतर राच्छ नायक राजे, इतीस गुणे करि इसके रे। १। जिन०। स्मे 'निजमुक्त स्मि' छनाये, दीयों पत्र आपनें इस्ये रे। जि॰। सी 'रिपोपुर' संग सवायों अद्मेशन की थो अन आपनें रे। दिल०। 'संतिया' करें सुरन्तुं, सी जिन सर्म छोना स्वाई रे। जि॰। 'इरियन्त्र' रिका धर्मधीरी 'इरिसुरन्ते' क्र्ये हिरो रे। इ। जि॰। क्ष्युवय जिला बारिक की थो, खबुगुद नें सुरसन्त की घो रे। जि॰। तथा नसु हुद बरवाइ पुन्ये गुत पदवों पत्र रे। अ। जि॰। अपन का देश प्रदेश, करते आहा सुविसेसे रे। जि॰। अपन स्वाई सन क्याइ रात्यर गण्यरति सुत्यर्हं। ५। जिन०। अपन सन्ते खुण्यासी केट बाद बीज प्राय प्रकारी है। जि॰।



गितिहासिक जैन काच्य सम्रह



र्थाः जिज्ञातान्त्रमृष्टिकोः ( बाषु विक्रव स्तिती बाष्ट्र वे च अस्ततः)



### ॥वाचनाचार्य सुखसागर गीतम्॥

राग --- कबखारी

बाबनाबार्य 'मुकसागर' वंदिये,

सुगुण सोमान असु अगि सदायो ।

मह रच्छाद्र यरि मारि नर नित नमें,

फटिन किरिया करण इसि कहायो ।। १ ॥ बा० ।।

पूरम आर्रेश विक 'वीमणा' बांतिबा,

नगरि 'दांमाइनै' अधिक सुल बास !

संप मी भाज मुत्रमाण करि पहिकस्था,

बहुर चित्र चँग सू बरम चौमास ॥शाबा०॥

करिय चौमान मांति रागण आर्गत् सूर् निज क्यन र्यजन्या सक्छ नर नारी ।

ानक वचन रकम्या सकक्ष नर नारा झान परमाण निक्र भाषु तुच्छ आणिन

सायु वन मापकः विकय समारि ॥ ३॥ वा० ॥

मपम पारसि नने बस्ति (मं॰ १५ ५) 'मिगसर', वणी

क्सिय चबर्म' अने 'नाम' (गुम) बार ।

इ.स. मर्जु एए,बड बयग सुग्य स्तुं करो

क्रय गन जागता यह साचार ॥ ४॥ वा०॥ करिय क्रणमण सर्वे वृद्धिय भारापता

मक्षत्र जीय राणि द्युम चित्र ध्यमात्री ।

मन क्यन क्य ए जिक्का शुद्ध सु

मांच परि मार्गना चार भाषी ॥ ५॥ द्वा ।।

एक मन भजन भगवत नव करतहि,

सुणवर्षि चत्तराज्ययन वाणि ! सावचेत आप भी श्रीव चैठा थकां.

स्वर्ग गति छहिय कुग्यवन्त प्राणी ॥ ६ ॥ वा॰ ॥

बादियां गंजाजो सुरुख काम रंगाणो प्रगट घर झाल बहु भागा पूरो ।

द्वारत दाकित इति सुस्य संपर्धि करह,

सुत्रसन्त संबर्ध हुइ सनुरो ॥ ७ ॥ बा० ॥ साम बढ़ सेटयह राग मन छाइ नई

गाह नह सुगुज क्षोमा बहाई ।

कुक्ते केसर पूजतां पासुका अधिक, धरि जाहि सब निद्धि आई ॥ ८॥ वा०॥

भार ऋष्य सन् साह ॥ ८ ॥ वा० । सम सुक्राय सन क्राय सप्त सामराः

सर्प मुक्त्राय मन भ्राय भ्रुपः सागरा, गागरा जिल सम्बद्धः शीस सामी ।

गणि 'समयहर्ष जित सुगुरु गुण शाक्नां

सिद्धि नव निद्धिषद्व वृद्धि पामी ॥ ६ ॥ बा ॥ ॥ इति शुरु गीतम् ॥



हीरवीति चम्प्यम

### रीरकीर्त्ति परम्परा

### ॥ परिन्त ॥

भग्दरम गुरु द्वस्त मारा शक्द सुन्त बारा ।

भागत कि संख्य संदर्भ हैं कर कार्य । भागत कि संख्य संदर्भ हैं कर कार्य ।

लिया मार्ग्य बाबाद मातृत साहित सुन्दरत्ता ।

्राच्या श्राम्यः अत्यक्ताराः । स्थापात्रः सम्बद्धाराः साह्यस्थाराः

प्रभाग क्षेत्र के सम्बद्धाः स्थापन स्थापन । प्रभाग स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन ।

राजिशामा व्यक्ति समस्य भागत भी ॥।॥

माचन द्वरा शह के अपूर्ण विषय निवस्ता ।

Action and some state;

स्टब्स्य कर्णका का का का का वास्त्र का स्थाप चुरामक कर्णका का समार्थ का स्थाप

इष्टब्रुड्डिक्ट साम्य वही सम्बद्धान कमा कमा कामा है। सम्बन्ध बहेश का सम्बद्ध सम्बद्ध संस्थान स्थापन है। (क्षण एक स्थापित सम्बद्ध स्थापन हैं)

|ል - ቁላይ ተ- ዜሚታቸውን ታ| - | ዜ - የሚ- ዲ # k



# वा० हीरकीर्त्ति खर्गगमन गीतम्

करियण दुवा दोहरा दृरि रामइ, घरि नवनिधि क्रिक्सो रंग रमइ।१। मुद्र संपति दायक वपगारी सेवक कन नद्र सानिध कारी। स्वयद् गुद्ध गोयम गणपारी, नित ध्यान यहः हूं विद्वारी। २) शुरु चरण करण बढ़ा इत पालक, तप जप करि बाहुश करम टास्त्र । पूरव मुनिवर मारग चास्का, निज इव भुगुत मनि संमास्त्र । ३ । भी 'गोस्टवज' वंसद दीपद, तेजद करि दिनकर नद्द ओपद। महिक्स भंदस महिमा जाग्य, सेवक छुक्ति पाये सम्बद्धाः ।। सिद्धंत सर्थ गुण मंडार छ(ब) काय व्हळ प्रति हितकार। मुमिती जजद महद सार असी संज्ञम तप निर्धार।५। क्रणदीपड न क्रीवह साच वदह, क्राक्टिचन (दहा) विच सीक्ष हुक्द । बाहार तमा बुपय टाब्क बहुवासीम सुद्धि किया पासद ! ६ । शास्त्रा जगगुद जिनचन्द्र राजदः, महिमा जम बाम संभार थुण्ड । गांजि 'दानराज' पाने खर्यो काचक वर द्वीरकीरति सबी। ७। संबत 'सतरह गुणनोम समझ रहिया चौमासउ शंद समय। 'सावण सुदि चडदम' काभाणः। हानः करि शास्त्रतो आण्ड । ८। भोरामी योनि ध्वमावि सर् छटा पाप शहार आछाव वर् । भएने मुख भणशण बाहरीयो जिल चिचमें ध्यान घरम घरीयो ।४। मदश्चार महामंत्र भंगाखे गति असुन ऋरम हरे हाखी। भगरात्र पदुर वि भारापी, सुद्द झांणाइ सुर पत्वी काथी। १०।

सतरः 'गुक्नीसः 'माइ' मासः, 'तरस' दिवसः यन ब्ल्हासः। 'बर्षि' महुरत दाशि सुम बार, पगका 'शाप्या' क्रयंत्रय कार । ११ । मी 'प्यमहम' बाषक प्रबस्त, भी 'दानराभ' सोहाग करू। भी 'निक्रमसुंबर' 'हरपराक' सुवा, प्रणमो भी 'हीरफीरित' सदा ।१२। पाचे गुरुना पगन्ना सोहइ (पंच) परवेसर जिम मन मोहै। ममया सबक दरसण दोजे सुन्द संबंधि एडे चन्नति कीजे। १३ । पाँचे गुरुमा पुरुषां । पगका, तुन्त सारति रोग । टक्क सगका । परि बद्धां बाद मिक्षा कमका गुरु वृद्धां बाक सबू सक्छा । १४ । पर पृत्तो गुरु हिय भाव करी कमर चन्त्रन सु विश्व घरी। सन्तर्भ सुपसायत्र रंगरकी, क्षेत्र प्रकार सस्तर बळी। १५। दिन दिन आवंद सुमति दाता शुरू चरणे आइनिस जे राजा। मनबंधित पूरण कामगर्वो, संबक मुख्यायक अधिक छवी । १६ १ मायत साम्रित तुँहिज मरी 🙎 शिजमतगार मगत सरी। सुपसायइ शुर नव निष्ठ संप(क)ह, गणि 'राजसाम सेवक अंपह । १७। ॥ इति भी ॥



### उपा० भावप्रमोद खर्गगमन गीतम्

(C)

tio ?

मिसी मान कोगी कही ओग तस जांजती, बैण क्कापनी समृत वाणि । सक्तीयो विस्ते भवसाज २ सिन, अंदै मर्सित मनि लंति प्राणी।१॥

क्याकरण तर्क सिद्धंत देवन्त री औड बदती सदा संद हामी।

मान शिव 'मान परमोत' जो मान सद. है तो बाड़ी विसी मरण इसी ।।२॥

गर्छै चौरासीये न है कोइ इंये गुलि अक्य सुनीयो न को पम सीयो । (भाषपरमोत) जिस सका सगर्वत संगी.

क्षीयां जम काइ क्रांक्रोक क्षीयो ॥३॥

बरिस 'ज्राग वेद सुमि इंद १७४४ 'गुठ 'माइ बदि',

वात मक्षिपात अग सात विपत्ती। बह पाठक राणी भणी महिमा वस

रात दिन वडा कवि पान रचिसी ॥४॥

मं०२ कश्रालामें

दिएइ दक्षाणी के की 'भावपरमोत्र' कुछ से भाज ।

कर मंद्रि जाणिजे भी परपान पुरुष प्रमाण । टेक

पर्यान सुजम नियान प्रगडक, वायने सुदित बान ।

कसमान मांन गुमान अमधी, भांण दीवण सु दांन । क्रमधी नाथका नहण अनहा पुत्रते निम प्रांथ ।

बीपनो सरब गुत्र माण शीपै, रास्त्ररे श्रीबांप ॥१॥वि ॥

प्याक्त्य वेद प्रांध क्रती, शक्स क्षेत्र सिद्धन्त ।

मध्यान व्यातम धरम दिस, प्रप्यान जोग निघन्स । भागम पेतासीस भारत क्या को गा कोण।

पारक पदवी घार पृथि(वि) में, ध्वदुर्वे अहिनाण ॥२॥ वि०॥

वृक्ष्मद्र भारत जिसी धारम, सीस मध सहय। 'किनरतन' सूरि चड्डि जैन, इसे बुद्धि अनुष।

निम 'चंद ने विण छंदि चछनी, बहिम मागंबाण ॥

पान पनि छत्रपति पान पूर्जे, रोक्सपै राजस्त्य ॥ ३ ॥ नि० ॥

जिनरात्र सुरि' जिहाल जिन घरम सहारक सुनिसूप। किन्य ताम 'मादविजे' सन्ना अन गर**ङ चो**रासी रूप।

'भाव बिनय' तिगरि पाट अध्यक्ती बहिम गुज वरागि । पनक्ष चैस राज्ञईम आध्य सक्काईजे सुविद्वाय ॥ ४ ॥ वि ॥

र्वाचना वाणि बर्ग्याणि अविरक्ष, असून धारा एस। नेव नेवा नव एम बयन निरुपत जलहरा प्रवृति जम।

नेम सुज्ञम पंक्रत बाम पसरी प्रदर्श र परिवाप। र्पर पंद ने घू (व) मेरु रहिसी लुक्तम श सहिनांग ॥ ५ ॥ वि० ॥

मिन बाद बय ध्या बाह चारित्र, होवां अभी इन यागः पेप गरण पण सनसंत्र बंधवा, सद्या वंडित साम । नेत पंच साबन सेस जल सन बाप रह झर्साण : मुकाया नहीं करिदेश भूग्य है और वैश्वयनाग ॥ ६ ॥ पि०॥

भारायना मोर्चन उपरे, ग्रद्ध सरमा च्यार। ननि भाव भपट मिय्यानम् 🖷 , आम नदीय निगार । एतिहासिक जीन काम्य संग्रह

२६० सहीं कोइ

नहीं कोड बैर बिरोध किणसु , मोह महीं क्षतिमांज : परकोक इंद्रपुरि प्होतो पचकि सब (पच)साण ॥ ७ ॥ वि० ॥ संक्त 'सतरेस चमाछ 'माइ वित्र' गुरुवार ।

'पेनिम' तिय विश्व पहुर पिछने, सील मित करि सार । मिर वित्त करने करम मन करी, देवता किम बांग । तप कप के परताप कर-मित फ्रुंबरने निरवाण ॥ ८॥ वि०॥ इति भी भावप्रमित्रोपाच्यायनासंस्थावस्यावासुपरि बाटकं संपूर्ण ।

( कुमाचंद्र सूरि कान मंडारस्य गुडकेस )



षद् वो समस्य भ्याय प्रस्कों दुरस्त हैले फारवोमें रस्त गुस्त पूने ध्वपती हैं । फिस्त करें सपकी प्रसस्त वरें योग भ्यान इस्त के विकोकने के सामहिक मती हैं ।

पूत के सूक्ष्तक वसका जुलाइक हैं, पुस्त देवकाम हस्त करामाध बती दे।

पुस्त इं ककाम इस्त करामात क्री है। रोतसा' कहत पर्वसमय समस्यार, जैनमें सर्वास्त ऐस मस्य 'जनी हैं।

(१८ वीं बनाम्त्री छिप्रजय सं)



( कविक स्वयं शक्ति स्तावनानि मंबदकी प्रतिका सच्य पत्र)

कविवर जिनहपशीकी हम्मसिवि

गतिहासिक जैन काव्य सग्रह

### कविवर जिनहर्प गीतम्।

#### : (\*\*\*\*

#### ॥ दोरा ॥

सरमित चरण नमी करी, मान्युं को परिवास । की नित्रहरणे मोटो चिन, समय खनुसार कहिवास ॥१॥ मेर् मसोते जे बयो, जगगारी मिरदार । सरम जोडिकता करी, कर्यो द्वात विस्तार ॥२॥ उपनारी जिम प्रद्रश शुल्बेला धन पार । सदमा गुण गानी धना हुल सफल सबनार ॥३॥

बाडी ते गुष्टां गामनी ॥ देशी ॥

मी मिनदूरय मुनोहबर गाईथे थाइये बंधिन सीद्ध । दुमम काळ माहि पणि दीवनी किरिया छुटो कीय ॥१॥ मीनि० ॥ छुट किरा मारग करमासता, तजता मायारे मोम । रोस परह नहीं बहस्युं मुनोबरू, सुंबद विवाई नहीं सोस

।१९॥ श्रीशिकः।।
पंच मद्दाजन पांछे प्रेमस्यु, न ग्रारै ह्रेप न रागः।
कप्पः क्रफेट चर्पनः परिहरक् निरमक्ष थन में बहरागः।।१।।श्री।।
मरक्ष गुर्जे दृर्दि हरु जेवनें, ज्ञाने करताः(र) वृरि।

सरस्य मृत्यं दूरि इट मेंदर्न, इसले सरुटा(र) दूरि। समदा मान मदी मनि कोदने समदा सासुनु नूर।।४।।इसी। मेंदमती ने झाझ बंबावता, ब्यायता ज्ञान को पंच ! भोडिरुब्ब सांदि सन राजनो निरखोशी निर्मंत्र ॥'५॥भी॥ सर्वेजयब्दातम बादि सब्ब, तेवुना कीचा है राख !

कित स्तुति छंत्र प्रत्याया चाउपह, कीचा शक्त सदा सास ॥६॥भी॥ निभ गण्डेर्ति इस काल पिस्तारीचु , कारमच गुणला निवास । इस्य सुमति शुनिवर चावता, सारासुमति स्यु आप ॥भाभी॥

परामसुमित आहानहै भिक्त घरणु नहीं किहाँ है प्रतिक्ष । निरीह पर्ये यन स्टूक् बेहजु , नहीं को करहरनों पेप ॥८॥भी। राष्ट्रजो ममस्य नहीं पण जेहनें, कहा निस्तृह वैण । स्रांती बांव गुणे असंकद्भ, शोमाणी सस्पर्यंत ॥६॥भी।

( 2 )

भीजिन्द्रस्य मुनीबर बेपीज, गीवारव गुणर्व । सम्बद्ध मुरासीइ जाण्य जेवने, मानद सहु जम संव ॥१॥ पेषाचार भाषाय, बास्त्रमा नव विध ब्रह्मवर्थयार । भावस्यकादिक करणी ज्यामइ करता सकति विस्तारि ॥२॥ भावस्यकादिक करणी ज्यामइ करता सकति विस्तारि ॥२॥ भाज कासिनारं कपटी बधा मोबी बाक बमास ।

निज पर कालमने भूगारता, ग्रहको न मरपोरे चाछ ।१३॥ भाज हो झान बम्मास क्षित्रको किरिया त्रिह्वो कणमार । ते 'फिनाइएम माहि तुल पामीह निर्दे हेह सामर ।१४॥ कप मार्ग क्षात्रात क्रिया करी जा(व?)कुक् हिम सर्वेड । है गीनारप इम सुरा सम्मान, सुख्तु चाहर वर्षेड ॥५॥ श्रामित कोचत सम्मद्दां सोहियां, सोहृतु तम्भु गृह ।
पित्र सन अनुहर्ति तम्भद्दो सेहृती 'फिनहरप्दर्श' तमी तेह ॥६॥
धोसाहायिक पणि मुस आधी संस्था, औं चृद्धिविमय' अपगार ।
स्याचि उपन्तरूर सेवा वह करी, पूर्ण पुण्य अक्तार ॥॥।
धारमता करावह साधुने, जिन काम परमाण ।
इस चुरासार योगि तोच माक्यां, स्याता खुंदर व्यान ॥६॥
पैच परमत्त्रीर विचय ध्यादुनी गया स्वर्गे मुनिराय ।
मोहश्वे कोमोरे रहां आवक, निद्राण काम कराय ॥६॥।
'पान्य' माहिर यन य मुनिदर्ग विचया काम विश्वर ।
सर्दाहर्यो क्ला सस्त समझ ताह, भरता सुम मति रेल ॥१०॥
स्याचित्रर्यं नाम मुहामगु, धन २ य मुनिराय ।
स्याम मुरावह निस्दृह साधुन्, 'कशीपर्यं हम गुणगाय ॥११॥
स्याम मुरावह निस्दृह साधुन्, 'कशीपर्यं हम गुणगाय ॥११॥



कि कियण कृत

## देव विलास।

### (देवचंद्रजी महाराजनो रास)

सुरुव प्रेमराजी बनै,—प्रोक्कासन चित्हंम

ते तैम रि(द्वः)) युगे अझ्ला 'मात्रिनाथ अवर्णस ॥ १ ॥

**'कुर'** देशें **कर**म्यानिषि, ष्टपन्न 'श्रीजिनसान्ति',

शांति वड सबि जनपदे अर्त्तस्वर जस कान्ति ॥ २ ॥

**प्रस्**चारीचूडामणि, योगीव्यरमें चंत्

तारक राष्ट्रक्रनारिनो, प्रथमु 'नैमिकिणंद' ॥ ३ ॥ यसनामिक इत्व ताहर्ज प्ररीसादाणी विरुद्धः

यशनामिक इत्य वाहर पुरीकाशन्त्रों विदर् वामकुरु वस्त्रानीयों 'पारसनाय' मरह ॥ ४ ॥

जिनग्रासननो मूपति 'बद्धमान जिनमाण

बूक्स पंचम आरके, सक्छ शक्तें काल ॥ ५ ॥

पंच परमेष्ठि जिनवरा प्रवस्तु हुं जिनकास,

अस्य पन्नोत्तिकाति जिला तम प्रमानुं मुनिकाक ॥ ६ ॥ सरसती व(र)सती मुनकाने 'माध' कविने साम्य,

'कासिदास मूरता भर्ते की बो कवि की भा पर्या। णा।

'महनावो हुत्र सांगिये जीत्या बौद्ध सनेक,

हुत द्रिसणे पत्र अभियती अरपना बद्द विवेक ॥ ८ ॥

विम माताला सङ्घय्यबी, गाजी मर्व 'देवर्चंद्र',

'देवविद्यास रचु आहुं अस्तरगच्छ दिणंद ॥ ६ ॥ कोद देवाणप्रिय को, य स्तवना करे किम,

स्या १ गुण कोइ बरणवे इर्धु शोक किम तिम ॥ १०॥

पैचमकाळ 'देवचंद' मा, गुण दाखिकों यत्र,

पमार्थपणे (कहो) सुन्न प्रते हो सत्य मानु शत्र ॥ १९ ॥ सामित्र भूतशिरोमणि, शहरा गुण कहे जेह,

प्रदेश किम को विद करे, गुण कई सामित्र तेह ।। १२ ।।

पंचमकाञ्चे चैबचंद्रमी', गंब्ह्रान्त ने हुस्य

प्रमादक जीवीरतो, वयो कपुता क्युम्हन्य ॥ १३ ॥ रत्ताकरसिंगु सहस, क्युक्तिय लेव किन मृप,

**क**दी गया ते सरय छे सांसच ताम सहप ॥ १४ ॥

हाल-कपुर हाये अति उज्जर्दरे ए देशी।

भी ऐवर्षप्रतीना ग्राप बहुर, शांमकः । बतुर मुजायः । भटता शुस्पत्ती प्रसरणार बहुवाने भावधानरः । सर्विका सामको सुकी प्रसाद । टकः ।

यिक्या संप्रस्ते पूकी प्रसाद । टक्का ॥१॥ प्रथम गुठे सत्त्र कवनतारे१ बीजे शुजे बुद्धिमान । त्रीने गुजे कानवंततारे१, चोचे शास्त्रमं न्यानरे ४ ।यविकाश सां ।य

पंचम शुज निःकपन्तारेष, शुज छठ्ठे तथी क्रोघ६ । संजक्ष नो से जाणीयेरे अही अर्नेता भी योधर (अर्थिय) सांव ॥३॥

माईकार ताही गुण बातमेरे ७ माठमे स्कृती व्यक्ति ८ । मीक्क्रम्पती प्ररूपभार जान तेहती मुख्यि ॥ म० ॥ मां० ॥॥। मत्रस्य भागम हर्ष रस्योर तेह्ना मांगा नह । कमर्पप 'कम्मपपढी मा र, स्यत्नमां भयता नेह र । भगमां ० ५ । नर्प गह्न ते शास्त्रवा रे, ६ पारंगामी पूत्र्य ।

निकार प्रतिप्रति । स्वाप्यक्षर क्राप्यक्षण स्वाप्यक्षण स्वाप्यक्षण स्वाप्यक्षण स्वाप्यक्षण स्वाप्यक्षण स्वाप्य स्वाप्यक्षण स्वाप्यक्षण स्वाप्यक्षण स्वाप्यक्षण स्वाप्यक्षण स्वाप्यक्षण स्वाप्यक्षण स्वाप्यक्षण स्वाप्यक्षण स्

जोतिय सिद्धान्त हिरोसणि रे, व्यावसारते प्रशेष । सादित्य सारत्र शुरतर रे व्यवस्तात्त्रते क्षीत र । स० । सां० । ८३ दरामे गुण वानेषसी रे, १० वीनने करे कथार ।

पुत्र नामकार १, १० वृत्तमा कर कथार । पश्चद्रम विद्यानमा १, १९ वृत्तमात्रकानी प्यार १ । २० । मां । ११ । गठ चेरासी मुनिवड १, इवा कार्ये विद्यवृत्तम । साकारो स्था सुरवक्की १ तथ क्यां विद्यान १। २० । सां । १ ।

सपर पिरपारणी को बडारे तेहनी विद्यानो पोस ! सपूत्र हास्त्रनी वाचना रे वेहां सक्तरे सोस रे! स० ! सां० ! ११ ! विद्यारान भी कपिकता रे नहीं कोड स्वयर ते बान !

स करे प्रमान् सण्यावनारै व्यवसन मासदी तोकान रे। अरु ।सांशारीशे पुस्तक संवय क्षत्रक गुणे रे, १२ जीजीने करे जुनन । स्कारणमें अथर गये र प्रतिष्याधारक जन र। अर्था। १३ ।

सामक पत्रमी जयोद्या गुण दे, १२ मीद्रमे मादीमीत, १४ पत्रस्मे नेहमा चपदेशची दे, १५ मीद्रमे माद्रीमीत हम । सां॰ ११४ सोक्सो सम्मानिकसम्बो है १६ हम्स (ट्रो/मास्स्मो सर्मकात ।

घोठमे वचनातिस्थानो ने १६ प्रस्म (स्र)एचस्यो वर्धनात । स्रत्यसं राजेन्द्र पास तस्यो दे, आक्रा माने प्रधानरे । स । सां ।१५। <sup>ग इं</sup>से गुण की सिनी र प्रकर्त विरुपान मुँगेहर। संशंसी शहर भौनवित्तति गुणगण र, भाजानबाहु देवचँद्र १६ । म्या उद्वार बोसमे सूज र अवधि काण सुमन्त्र रे । म० ।साँ० ।१५।

नम झेपनागने शिरमणि र तेहना गुण छे अनन्छ। <sup>5म रक्षे</sup>द्र मणि मंजुर,(मस्तकर)एकबीस गुण म**र्व**त राम**ा**सं०।१८।

माबिक पुरुप आगे धयारे, अधुना तहने हुल्य। गुभ वातीस स्वृद्धतार स्वस्म गुण बहुमूस्य र । स०। स्रो० । १६ ।

दम द्वास ए गुजनजी र, कवियणे भाकी जेंद्र। मरममधी इस्ये सेमहहर भूदवा पुरिस बोडा जगरेहर ामशर्सां १२०

#### वुद्दा--

स्वयः **दास** व गुणन्तणी कविषयः साम्बीजेह,

विफारीने कायवा मनमें काये तद्वा ॥ १॥

प्रमतो सर्वेश्व प्रग≥ छे, देश विदेश विरुवात कवियलनी अधिकारता स्मुं १ यहमे के बात । ॥ २ ॥ कवियण कहे एक भीमतें किम शुणकर्गन जाय

सागरमें पाणी क्यो गागरमें (भ ) समाव ।) ३।। मधा कीइ भवि पुउस्ये कवल हाति कुल जाति

मान्यिता कियां पहलां, ते संसद्धावी मानि ११ ४ ॥

देश कियों कियों अन्मम् कुंण शुक्रना ए शिप्य

हुण भीपूत्र्य बारे हुवा, मस्त्रो सस्त्रदे सीवि दीक्ष ॥ ५ ॥

परिहासिक जैन काम्य संबद्ध 286

विद्याविशास्त्र किहो थया, किम सरक्षती प्रमन्त-फिद्रां साधना फीबी मली सुणशं चित्र प्रमन्त ॥ ६॥

देवचन्द्रना वचनथी, किम रहरचाणो हुम्म, किम मुपति पाये नस्या, ते विरतंत क्ष्म सम्य ॥ ७ ॥

सब गुण गणनी बारता, आपे कवियण जेह. सांमछजो सविजन तुमे, पादन वार्य देहा। ८॥

बेद्दी हमीरानी। पाली माकारे बिर मकी अंबुद्धीय विदीत । विवेकी । रोह में भरतसेत्र रम्यना, भारत देश सुप्रतीत ॥ दि० ॥ १ ॥

भविषय भाव वरो स्त्या ॥ वि० ॥ महस्यख देश तिहां शुःदर, तेह में बिकानेर' हुँग ।। वि ।। रोहमें निष्ट एक रस्पता माम अछे सुम चौग ॥ वि ॥ २ ॥ बा० ॥

रिदिवंद महाजन पणा रिद्धेकरी सस्द्र, ॥ वि०॥ मारोक्ष्यनी भोषणा सुसीमा जन सुबुद्धि ॥ वि० ॥ ३ ॥ वा० ॥

'क्रोप्तका प्राप्ति भाजीये 'संजीयो' गोत्र समात ।। वि ।। साह भी 'तुष्टसोदासमी' वर्मेंचुद्धि विरुगात ॥ वि० ॥ ४ ॥ वा ॥ 'कुक्सीबास नी मार्गा 'धनगढ़' पुन्यगंत । विवेकी । श्रीक मान्वारं सोमधी सरभक्तम क्षशार्वत ॥ वि ॥ ५ ॥ वा ॥ यधाराचि कम किक्सा व्यवसारत थ बाम।। वि०।। वस्पती प्रीतिपरम्परा घर्में लरणे दाम ।। वि ॥ ६॥ था ॥ सुविदित्तगन्धमें जामसी वानकों दिखार ॥ वि ॥ बायक राजसागर सुधी जैन काजी मनोहार ॥ वि ॥ ७ ॥वा ॥ 'मनप्रद' भो गुरुने फरे सुगो गुरु सुगुणतु घाम ॥ वि०॥ ८॥भा०॥ पुत्र इस्ये जेड महरे बोडराबोस थरी मात ।। वि०॥ ययार्व वक्य नी जरुपना, सुगुरयं आण्यो वस्ताव ॥ वि ॥६॥वा०॥ मिनार कर गुरु तिका अपकी गर्भ को दिन दिन ॥ ०॥ शुमयोग द्युममुहुरते, सुपन छहुबु एक दिन ॥ वि ॥ १०॥ या०॥ संस्थामें सुता शक्तां कि किन् जागृन निष् ॥ वि०॥ मेठ प्रवत उपरे, मिछी चौसठ इन्द्र॥ वि०॥ पिंडमानी भोछन कर, मिखोबा देव ना बुन्द ॥वि० १११ । भवां करता प्रमुक्तनो पहतु सुपनै दोठ ॥ वि०॥ भैराक्य पर वैसोने, बृता सङ्गने दान ॥ वि० ॥ १२ ॥ भा० ॥ प्रत् प्रपन ते देखीने बना जागत तत्कार ।। वि० ॥ महनोदय बयो तनुक्षिणे, अनमें बयो बनमाखः। वि० ।(१३)। बालाः क्तम सपन के देखीड, पण प्रकृतने पास ॥ वि० ॥ करेबु मुजने नवि घटे, जे बोक्र तेबु फ्ले आस ॥ वि० ॥१४॥वा०॥ च्छात इहाँ 'मूखदेव नो, सुपन स्वद्भु इतु अन्त्र ॥ वि ॥ मुक्त कर्मी प्रवेशको, त बयो नरमो इन्द्र ॥ वि ॥ १५ ॥ वा० ॥ जिन्छ एके से चंद्रमा, मुखर्मे करतो प्रवद्य ॥ वि ॥ मुरक्त परु पुष्रता, मोजन कह्यु सुविवेक ॥ वि ॥ १६ ॥ बा० ॥ याद्यस् चाद्रसः कागसः, अपन तजो अवदाधः॥ वि ॥ कदे (ते)मे परचाताप वपर्ग य शास्त्रो किरचात । वि० । १७ । था । भमुक्तमे विदार करतायका, स्रो मिनवर्षद् सूरोहा । ॥विशा सेह गामे प्यारोपा, जेहनी मबढ जगीस । । विश् । १८ ।यांश विस्तु बादे द्यारी, 'धनवाव' कहं तास । । विश । इस्त असे स्वामी सुनतायो,मानक सुत्रतुं प्राम(बास्) वि । १६ मां पढ पुत्र विरामत के मान्य समामी दीठा । वि । १६ मां पढ पुत्र विरामत के मान्य समामी दीठा । वि । १० ।यांश प्रमान जानीको, पुत्र हुजो बुले हुङ । । वि । १० ।यांश प्रमान जानीको, पुत्र हुजो बुले हुङ । । वि । १० ।यांश प्रमान जानीको, पुत्र हुजो बुले हुङ । । वि । १० ।यांश प्रमान विज्ञा काम केल्पो पण बायकाने दीचु बचन । विश । ११ सो ।

#### **वृह्यः—सोर**ठा

वंपनी भी शुरुपास, करकोड़ी करें विनती,

धुम धवर विश्वास, यदार्थं श्रहो सोस्वामीमी ॥ १ ॥ सुपनाच्यायना मन्त्र श्राट्या गुरुए सन्दिलं

सत्य बोले निमन्य स्थाममुखाम से कोइने ॥ । ॥ भी गृह सिर प्रणाबीय समस्त्रित यह सिरा .

भागुठासर भुणावधु चनरकात यद्याच्यः, शामान्य पर प्रमुपन स्युं १ क्या क्यां प्रद्वि सीति ॥ ३॥ इंदेवालुप्रिय १ सामस्य सुपन तणो जो सव ,

साला अनुसारे हुँ कहुँ, नवि शहुः असे स्वयं () ४ ll

काल नतुसार हु कहु, नाव पाछ नय न्यय ।। ह । दंशी—वनमोहनां जिल्हाया

使爱儿

प्याः — अनस्य हुनः । अतर्ययः तुम पर्णामे गमपनिष्ठीते हैं गे शास्त्रे कका गरीठोरे । भूषर भास्ये सम्बन्धः हारे सुपन्यमाने बास्येरे । गम पर पसीने वात बक्षि अनमिय सबै विधानरे ।

201

नीय फारण छे प सुपने, वैवे जो प्रमावे प वप(म?)नरं । स्वपनि वाय च पुत्र के, पत्रपति धर्मनु सूत्रर। कुंगारा। मी राज राजेसरी बास्ये, सक्देशनो ईश इप्रास । को पत्रपतिन् यत्र पाने, तो देश विद्वार सुठामेर । कुंगाशा गुर दब दे आजो गजराज देपरि वेसर्से सिरवागर। देश्ताहर अन वाकरीय, सिंह बाठकने वड़ी पारतरियेर । कूंआशा पैल देश्य त विचादान बुद्धि समयदान निदानरः त्रित मोछन करता इन्द्रः दी<u>उं</u> कृत्वारक कृत्वर । कुंशाना जिनशासनतो होस्ये थम विद्यानी हास्ये सर चूम। कुं चैरप स्युतस परिमा बापन तकस्वीमें वपननो तापनर । कुंगाई॥ र्पेषि कहे शुनिराज सामक्ष्या न घरस्था साजर। भोषमाच म आजस्यो विच, पुत्र तजस्यमें आदिस्यर । बूं ०१३४। इम राष्ट्रक्षणं घर रस्त, रहेस्ये नहीं करस्ये यस्तर। 🕏० र्वपित मनमाहि चित पार्थे हे बोइराबार्चु निमित्तर । 🝨 ।।८।। सेन्द्र सचर (४६)छनाता वरपे अन्यवी त पुत्र झ(छे?) हरपर । 💃 राम निष्यन्त है नाम निषान 'दिक्यत्र अभियानरे । 💺 ॥६॥ परम भपा वै पुत्रन आठ चारे वे विद्यानना पाठर । 🔻 🗣 कविषण भारती त्रीजी ढांक, बागल बान स्माकर । बुंशीर्शी

#### दहा

मतुक्तमे विदार करना थना, बाच्या पाठक सत्र,

राजनागर दिशेषणि । समझ प्रमम्बो यत्र ॥ १॥

२७२ एतिश्वासिक जैन काव्य संगद्

गुरु देशो इर्पिन वया, बहुराज्यो पुत्र रहन, धर्मकाम गुरु तव वीचे, करजो पुत्र कहन ॥ २॥

वाचक भी 'राजसागढ' कोक्ट्रमें दिएताज

विन केतव्ययक गया पछी मन विस्यु सुमकात ॥२॥

दीमा देवी सिन्यन, सुम महुरत कोइ जोस,

सुभ चीपक्षीण देखील हो शाये संतोप॥४॥ संग्रमक्काने नेकीने सोमानी ककी काल

संघ सफ्छने रेडीने दोक्षानी कही वात बचन प्रमाण करे विद्यां, क्छस्वां सहूनां गात्र ॥ ५ ।?

दुम भोक्य महोश्रवे, दीवा दीये गुरुराय, संक्त 'श्रपने' माणीये, ख्यु दीवा दीये गुरुराय ॥ ६ ॥

भी 'जितन्त्रदस्रीखर', बडी दीका दीवे सार 'राजविसक' मनिया दीव, श्रीजीनी चणो प्यार ॥'शी

'राजांबमक' कामचा दाद, आजाता चया व्यार ।। ज 'राजसागरकी'ये दिवसरी, सरस्वविकेरी मच

नापु सिष्य 'चैनचैद में' मनमें श्रीभो तंत्र ॥ ८ ॥ गाम 'चैनाबु जाभोने 'बेणावट' सुसरस्य

मूमिक्समें राज्यीने सावन कर तारतस्य ॥ ६ ॥ कर प्रमन्न मरस्तती रसनाभे कीयो बास

मणवानो अध्यम करे भी गुरुसक्ष्मण्य चडास ॥ १ ॥ वैद्यी—वारी महारा साहिया

देवचेत्र मणगारमे हो छाछ. सुम शास्त्र तणा सम्यासरे

हरतीन ठरे खोक्या । प्रवास क्वास्थक समें हो कोक,क(वि?)पत्नी जैतकीकीनो बासरे । है । । १।। सूत्र सिद्धान्त मणाश्रीया हो , शोरिभनजीय आरूपा सेहरे। द० लगागि पोपक षया हो , टाल मिम्पामतर्गु गहर। रहे । क्यापान करता क्यापे । हे । सम्पामतर्गु गहर। रहे । क्याप्तान करता क्यापे । हे । स्वाप्तान हो । , अर्थ कर करावे सुगम्परे। हे है । नेप नाटक क्योतिय क्षिण हो । , सम्पाद्धा कोया कोपर। है । क्याप्तान सम्पाद्धा स्वाप्तान हो । स्वाप्तान स

तरवारम आक्त्यक्यहरू इति हो। दे० दिमाचार्य कुर बास्त्रनार, हो०, 'हरिसत्र' 'सस कुर मन्य चित्तरे १५१० पर्कापन्य अकाहता हो , कम्मपयहाये प्रकृति संबंधर । दे० स्त्रादिक सास्त्रे सद्या हो॰, जैन काम्नाये कीय सुराधर। ६ दे० सच्छक्तास्त्रे द्यायक थया हो० जहन थयु नइ भुद्र झानरे । संबन् सतर सुभोतरे (१७०४) हो० वाषक 'राजसागर' देवजोकराण दे० संदर् सनर पंचीतरं (१७६५) हो पाठक झानघर(म) देवछोकर । मरट '(मरोड?) बामे गुरुपै मस्त्री दा का 'भागमसार' कीयो मन्यर । विमस्त्राम पुत्री होय मही हो० 'मद्मत्री' 'समहत्री सुम पुत्पर ।८९० दांग पुत्रीन कारण हो०, कीयो अन्य वे आगममाररे। मॅक्न् सनर सीतानरे (१७७७) हो ,गुजरान बाध्या देवचंदर 18 देव पान्य मोद्वि पदारीया हो०, ब्यारत्याने मिल अनवृन्दर । १० दे षवियम कह बाबी हाधर्म हो», कह्यो यह विरश्त प्रमिद्धरे । दै० भागस हुवे भूवि मांगडारे हो। धमकरणीनी वृद्धिर । ११ द० 10

#### वृहा

पाटणमें देवचंदजी, जैनागमनी वाणि

पाटणम प्रमद्का, कतागमता चारण

वांची अवीजन भागस, स्थाद्वाद युक्त बकाण ॥ १॥

'बीमाजी' कुखसेक्रो, शगरसेट क्लियात,

राध राजा कस भावा कर, प्रमाण सर्वे वात ॥ २॥

नामे 'तेत्रसी' 'दोसीजी', धन समुद्रे पूर, भावक 'पृणिमागच्छ नो —जैनवरमर्ग नूर ॥ ३॥

कोवित्रमें समे सरी भी 'मान्प्रमस्रि'

पुस्तकतो कव्याम बहुक,—कात्र भण्या जिहा भूरि ॥॥

तै गुरुता वपवेसभी, अराज्यो सहस्रकृत, 'तेजसी 'दोसीने' घरं, कर्मद्र सस्द्र अस्ट ॥ ५ ॥

ते सेठ 'तमसी' वरे, 'देवचत्र' श्रुनिराज, सब तिहां शेठ प्रत्ये चहे, हे देवालुप्रिय तात्र !! ६ !!

सहस्कट्टना सहस्र जिन, तेहना जे व्यक्तियाल गुरु मुक्ते तमे वार्यो इस्में के हुवे चारस्यो कान ॥ ॥

मीठे वयणे गुरु कहे, सांमधीयुं वय सेठ,

स्वामी 🐒 आण्युं नहीं व्यमस्कृति वह द्वड ॥ ८ ॥

**रहवे भवसरे तिहा हता, संवेगी विरतार** 

'कालिमक सूरिकी' विद्यां गया क्षेठ च्यार ॥ ६ ॥ विभिन्नुं यांदी पुकीर्यं सद्द(स)कृत सहचलाम

म्मामस्युचाराः प्रकासु सङ्क्षान् । स्थासस्य ची प्रमणनाः, निकासो अनुसमानः ॥ १०॥ 'गानविमसप्रि' कहे, सहसक्राना नाम,

भवसर प्राये जणावस्युं कहेस्युं नाम न ठाम ॥११ ॥ सक्छान्त्रो प्रविधाना विद्वां प्रविधान कोह,

भागम भूंची भागवी, व तो विरक्षा कोइ ॥ १० ॥

#### ए दशी ---भाहरी सहीर समाणी।

एक दिन भी पारण सहार, 'स्वाहानी पीकि बदार है। महमजिननो रशीया अवचन्त्र वयमे उन्नमीयो है।। १म०॥ टेक ॥ है पीठि चो<u>त</u>राषाही पान महुनी पूर साम र ॥स०॥१॥ मनरभदी पूजा रवाणी, प्रमु गुणनी स्नवना मवाणी रै (म०) **ब**लिबिम्ड सुरि पुत्रामें साल्या साबद्धने मन माल्या है ॥स॰ २॥ विहां करी बाजाये इबबन्द्र आस्या बहुजनने इन्द्र र ।स०। म्युने प्रमाम कराने बढ़ा, प्रमुख्यान धर त गरीका रै ॥४० ३॥ <sup>प्रत्</sup>षे निर्दो श्रेट दशन करवा समार समुन्ने तरवार (स. । अम **परे होट 'ज्ञानहिमस्टन** सहस्रष्ट्र साम अमस्तर ॥स ४॥ <sup>ब</sup>र्ट दिन थया तुम सबनाचन करना इस धमना काय किम भरनारे।स० प्रापे सहसङ्ख्या सामनी नास्त्रि पदापि काइ शास्त्र सस्तिर सि० धा मानसमार नजा शतकार। देवचन्त्र बाप्या तेजियाररे ।संश मीजी तुमे मुत्रा विश्व बास्ता विश्वचा बान ते बामारे (श्रामार)।।स बहु।। मन मन्द्रिसमें चयाधनो व्यक्ति, दिय प्रश्ने धाषक अस्ति ।सन्। तुमे काविशमें कट्यामा भए। सम्बन्ध कहा से नैएरे । गुमन्त्रा।

त्तव 'क्रानक्षिमकक्षी' त्रःकी बोल्या, तुमे खाख मागम नवा स्रोस्पार । तमे तो मध्यस्यकोयाना बासी, तुमे बाक्य बोक्षोने विमासीर ॥७०८॥

309

झास भम्यास कर्यों होय जेहने पूछीये वाक्य है तेहनेरे ।संश हुमे एइ बार्चामी नही गम्य, असे ऋहोबे ते तुम निसम्बेरे । ॥स०६॥ इस परस्पर बाद करतां, तब शंठ बोल्या हवें भरमरि ।स०। कीनी तमे अगवार्य न बोळा, यह बातनो करको नियोखोर ॥स०१०॥ 'झानविमस् कदे सुणा 'बेक्बंद', तुमने चर्चानो स्पर्धदेरे ।स०। की तुमें बोस्रो छो तो दुमें छाबो, सक्छारूट किन नाम संमद्धवीरे ॥११॥ **ठम 'देवचंद' महे** सुशुरु पंसाये, स्त्रा युक्ति **दर्ग** न श्वसायर (स०) तन प्रमादकी' शिष्यमे साहमुं,जोड् छात्रो सहस्रक्षितनुं मामुरी।स०१२॥ सुबिनीत सुस्यने बिद्वान शुक्रमिक्रमांही निधानरे (संश मनरपना रजोहरणको, पत्र मापे गुढतीने सत्रर । 'झानबिमक्सूरि' तब बांची ध्य**र** 'राड(श्<u>रे</u>) तर' मारी फांचीरे।म ३ सरहरमाहनो पह छ किन्य जडनी अवगांदि के मधिकवर ॥स॰ १४॥ इम्ब्रममार्थये सङ्सनाम सारमुक्त ते नाम क्षरामरे (स०) भीन रहीने पुष्ट हान हुमै कहना शिष्य निवासरे ান্ত০ হথ <sup>भ्र</sup>याच्याय राजसागरजोना शिल्य, जिंठा बाणी जेहबो इस्रो ।मंश मप्रमा गुण करी बाल छान । बुबबड़" में आद्या मानरे (सं० १६) तम बायकतो जैनना काणी, तुमै जैतना बंध हो गाजीर (मंश भारि घर छे ते(न?)मात सम्ब शुप्ते पत्र विम ल होये बस्बर (स. १५) इतिपरे पारूपर मुख्डि मिखीया, शई 'तेजसी मा झारज पानीयार । महमक्रमां नाम अप्रमन्ति(द्वि?)श्वयंद्वे जीवा प्रमस्तिरे । (प्रसिद्धि)

प्रतिष्टा तिहाँ कीची सक्य, झोध्यत कोचा नवतस्यत । स० । 'किबारवार' कीची क्वर्यत्र', काठ्या पाप परिवद्धतंत्रत्र ।स० १६। दस्त्र कही प पांचमी कही च वात ज जागस्यी कूडार । स० । कविषत कह बायस संबंध, बडी सीनुंत सुर्गयरे ।स० २०।

#### दोहा।

किया प्रदार दिवचंदशी श्रीयो मनवी नेह,

म् परिक्रह् सनि कारियो अनेत तुप्तनु गहा। १॥ सर्वेद सी नव द्वारी कीचा सोकनराधि

साथ कोइ झावी नहीं, जूठी धरबो मानि ॥ २॥

पन पन श्रा 'डा डिसक्की धन धन धना मुकान अगणिन कडिने परिटरी, ए फॉड थोटी बान ॥ ३ ॥

वर्शम कोरिमोक्नक्ती धन्नी कार्डन ग्रह

मूची भी जिन बीरनी दीस्ता क्षीपी नैह ॥ ४॥ रहपँद मनमें जिनके, हुं पातर मनमाहि, मूंग्रं पक ठे पाक मात्र करने त्रमु जारण बांहि (बांदि १)॥ ५॥ संदर मनरामचामोके' ब्राह्मा अमन्त्रवाद

काक महांगदा बंदवा आध्या मन आन्दाण ॥ ६ ॥ 'नागारीसरा(य) जिल्लां कार्र निर्हो टरीया मुनियान

निर्मोत्री निष्क्रवरमा सङ्ग्य मापुनिरमात्र॥ ।। ।। मापु भी इवर्णन्त्रीः, स्वात्वात्नी वृष्टिः,

जीबद्वस्थाना भावने देखाई ते व्यक्ति ॥ ८॥

२७८

तेहने देखना सांमको आगक आविका जेह। बाणी जस भाषाह सम, वरसे ध्वनि धन गेह ॥ ६ ॥

पापस्थान भवार छ, ते मूठो सविज्ञन्त, जिलकर मान्यां को कोंग्र ते सुजीये एक मन्ता। १०॥

हाल--असमी रहेनी ए देशी बीर किमेसर मुखबी प्रकास, पापस्थान शहार,

वार कियान मुख्यमा प्रकास, पायस्थान काढार, विद्यामी तूर रही अपि प्राणी, मु(सुर्ग)व्योगे काग्यार काजगार ॥ १ ॥ जिनवर कड्रेजी, कड्रेजी २ जिनवर कड्रेजी । वेक ।

जिनवर कहता, कहता र जिनवर कहता, उक्क । पाप्यामिक पहिन्दु द्वोने जालों जोवर्षिसा नवि करीये, वेंद्री तेंन्त्री कोरिडी पेवंद्री क्या मा मन नवी बरोये ॥ २ ॥ जि॰ ॥ पकेंद्रियादिक मर्नेटकायादिक तेवृता करो वक्ताण, पकेंद्रीय तो क्यारि नी करणों अनुसोन्ना नवि बाल ॥ ३ ॥ जि॰॥

भागारी में सर्वनी जवायां परकावाना वाता , भोड़ जीवने दुःज नावे देवे चपजावे बहु माला॥ ४॥ जि ॥ मरि भद्रेता हुळ पपजे सहु में आरे किम नवि दोष , स्ट्रान्याने नरकगति पान्यो व्यवस्थ चकवर्षि जोय॥ ५॥ जि ॥

ख्युष्पान सरकारि पास्मा अवश्युष काश्यक्ष कांच ॥ ०.॥ जि.॥ यपादाव पाप कानिक बीर्जु हुर्तु नवी बीक्षेत्रे वैर किलाई (विकाशे) मुखा क्यान बीठे, पत्तीबारी किम कीते ॥ विज्ञा शुठ बोम्बावी 'बसु भूपतिजुं सिंबासन मुद्दं पत्नीशुं काम करिने दुरगित पोवानो सुठ क्यान से कड़ीशुं॥ ७ ॥ जि०॥ साठ सिन्द्र कांगे जनमें कड़ुयां कक है तेब्र

हार्वु मेर्नु कार्ने कार्य कहार्य कार है तेह् । कारतारी अध्यक्तरि सुद्धार्थी हुठ न बोकस्त्रों रेह्न ॥ ८ ॥ जि॰ ॥ लजरीपी बस्तुनी कारणा, घरवानी क्रो स्थान ॥ ६॥ जि०॥ बोरी स्थमने दुरानि मामे, तहनो कोई न साकी बोरहस्य दातो हुए को कार्ये, जिम भोजनमां मादी ॥ १० जि०॥ तुग जाप्युं कहने सायुने, नवि के कार्यादान , बोर तमो क्यो संग न कोजे इन कहे जिन वयमान ॥११ जि०॥

पापस्थानक कोर्चु मनि जालो, ब्रह्मकर्ग मनमां घारी , रूपदेन रामा इसीने यन मदि चीजे विकासे ॥ १२ ॥ जि० ॥ विरमी मर रामाए राचे, ॥ द्वारा पाने नरक, स्रोह पुनर्क्ष धारावे संगते. सार्किंगाचे धरके॥ १३ ॥जि०॥ रिक्की सदस हे इस्टना तेहनो संगम की जे मतमं इस्ट बस्ट को जनने दान प्राणी किम रीसे ॥ १४ ॥जिना परंग मुंज बादे 🐧 भूग नारी थी विगुजाणा मीना मुद्दगत सोख मतीना जगम जस गदाणा॥ १५ ॥जि०॥ मीर्भने स्व क्राग्य इणाइ अविनयी बहुराहि। प्रस्वय कोर्यु विचान घर तो पामै शरकतो बाम ॥ १६ ॥प्रिशा पंचमुं मानिक पश्मिश्तुं करीये तदनो प्रमाण । मन्यो महो तं निप्रन्य बहोये नि इप्य मुनि सुत्राय ॥ १७ ॥ति ।। बाव मान भावा सोम जामी राग इप इपर्म कोतं , कम्पान्यान पेपुन रनि वर्जी अरनि वरपरिवाद न लॉम । १८ मि० पापपानक अग्रहर्मु आर्ग् विश्वान्यगब्य सवि घरीये , मना सी ए सारे वहीये सिध्यान्ते वमताये॥ १६ शक्तिशा मिम्यारबस्वय काढीने प्राणी, समक्तिमांदि मसीये

मिनबर सारिन चयन सा(र) दृद्योगे, अब अब पेश टकीय ॥२०॥ति।।
सेगम संबद साद वेह,—सतनवनी (मे?) (मान) अंगो :
तहनी रचना फरता गुरुष्ठी, स्वर्णवादने व्यसंगी ॥ २१ ॥ति।।
स्वार निर्प्रेषे सूत्र वाचना, नाम ह्रस्य ठक्य साव ;
दुनित ठक्यापिकने चक्क, फिम मिन्नेष ठक्या साव ॥ २२ ॥ति।।
स्वार कर्यापिकने चक्क, फिम मिन्नेष ठक्या साव ॥ २२ ॥ति।।
स्वार असीव प्रण्य पाय काहे वह, सी नवश्यनी थाचा,
अद सेद करीने सविन, समझाव कर्ष त साचा ॥ २३ ॥ति।।
गुण्डापां चतुर्वत क्योपे मिन्या साव(साव?)न मीस्से ;
प मात्र महत्वियो व्यक्षि क्योप्य क्याप्य क्यापेश ॥ ति।।ति।।
देशना वानाो येवचांत्र आसे सविन्यनो हिनकारी ;

#### दुहा

मगर्व्य सूत्रनी शक्ता, सांसक्षे जनना चूक्त् बाणी मिठी पियुप सम आको भी वेक्वेंद् ॥ १ ॥ 'माणिक्याकजो' शाक्तिमी, श्रंडमभी मन पास

तेवने शुक्रम मुक्तारमा टाब्सी मिष्पात्वमी श्वा(बा?)स ॥ २ ॥

नी(मूर्व)यन चेरप कराबीने पडीमा वापी शासि(बाबा)स,

वैक्यंद् कप्रोक्स्यी अस्तित हुवा कस्मस्य ॥ ३ ॥ भी 'सांतिनायनी पोक्क में मूमिगृक्सें विक,

। पोस्क में मूर्मिगृहमें विव, सहस्रकार कावे वेह, सहस्रकोड जिनविव ॥ ४ ॥ व्यनी प्रतिष्टा तिहां करी, धन सारवाणां पूर,

कैनचरम प्रकासीया, दिन दिन खडते तूर ॥ ५ ॥ संदर सदर सोमगोम (पग्न्यापंछा?) १७७६ में, बातुमास संभाट,

विद्यांना भविने बुसन्या, सेह्ना (बहु) अवदान ॥६॥

#### हाछ—रसीयाना देशी भी देवचंद्र मुनोंद्र हे जैन नो, स्तंम सहश बया सहय । सुज्ञानी,

रीना में स्रो ऋतुमय डीर्यनो, महिमा प्रकाम निस्य । मु॰ । तीय मधिमा दार्श्र जयनी मुणा ॥ १ ॥ भी मिद्राचड महिमा मोनको भी भवम जिणेदनी बाणी। सु०। इकि गमननुं तीत्रथ ए बाउ मास्यन ताथ प्रमाण सु० । २ लीग्य०। **5**न्यम सारो पंत्रमा जिल कहा, व्यविमित सहम वय । सु० । <sup>कार</sup> याजन श्री शत्रुं जयगिरि, गर्**नुं बुंज कह रह**स्य ।।३।। नी० ॥ भैंदर काक्रे माधु मिद्र थया भरते कीयार बहार ॥ मु०॥ क्रमान्य (इ)<sup>9</sup> ब्याद द्द जाजीतः अस्त क्ट्राट उदार ॥ ४ ॥ नी० ॥ नार्य माहारम्यनी प्ररूपणा गुरु तणी सांभद्र आपकाल । सु० । भिद्रापम् बपर मनभ्या चैरथमी। जीलाँदार कर मुद्रिन्न ।सु० ५ छी० भारमाना विद्या मिद्राचक्क प्रवर्षे, बंद्याच्या बद्दावन्त । सुरु । प्रम्य शर्वाये अगणित गिरि चपर, चमिन धायेरे नन्त । सु । ६ ती • र्भवन सत्तर(१७८१)एकामीये, व्यामीय प्रयामीये कारीतर काम। सुठ विप्रकार संपानी बाम ने ह्या कावणतारे नाम ॥स ॥आ ती ।॥ किरोने की शुरु शत्रनगर अस्त्री निर्दा अधिने उपन्य । सुर्वा विननो 'सुरनि' वंदिर मी भग्ना वामामानोरे बिग्ल सुका ८ मा । मी 'देवचंद्रजो 'सुरति' वंदिर, कीपा सकिने उपगार । स्० ! 'पंचामिये' 'छ्यामीये' 'मतासोये', जाजीये मुद्धितजा जे मंहार भुं 🗠 'पासीनाने' प्रनिष्ठा करी मसी, पारस्थो द्रव्य भरपूर । सु० । 'बबुमार चैरय 'दार्ने जव'बपर, प्रतिष्टादिबचंद'मी भूरि ।मु०१०।ती०। पुनरपि भी गुरु 'राजनगर' प्रत्ये आभ्या चीमार्स रे सार। छ०। संभन 'सत्तर(८८)णठपामीय'मांहि, पंडित मांहि सरदार ।मु०।११ती० वाषक को 'दीवर्चवृत्री' प्रत्ये, प्रप्(र)नी क्यापिनी (१)क्यापी । सु० । 'मासाइ' सुदि वीज दोने हे माणीये पुत्रतास्वर्गं प्रधान स्व०१२डी०। 'चपराष्ट्र माहि विनोन विवस्तर, की 'विदेकवित्रय मुनींह । सुर । मनवा बद्यम करता विनयो धर्नु, बद्यमे मणावे 'विवर्षप्र' (सुः)१३।ती० गुरसदस मन काणे 'विवेककी' सिजमतियें निसदित्य । स । विनयादिक गुण को गुरु देखीने 'विवेकक्षी' स्पर मन्त सु १४सी०। समदाबाद से एकसमे भड़ो, 'सार्णहराम' साह श्रेप्ट । सु० । 'रननमंडारी ना अमेस्वरी जेड्ना मनसेरे इन्द्र। सु० । १५ ाठी । भागुरुने बढी 'लाजंदराम ने चर्चा बाबरे निस्त्व । सुरु । चर्चाए ते जीत्या गुरुजीय, आर्जन्ती' गुरुपरि प्रीति ।सु०।१६ ती०। 'कवियम भारती मात्रमी हाळ ए, पेचम आरारेमोहि । सु० । पदमा पुरुष कोडा प्रमुखार्गता, प्रकास करवाने क्छार्डि । सुरू।१७१टी ।

#### वृद्धा

सन्दाभी मार्गदरामकी गुदनी गुदना देखि मंबारी राजसिंग' मार्गले, प्रसंका करी सुविक्षप ११ ९ ।।

शापनः । ११

गुरु कानी शिरोमित जिनवर्ने चूपम समान,

'मरम्बल' बी इहां आबीमा, सक्खविचानु निधान ॥ २ ॥

'रतनसिंह गुरु महत्रवा, आक्यो आस्य ताम,

नय उपनय सँगक्षाचीने अन प्रयत्न कर्यु हास ॥ ४ ॥ देशी'-धन धन श्री महिपराय अनाधी

पूजा सरवा 'रतन भशारी', करता भीजिनगरनीरे ।

मी द्वचंद्रजी'ना उपदश्ची, शिवमंदिरनी निमर्त्यारे ॥१॥ पन पन ए शुरुरायन बयगे जिनशासन दीपाच्योरै।

पंचम सारे उत्तमकरणी गुजरानिनो सो (सु?) वो नमान्यार । टेकर विष प्रतिष्टा बहुदी थाय अत्तर अही पूजार।

भंडारीओ खादा छेता च गुरु सम नही बुजार (१५८० ।।३)। विधि याग न राजनगर में भृगी चपत्रव व्याच्यार । गुन्न मंद्रारी सब व्यवनारी जरज करी सील नवाच्यार (१५२०) श

स्वामी प्रमुद्ध राजनगर में थया छ सब दुस्य क्लारि।

र्वम बढ़ा समे बढ़ने बढ़ीये जुमे छा दृज्यना दशारे। ।।चन । । । मैनमागना मंत्र यंत्रातिष्ठ ऋरीने स्वीमा गाह्यारे ।

मेंगी प्रश्नय माठा दुरि साकना दुश्य समान्यार ।

किनपामनना प्रदेश करता है सम बार देवपेंद है। मेरीमा मपन शारात करी जाया दश्यना दश्र । ।।पन्धाः

परी समें रणहुओं बाध्या वार्ट शेष्य नेपना।

पुट करका 'भेदारी साथ जाएग्रा सतार देहनेता **।**एनचय रमनतिय भीद्रास नवृष्टिन, आस्यो को सुर दासरे ।

पत्र काणा हा बहावल माणा में हां बाक किरकार ! शहन है ह

फिकर मन करो 'मंद्रारोजी', प्रमुत्री बाछो करस्येर । । घुत्र । १०। जीत बाद थाइरो जब झोस्ये, ऋरणी पार जगरस्येरे चमस्द्रार भी जिन भारतायत्री, गुरुजीये स दीघीरे । फतह करीने भाज्यो बहिसा, शांको कारण सीपोरे गधन गरिश रतनसंपत्री' सैन्य छेवने, यह करवाने सवामोरे । 'रणकुंजी' साथे वोपजाने, बाल्यो न करे सामोरे ।।पन•।१२। परस्परे युद्धे 'रलकु भी' क्षाचीं, यह अंडारी नी भीतरे । प सर्व 'देवचंड' शुरुपसाये, इमाचार्य कुमारपाळ प्रीतरे शबनगरे हैं। 'मोडका वासी सेठ 'जयन्वें ' 'पुरिसोत्तम' योगीरे । गुरुने सभी पायो खगाड्या जैनवर्मनो मोगीरे ।।पन्।१४१ योगित्र एक गिर 'पुरुमोत्तम ने, (मो?) मिम्बास्य सस्यने कारपोरे । कुप्तविने किनपार्म मार्गमां भृतिये मन तस बास्योर ।।धन•।१५। 'पंचापुंद' 'पाकीताणे जान्या, 'क्रनुंये 'सचार्ग्ये' 'सवानगरे'रे । 'बुंडफ टोक्स 'चेक्चंद्रे' जीरवां चौत्य चाल्यां सर्व इतारेरे ।।घन०।१६ 'नवानगरे चैरप के मोटां, बुढके के इता कोप्यांरे । मना पना मिनारण कीधी त सवळा फिरी बाप्यांरे ।। घन । १७ 'पर्परी' गाम में ठाक्कर शुप्तक्यो गुरुती बाह्या मानेरे । 'ऋषियण' भाउमी हाछ ते बही, ए बात न जाणो कुहिरे ॥धन०।१८।

#### दोहा।

पुनरपि 'पाछीलाणे गुरु, पुनरपि 'तुनन नम माहि । संसद (१८ २ म्) सहार 'तोब' जिलमां' राणाबाब' स्टांसि ॥ र ॥

### रंब विकास

तत्रना सभोक्षने रोग सर्गंदर नेहं।

टाल्यो तत्तिका गुक्तितं, गुरु चपर बहु नेह् ॥ २ ॥

र्चक्त 'बप्टावृक्ष च्यार'र्से, 'भावनगर' महार ।

मेवा 'ठाकुरसी' मक्षे, हु इन्ह्रना बहु पास । (प्यार १)॥ ३॥ भी 'देवचंद्रे' ह्याची, ग्रममार्गिनी बास,

तक्रमा ठा<del>ड्</del>सर तथी, यत कीबी जैन पास ॥ ४।

र्षक 'अप्टाइस क्यार में 'पाकीताणो' गाम । स्मी टाइमे गुरुजीये सीगुरुजीने नाम। 11 4 8

संकत अपरादश 'र्यच' 'एक्ट'में 'श्रीवसी' गाम स्वार ।

'डोसा बोह्योरो' साहा 'घारसी', अन्य आवक मनोद्वार ॥ ६ ॥ सदा भी 'क्रयचंद' जाणीय साहा 'जेठा' बुद्धिर्वत । 'रहो कपासी कार्ति देह मजाक्या गुरुई ५५ ॥ ७ ॥

शुद्धं सद्घं प्रतिकोभीया, जैनघर्मेमें सत्य ।

गुद क्यार श बीसारता धर्मे सर्चे वित्त ॥८॥ किंग्सी 'भ्रामंत्रा' गाम ए, मत्य 'शुक्रा' बढ़ी गाम

मिलिया त्रिण बड किंक्ती तब्य करण्या समिराम ।) १ ।। धारा किन्यियनी यह प्रतिष्ठासार

'संजार्गवजी तिहां सस्या 'देवचड्र'नो प्यार ॥ १ ॥

### देशी - ललनामी है॥

पंदर काराने जारमें', गुजरावियी फारघो संप काराना । भीगुरुमा गुरु ७परेसची शतुंसपना सभैग ॥ छ० ॥ १ ॥ २८६ एतिहासिफ जन काम्य संगह

गुरुवयणां ते सहद्दी ॥ैका।

शिरि चरर प्रजय थया, सरस्यां बहुआं हुन्य । पूत्रा अरचा बहुबिधि, अनुमीदे ते अन्य ॥ छ० ॥२ गुरुः॥

कमी सोरठ जातरा, करता त अविज्ञन । छ॰ । 'अद्यद्य' 'नव' 'द्यमें', भी गुजराति बोमाछ ॥ छ० ॥३ गुरु० ॥

संका 'द्रा कारादोर', 'कारासादाजीई' संघ। छ०। भी शार्तुजय तीयनो, साथ पदावाँ देवचन्त्र ॥ छ० ॥४ गुरु०। साद्र 'मोतीया 'काळचंद', काणीड्र जैनमारामें प्रवीण । छ०।

साइ 'मोतीया 'काक्ष्यंद', नाणीइ जैनमारगर्में प्रदोण । स० । आदिका सदक ते अफिमो दानेश्वरीमां नहीं सीण ।स० ॥५ ग्रुठ ॥

संपर्धे की पेबणन्त्रती?, जन्य व्यवहारीया साथ । छ० । भी 'हार्युजय गिरि व्यावीया, तवा यमर्नु याय ॥ छ० ॥७ गुरु ॥ प्रतिस्त्रा जिनमिंबनो गुरुविष् फिबी तत्र । छ० । साठी सहस्त्र त्रम्य व्याप्तीयो गुरु व्यवसे ते यत्र ॥ छ० ॥८ गुरुवा

साठी सम्दन्त त्रम्य बारणीयोः गुरु वचने ते यत्र ॥ छ०।।८ गुरुः।। संकत भडार रूपार'र्ने प्रतिष्ठा 'स्त्रिक्डी' मध्य । छ ।। 'कहनाणे भावक बुंबकी, जुत्तम्याः कारणी बद्धि ॥ छ०॥६ गुरुं ॥ चौरव कराच्यां सुंतर, जिन बार्णाना ठाठ । छ० ।

प्रभाविक पुरूप विश्वनज्ञाती' सन्य व्यक्ती सांसाहरू ॥१० गुदुः।। हिस्स मुक्तितीय पासे सद्धा, सी 'सनवप ज्ञाती तथा ।४० ।। विजयनन्त्र' जुद्धिये प्रकटता स्थाय शास्त्रज्ञता यक्ष ॥४०॥११ गुदंः।।

क्षित्र चुन्तार वस्त्र प्रकार स्थाप शास्त्रका यहा कार्या कित्रचलन् चुन्तियं प्रकार स्थाप शास्त्रका यहा छारा।११ गुद्धा वार्त्र कार्नेक हे जीतीया राष्ट्र चौरायीना साथ । छ० । नाजे सर्कवारी सको, जो चैचचन्द्रनो हाल ॥छ० ॥१९ गुद्धा

वेब विद्यास 'मनस्पत्री' ना शिष्य दोई 'वस्तुत्री' 'रायचन्द्र'। छ०।

गुरमिक आका घरे सेवार्य अक्तबन्द ।। स० ।। १३ गुरु० ।। र्चेन्त 'बरार ना बारमें', गुरू मान्या 'राजर्रूग'। २०। गळनायकम तेहाबीमा, महाछव श्रीषा समेग ॥ छ० ॥१४ गुरुः॥

'बायकपर्' दिवचन्द'ने, ग्रहपति देवे सार । छ॰ ! महाधने दूबर ऋरच्यो बहु, गद्ध संबंध चहार । छ० ॥ १५ गुरुः॥ नवमी हास सोहामणी, कवियण मासी एहं ! छ० ।

# एक जीम गुण कर्णतां कदितां नाव छद्।। छ०॥ १६ गुर०॥

॥ दूहर ॥ बाषक भी 'देवचन्त्रजी', देशना चीवृप समात

कीव दुव्यतः अङ्स्युं तव हपतय प्रधान ॥ १ ॥ मैप मध्य 'हरिभन्न' ना, बाष्यक 'जस कुन जेह,

'गामटमार दिगंबरो', वाश्ता करें दित नेद्र ॥ २ ॥

'सुप्रताने' 'देवचम्द्रजी' वश्री जन्य 'बीकानेर चामामां गुर निहां करी, क्वानत्रणी समसर ॥ ३ ॥ नवामन्य उद्देने क्या, टीका सक्ष्म तेह मुख

देवनामार नवचढ, शुभ 'बानमार नी मकि ॥ ४ ॥ महस्राका यक्तियी कमनय वसी मह

हैहनी टीका आदि देह मन्य क्या बहुनेहा। ५॥ राजनगो 'देशबन्दर्जा होमीबाडा' मादि

याचा छोड स्पान्यानमें मामछता उठादि॥ ६॥

366

एकदिन वायुप्रकोषधो वमनादिकनी क्यापि, काकस्मात क्रथनन शह सारीरे वह कासमाधि॥॥॥

कास मरण दोव क्यां, पंडित मरण छे जेह वास मरण तो दुसरो, क्तम पण्डित सुस्यु वेह ॥ ८ ी

त्तव झरोरित सीकाण (सीणताः) शिविक थर्वा कंगोपांग, वृद्धि करीने जांजीई, अनिस्य पदारयरंग । ६ ।ः

चुन्द्र करान काणाइ, कानस्य पदारकरा ॥ ८ ॥ पुदगंत्र तो अनित्यता बनादिनो स्वमाद, भरक तेपॉर गंग घरे पण्डित घरे विभाव ॥ १० ॥

निज्ञ फिल्पोन ठेवीने वे फिल्हा दिएकार, गुज कावस्वा शीण छे, य पुत्रस्क व्यवहार ॥ १९॥

हाल — सिंव्छकी चैरण हुए नहीं, ए देशी किय दिनोस्त्री भागीई, 'मनदेवजी हो बाचक गुण्डेड, चतुर चाणस्य दिरोसणि शुरू वयर बहु अफिडेड,

धन धन प गुरु वेदीए ॥ १ ॥ धन्य पदनी बहुराइने गुरु वेदों हो आवक करें संब, पत्रकल सबै केहना, काका सने हो नित नित सेव ॥ २ प० ॥

कितनी विकासने पण्डिते,गुणाई हम हो जेवतु अर्थु गास, भीगुरु मतमें विवर्षे द्वास 'मतस्य' हो हिल्ल बजु सुवास १३ । प । 'मतस्य' रिस्म विध्यानता, 'रावर्षत्त्री' हो तुम्रका पृत्रव सुरुद्रवामें वित्तयी पश्चे विधाना हो जेव, साले गुरुद्र । ४ । प । भी 'स्त्यव्य' रिस्म सुद्रामिला 'विकायपंत्रत्ती हो पद्रव गुण्युण' विधा भरे हिन्स मसकतो मेराजाति सम हो बसूबीवाम एंव द्वितीय मिस्स विकायपंत्रती , वर्षसाद हो सीह्या बाहोबुन्द । ५ । प । वृष क्यास्त्रस्य ४०० । मीस दोव सुसीस्त्रता, पूज्रा पूजा हो 'समार्थद' 'विवेक', नो प्रेम फिप्प रुपर, गुरु विद्यागते हो वादी कीवा सक ॥६ए०॥

नो प्रेम शिष्य रुपर, गुरु क्रियमाने हो। वादी कीया भक्त ॥६ए०॥ शादव डपाप्यायभी सर्वक्षिप्यने हो कहे धारी प्रेम , वासुमारे विवरप्रयो पापवृद्धि हो नवि घरस्यो वेम ॥५४०॥ प्रमाये सोडि तागज्यो भी संपती हो घारज्यो तमे आण रेम्पो स्रितो माद्या, स्थ द्यास्त्र हो तुमं घरम्यो जान ॥८घ०॥ षमस्य छ। भुन पुरे, मुझ चिता **हो** नास्ति छवछन परिवार ए ताहर स्रोछे छ, हो मुक्या मुक्शिय ॥६घ०॥ <sup>। 'मनरूप जी शुरु प्रत्ये कहे काणी हो ओडी इत्य</sup> िमी सूने बडमानीया, पामर असे हो पम निर तुम दाय ॥१०४०॥ **फ्ट निप्य मेसा करी गुरकोयै हो सहुने थान्यो हाथ।** गान भरस्या समत्तवी । चानी पहची 🚅 जेंदबो गंगापाय ॥११घ०॥ विद्यक्तिक पत्तराध्ययननो अध्ययनने सोमङ गुरराय। पाय सर्व मन जानना। अधिदेननो हा स्थाद यरे चित्तकाय शरू२ घण। रित्र मतार पारमे 'मात्रपद' मास हो 'भमाबस्या' दिन देर एक रक्तनी जानां देवगति छह दिवयंत्र घन घन्य ॥१३घ ॥ ि भार्डनर मोहबो, चारामी गय्उना हो बावक मत्या वृत्र् भगर पंदने क्षाप्टे मनी जिला रचिता हो महाजन सुम्पक्ष ॥१४पः॥ र्गिपताग राज्य साथै शह पुत्री हुच्य थया स्वरूपेन निवियो जमादि बदोसना जान संशाहादो पने करी बरमेन ॥१५प०॥ " देवर्षद्रना बयगयी द्रष्य शरूपया हो अगगान सुभठाम पो धन रारचार्यु जहना गुण्ना हो कोचा गुणमाम ॥१६५०॥ 16

वैश्मी बाह्य सोहामणी, नाम घरीनु हो गायो वैश्वनिकास । आसन्त सिद्धि हो यथा कोहक मवे होस्से मुखिनो बास । १७ व०

#### (1)

साठ काठ सब पहचा, जा परसें पह जीव , साब बास्यकाछ विष्यंसमा धर्म योक्समें स्त्रीय ॥१॥ अनुसाने करी काणीये इच्यवको विस्तर , सात काठ सब चर्डपीने, सिव कमकाने येखा।२॥ असु मारग विस्तारका इस्य मावको हुद्ध विश्व काल्हात्कारी बयो, जिनवाणीनी बृद्ध ॥३॥ भी जिनविंकानी थापना करवा निक सुबुद्धि , स्यार निस्त्रेण गुण्यम्, स्याद्धार मान्ने हुद्ध ॥४॥ एक पाइय सार्च सक्ष्य, तस व्यक्ति करामान्य गामी मर्थ प जीननो, विस्वारची कीया स्वरूच ॥४॥ राग'—सनाकती पानी से ब्राविकोष प देखी

सी स्वर्णक क्षिराय स्वर्णी १ (श्रा सिताया व प्रशा स्वर्णक स्वर्यक स्वर्णक स्व

प्रविष्टा करी तत्र पायुकारे (२) पूजा प्रभावना बहु त्रिपिर 181 कराउँ दिन बाचक 'मन्हरूप' रे २) स्वर्ग गति गुरुने मिल्यार 190 'रायचंद' किया निपान गुरुनार (२) बिरह अस्यी जाये नहीर 1221 मन बिने 'रायचंद्र ए सबिरे (र) अनिस्यता भी गुरुमे बस्रोर ।१२। पत्रपोपम पुरव आयु त पण रे (२) पूर्व अया शास्त्री कक्कार 1881 मा पग प्राष्ट्रन जीव जुटगरे (२) स्तब् घरबो वे मृद्धारे ११४। तित्ययर राजवर जेड् सुरपविरे (२) चन्नी कमवराय पहनर 1841 इंगांत संदाया सर्च का गणनार (२) इयर जननी आणकार 1861 इम मन विनो रायचंद गुरुनीर ( ) स्वधना नामनी मन घरर 184 गुरु सरको नहीं इष्ट दीवोरे (२) गुरुद शान देखाडीपुरे 1861 गुरु पुढे 'रायचंद पद्धनिर (२) चखरे स्थारऱ्याननी संपदार 1381 गुरु नेहबी बिहाबी कुद्धि शुक्तार (१) ज्ञान विदु किचिन स्पराधार। मेनशैक्षमां प्रदीज रायचंद्र र (२) गुरुपमाये साट्छ थवार 1381 मनमा नद्दी हांक्ट्य काइधीर (२) बाग्बार कोण्बी तकि करेरे सुविदिनमानाना आण 'रावर्षद्' रै (२) शीखदिष गुण संमग्नीरे ।२३। मार मो माइनीकम जनमें रे (२) चाबु जन जीनके दादिसेरे सील तमरे प्रमाय सक्द (पवि)टल (२) मास नन् कृत स सकीर १९५। मनमां प्रदत्ता कोमाग्य मध्यपे (२) दिद्धि बृद्धि अजगणितनार ।२६। एक दिन भी 'शयर्ष'त् कविनेरे(२)कड् समशूर स्नवना क्रोर (६०) ममें जो करीयें स्तव थर अमयन्द (२) स्वडीर्खि करबी अयोग्यतार न मार्र पदम् नुस्ट् स्त्रपनार (२) तुम बुद्धि प्रमान योजनारे PS I 'कविद्या दर्शविद्यम कोषा (२) मन दर्षित उद्यम्यार 1301 कीयो चैबबिसास क्षमितिनेरे (२) जयपताका विस्तरी रै। २१ संकद १८२५/मदार पत्रीस सास्तोसुतिरं(२) अध्यों रिवारे रच्योरे स्टोक्से वेबबिसास कोयोरे (२) किंबित गुण अहीने स्टब्योरे। ३१ सोयोडो से सरिकार कोयोरे (२) मैंब याये मोटो बणोर । ४४ सगस्ये 'वेबबिसास' सोयस्ट (१) तस याये मोटो बणोर । ३५

### कलस

सी 'बीर' किनवर 'खोदम' गणवर, 'जंबु प्रतिवर क्युक्में, 'करतराष्ट्रक क्योजकररू, वी 'किनव्य' स्रयोगम । तास पर 'किनकुरुक' सुरि, 'क्रिन्चंद्र' (१) सुरि तसप्ट , युग्यपान' नो किर्क् केहनो मामधी दुष्कर के ॥ १ ॥ १ गण्ड स्तंभक क्याच्यामकी 'पुज्यप्रधान' (२) प्रधमतता सुमिर्द्र सारी 'दुमिर्दे' (३) पाठक, 'सायुग्यं'(३) वाकक स्वता । सी 'राजसामर (५) क्याच्यामकी, 'क्रान्यमें' (६) पाठक क्या जया ॥ २॥ सुरुती 'दीपचंद' (७) पाठकप, 'बेच्चंद्र (८) पाठक अय जया ॥ २॥ मनस्य' बाकक (६) 'विजयचंद्रती पाठकनो पद सम्बता । 'सनस्य पदक्रम मेहमिरिकर, 'रायचंद्र' (१ ) रचि व्हर्मता । सुज्ञनतमें विनयवंत, दुद्दि बुक्त स्रयाह्य स्रयाह प्रदेश वंद्र सुर सु तर सारक, रही व्यक्तिक जयकर ॥ १॥



म्यो रिमनम्प्रमानीर और

वित्रामिक सम शक्य व्यक्त

## ॥ श्री जिनलाम सुरि गीतानि ॥

भाज सहायो की दीह, भाज ने बनाबोधी समह घर सांगणेजी। भंग समझे को भाज सहगुर हे भाषा भागन्त्र मति घरे भी ॥१॥ वादो हे सहियर साव, मंत्रि सक्ति ह मोस्र शहार सुहामगाती। जैगम टीरण यह चेत्न की बह हो श्रीजह दुस पणा जी ॥२॥ घन धन सोइत्र देश, धन धन गाम सबर ते जाजियाई भी। जिल्हा क्लिने राज्य राज्य, माम्य प्रसापी हे सुजस बकाधियह जी ॥३॥ मन पंचाइक' ताल, भन 'पदमा दे' हो मात महोताले की। 'बोदित्य वंस विक्यात कुछ वजवासन पुत्र सी इय कर्से भी ।।४।। सवि सिनगर्स हे हान, प्रोक्ति रचाई हो च्यान काक्टी भी। पर्दे सकोइ जीइ, की जिल-सामन महिमा दीएनी सी।।५॥ मिक्सेया ह महाजन क्रोफ, बच्छन मंद्रशो हो कवि बाहम्बरे जी। दैमन वंद्रिक हान, याचकत्रन यत यन जस क्यारे ची।।६॥ गोरी गावे भी गील, फरहर गयजंगपि यत्र फरहरद भी। फोरिख विक्र गण बाजि खरिय करता हो आगम्ब संबर्ध को ॥ण। हुन्दुमि डोस दमान सक्षरि भूगस घेर नफेरीयों जी। नाजे वाजिक सार फबरें विक्रक हो 'बीकपुर सेरिया भी ॥८॥ द्दीर अने बद्ध और माणिक मोती हो बारोझे छना औ। पत्ररीजे पहरूक, सुनियनि वार्षे हो गण गति मसपना जो ॥३॥ पूम प्यायों है पात कांग्रिय समाणी हो बाणी वपहिसें जी !! सुणि सुणि कावण सहेज बहु नर मारी हे हियह वक्करों जी !!? ब!! आं कांग्रिस सायर सुर जो चुर मेर महीघर बिर रहे जी ! श्री 'जिनकाम' सुगैस, वो चिर मणी हो मुनि'मालक'को जी !!१!!

पक्ष सन्देशो पंची माहरो, जालने बीनविजे करजोड । गतका पुजर्जीही महिर करोतह शब्द्धपति काविजे बांदणरी खांने कोड ।माशाशी बहिद्धा पनारो खिलकर देशने को संघ जोवे बांरी बार हा ।

होंछ म फोनों हो पून हम बान री साथे मुनिवर बाट |साशीधी 'फज्क' बरा सुंही पूर्व्य प्रधारि ने, माहसकता क्या ठाह माण महे रिपा जाम्यो जिला बाने राजिया, विष्यही में बिडमाह |माण|शी 'सेसकमेरा' सावक जोहते, पुन रक्षा कोमाह माण

मुंद्र मीठां सुं मनको मोदियो को, युका नावे बाद ।।गः।।।४।। स्तां तो कामक व्यक्तिका मो मोकरवा, क्रिका किक व्यस्त मार्केद ।।गः। तो पिन्न पाठी का(क)व न व्यक्तिका, गुक्त रहण निस्तेद ।।गः।।पः। सममें क्रमको गुक्तपति है पर्णु सुवित्वा बोदणी वाणि ।गः।

 त्रिण द्वासन शिणागारा बंदो सरकर गणभार है। सहियों सद्गुत वेग वयानों।

संदुगुर केन कपाको, मिछ महुङ भास मल्हाबा है ॥स०॥१॥ धन पन 'मात्र' दहा, यन बखवर मोडल वेश है ॥स०॥ धन 'पंचादण' तान, धन धन धत्मादे' माठ है। । मण। २।। 'बोदित्य' वंग सवाया जिहा पुरुष रहा प कायो है ॥स०॥ मंडवी' सगर महार, हाय रचा अय अयकार ह ॥म०॥३॥ पुरव निसाम छात्र वाने भा संग कवह हे ॥स•॥ गोरी मंगळ गावें मोरयां भर बाठ बनावे हे ॥स०।।४॥ भी 'फिनमन्डि सुरिन्दा पाट बाट्या कार्ग इन्दा ह शसंशा निष्ठर चन्ने न्र, ऋणे ऊमो समिनव सुर इशमशीका <sup>8</sup>] वय चारित होती शुग देसी शुरू पद दीती ह ॥संशा महगुर हुंनी सक्तयी, जित्र ध्यरतर गण्ड वीपायो हे अमशाहा पुषकी पुरवाइ बनो मोटी पदको बाइ ह ॥स०॥ पेंच महाप्रत घारी, बांरी व्हजीरी विद्यारी हामणाशा रूपे देव कुमार एता सवधि नगा मग्हार ह । स० । पार्ने पंपापार, तुर भोतम " सदशर इ । त० ११८१।

भीग सम्मान वायी, सांबद्धमा विश्व समणी है। तक ॥ १॥ भीग सम्मान वार्थ मुस्लि प्रमा शिव स्थित चेंद्र स्था। वित्र परि क्रफिड जगोग प्रश्न समला है सारीस है।।स्था।

### (8)

## भी जिन्छाम स्वरि निर्वाण गीतम्

**₹\$\$\$** 

इाख---आदि जिणिए तथा करी पहनी। देस सच्छ सिर सीमती अध्यक्ष सुविर सुनामो रै।

तिहा 'विकायपुर' परगढी तिहाँ प्रगट्या सुनि सामी र । १ । गुणवन्ता गुरु बेदोये । बांकडी० ।

समती साह 'पंचायल', पर्मादेवी' मन्दा रे।

श्चिमता साह प्रकारण, पर्मार्था भन्ता र

'बोहिब' केंग्र बिसूचन, छाछ समोल अस्ता र। <sup>घ्रा</sup> में 'सिनमक्ति' सरीसद, की करतर ग्रह्मराचा रे।

भा 'सनमाक' स्रासद, भा करतर गर्धराया र। तस्य संयोगे काहर्यो, संज्ञम शोश संवास रै। १। ग्र

मत्य सदिव सब्गुर होगड, 'कश्मीकाम' सुनामो रै ।

बरस 'मडार चरडोसरे', पान्यी पान्यी पद बासिरामी रे छ। सी 'जिनसाम' सुरीसरू गडनायक शुजराती रे।

मा किनकाम स्राधक गम्नामक गुणरागी र। पंचम काके परगद्धा, भूतवार सीम सोमागी र।५।गु०। वैस विदेशे विचरता, यह सविचय प्रक्रियोगी रे।

सक्त कलुप्या टाक्सा, भारतम वर्ग विरोधी रे। ६। छ । नगर 'गुडे' गुरु आवीया कल्सीसे' कबमासे रे।

तिहाँ निज समय प्रकासने पहुँता श्रुर आवासे रे। ७। श्रु०।

चरण कमस्रकी बापना, सनिसंबर्धन विशाम है। दास 'समाकत्वाण' नी बेदन हुनो हाथ कामे रे। ८। ग्र

इति भी जिनलाम स्रि सङ्गुड सिक्सम (यत्र १ सरकामीन संगर्मे)

# ॥ जिनलामसूरि पष्टघर जिनचन्द्रसूरि गीत ॥

राट-आज रो सुज्ञानी स्थामी जोर क्यो राज । 'मिनचंद्र सुरि' गुरु वंदिये जो राज, बंदिये बंदियें बंदिय भी राज जि० सदु गय्छपनि सिर सहरोजी राजः ग्यत्नर मध्छ निणगार ।स्होराराम । मी 'जिनसाथ क्लेपब्सजी राजः, कोस बंग' क्लगर स्ट्रांशिजिल **छपु वय संयम भारवों जो राज 'सरधर' दश महार। महारा**श वनुक्रम गुर पद पासियाजी राजः सूत्र सिद्धंत भाषार (स्हां०२)जि० देश पण्य कन्द्रावनांजी राज गया 'पुत्र की हेश'। स्ट्रांश 'समेन शिक्कर याचापरी औ राज, कीनी आध करोप एकां।शांति०। चौमामी कीनी तिहां जो राज वशीमर्गंज महार (महां०) मन्य जन बुं प्रतिबोधनाजी राज भोद्यो जनगर उत्तर प्रदां०जि०४। भाषरत्र पर्द शासता जो राजः छत्तीस गुण समिराम । स्ट्रां०। सुमन पांच कं पालना जी राज, नीन गुपनिका बाम (महांवाजिपार)। 🛚 काय का पीहर मठाजी राज सान महासय बार। म्हां०। माठ प्रमाद मदावडो जी राज दूर किया सुविचार । म्हा ।जिला ६॥ माबक बोबानेर का जो राज, बोलनि की धारा बार । स्टां । पुत्र की इहां पंपारियें की सात्र महर करी गणवार र महां ॥ ति० ।।।। बप्यायन कुछ दीवनाजी राज 'रूपचंद जो की नंद । स्टा० । भागर कुछ प्रदानी राज राज करा ध्रुष चंडा क्या ॥ जिलाना

बाम सरार पंचाम में जो राज 'बहुबस रा सहार । स्ट्रीक । 'बारिय संग्य बीनवंद की राज जारतम निविधानका सराजित्य। ( 2 )

दाल-म्हारी सहियां हो अमर बधावी गज मोतियां म्हांग पुत्रजी हो, थी 'जिलबन्त्र सुर्'र' राजियां अस्तर गण्डस्स साय ! म्हांस पुत्रजी हो दिन दिन सुप्त बढती कक्ष प्रत्योजो कोड़ि कल्याय भी 'जिनबन्त्र' सुरि पटपर्ट् ॥ कांकती ॥१॥

स्हां पन पन पन वजा पड़ी यन भाषत शुवनाण। दरसम्बद्धाः निरक्षस्यां शुक्तव्यां शुक्तवी क्षण।(२)(व्ह्हां।व्हीं)। म्हां पूरक्ष ने पुरुषे पामियो श्री शहगृह भी पटः। सीक्ष गुक्तकर्षः कोमना वस्तां पर्म वटः।(३)(व्ह्लां)।व्हीं।

'मोम पंज कांति श्रीपनी 'बच्छाबतः बक्रि गोत्र । पिना 'रूपचंद' गुवनियो, मान 'बेशरते' पुत्र ॥ ४ ॥ म्हां ॥ भौ ॥ स्टो सरमा तेव सनावनी 'गार नगर सकार ।

न्हां मन्पर देश सुद्दानजो 'शुद्धा नगर महार । म्हां सी 'किनलान' नेंद्रच दियी, स्टिशंत शत्यपार स्ट्रांशमीर।

म्हां मंच सक्य क्रस्तर क्रियो क्रास्यो जय जयकार । स्टा॰ सुरुव बयाये गण मानियां स्त्रीत स्त्रीत मोळ श्रह्लार स्ट्रीणाई॥ स्ट्रा चेत्र चंद्र बदलो क्रमा करना क्रियंत सस्ट्रमण ।

म्द्रां गीनम न्युं गुगतिश सदी प्रतया श्राविषय राज ।[म्द्रांश्रीमाणं म्द्रां बाजि मुचारम बरमना इत्तर्व मधि जन मीर । म्द्रां चम्मुन वे पम देमना, सामे करम करोर |[म्द्रांश]धीशांशी

म्हा० वशमान सुर जिवरता 'श्री जिनवन्त्र सूरीशः । स्टा वशन वैरस्य अवजयो पूरो अनदः जगीदा ।स्टांशामीशाह।। भी जिनसम्म सूरि जून्सर जिन्नचन्द्र सूरि गीवानि २६६ चिं सिन्सु दश्चे में दीपती 'द्वास्त्री नगर' निर्मेषः। चैं शुरु नन भाषक भाविका त्व सुगुर करें सेव शस्त्राशामी०१० चैं पन पन पाम नगर जिक, जिहां विचरे गष्ट्रताण। चैं पन भाषक ने भाविका भी मुख सैनस्त्री वाण शस्त्राश्मी०११

परि पर भाग नार शिक्ष, शिक्ष संबद गण्डाराण।
विचे पर भावक ने आबिका की मुख संबद्ध बाण ॥स्वानभीनाई १
विन सम्ब मन दरस पनो सम्बे सद्भुष्ठ सुगवा बाण।
विं साधु ममसे परिवर्ष जायो जो गण्डाराण ॥म्बोनाधीन (२॥
विं साधु ममसे परिवर्ष जायो जो गण्डाराण ॥म्बोनाधीन (२॥
विं भोमुस कमस निवारका, स्वावेण विकास ॥विं ॥मीन्देश।
विं भी सद्भुष्ट दिव प्रजो, स्वावेण विकास ॥विं ॥मीन्देश।
विं से सद्भुष्ट दिव प्रजो, स्वावेण विकास ॥विं ॥मीन्देश।
विं सुन त सम्ब्यो पढ़ी मुख्य नी सुकर्या बाण।

न्ताः नंबतः भारतः बीतीच में 'माघव' मास महार । न्दां वसमान सद्गुरु तथा, गुण गाया निस्तार (स्वांशाश्याधीः)। इम बहुविय बीनति क्षां जवशारो गच्छराय । न्दाः "कनरुप्रम" क्ष्रें व्याया जवपारो महाराया(स्वां ।।१६॥आः ।।



# जिनहर्षसूरि गीतम्

पहिरी पोसाको सकियां पांगुरी है, सुन्दर सक्रि भिणगार। गिरमाजी राज्छपति माना कृषकारे, ब्राम हर्प मनार ।।१।। बाको हे सहेकी पूजनी नै बांतुन्यों हे, 'ब्रोजिनहर्प' सुरिन्त्र । र्वद पदोपर गण्ड चौरासियां है, बीपत जेमदिकन्द्र ॥२॥चा०॥ पूरुष सामेळे आक्क शाविका है, इय गय बहु परिवार । सिणगार्या सारा ऋदी परे हे, मारग हाट बाबाट ((३)(बा०)) कीतक पैररण बहु सेका थया है, शन्य मती पिन कोच 1 दर्शन देखन सह राजी बया है, रिव वर्शन जिम कोक ॥४॥ वा ॥ **बद्ध प**णी श्रीकालेंदि चोहते हे, स्रोक मिसपा स्नार कोई। र्मग कमादो पुत्रजो ने था दवा है, स्मग रह्यो मन कोड़ ।।५।।चा०।। उरसम देखी मन इचिंत थयो हे रमध्या क्योतर्राज्य (१) शास प्रमोक्त गुणेकर ओस्क्रमार, एतो धरम नरेन्द्र ॥६॥भा०॥ 'बोइरा गोत्र जगतमें दोपता है, सठ 'ठिस्रोक चन्द' धन्न ! धन माताये 'तारावे जनमियार, बनुषम पुत्र रतन्त । शांचा ॥ मानै वचानो माणक मीतियां है, है व प्रविश्वण चीन । बार मानते पूजजीन बादणा है, क्रोबादिक द्रोच छीन ॥८॥बा ॥ पून पचारी बीकाजे रे पृष्ठिये हे बांचो सूत्र बरग्रण। भाव बचारोः ... .. हे उर्च होय परम बदयाय ॥६॥भा ॥ विद्यो देव 'बोकार्ये दोपना हु, पूजो विस्तामणि यास । भारीमर कारो नित भटिये है ज्युं तुपना दूर नमाय ॥१ ॥पा०॥ मञ्जन क्ष्माची पूक प्रवास्ता है, बुर्जन हाना रे विष्कस । राज करी पूस मू सन सारवणा दे विनवे महिमाईस ॥११॥वा ॥ ऐतिहासिक जैन काव्य सग्रह



भी जिलहपसृतिजी (बाद विजय सिंहजो बाहरके सौक्षणास)



## श्रीजिन सौमाग्यसरि भास।

给卡德

हाल-पोड़ी हो बाह बांटा दुसमें पहनी दूसी 'करणा द' कुले ऊपना, सद्युक्जी पिना 'करमर्थंड' (वि)क्यात हो । गच्छ नावड 'सीमाग्वस्रि' हो सद्गुदनी ।बा०। भी'जिनहर्प' पाटोबह लद्गुरुजी, भी'जिनभीकाम्ब' सर हो॥२॥ग० चीनी यानण चाकीया सन्<u>ग</u>रुमी, वे बचनो रा सुर हो ॥ग०॥३॥ उनों तो कुड़ कपर कियो सदगुरजी ये कुड़कपर शुं हुवा दूर हो।।ग०४ 'गीकानर पंचारज्या सर्गुरजी भाग कीक कियो 'रतनेश'हो।।ग ५ भाषा पुण्य थांके सनी स्तुगुरुको, पुण्य प्रषक्त बाग गाँहि हो।।ग०।।६।। भीकानेर पर्पारिया सनुगुरणी, बांसुं एकांच किया 'रवनदा' हो।।ग० ७ मध्य विराजो पारिये महुगुरजी थे व्हारा गुरुदंव हो ।।ग०।।८।। वरत दियो गुरु क्यन की सद्गुरुष्ठी, बीसंब दिस 'रहनेश' हो।।ग० ६ मोक्दलाना बाकिया स्टागुरुकी बाज्या सद्रख तर हो ।।ए०।।१०।। गात्र 'रतज्ञानची दीवता सद्गुरुजी 'साम्रचेत्र' मुचवान दोशगण।११॥ महोच्छा क्षीतो अति भन्नो सर्गुरजी दोनो अदशक दान हा।।ग०१२।। भीड़ वरस समी पास्त्रम्यो सन्तुल्जी बहु रारसर गच्छ राज हा।।ग०१३ कोद्धरी बैस दापाबच्या सनुगुरजी ज्यां संग सुरज येंद्र हो ॥ग१४ बीमाने बादों नहीं सद्गुरुमी थे महारा राष्प्रराम हो ।।ग०।।१५।। मंबर् मडारे बाजबें' सङ्गुकती, 'सुर्भानम' गुरुबार दागग गर्दा। 'बिगसर पाउ विराणिया सङ्गुल्ली, गृब शवा गहगार द्या।ग०॥१७॥ ।। इति भी मास सम्पूणम् ।।

# श्रीजिन महेन्द्रसृरि मास।

**(3)** 

(1)

दाख--भाज भी हजारी डाक्षो पाहुणो । चारि साऊ पूत्र म्हांरो बीनति,सुमजो अधिक चाव सुमुठ म्हारा हो। म्हां दिश्त भ करत्रयो मया, घरो पद्म सकामक पान शहुलाशा पुत्रजी पदारी अहारा देखमें। स्रायम्योजी मुनिवर खाजरा, सुरतवंत सम्योव घण आजीता शुण घणा, दिङ रजण चै स्थीत ॥सुनाश्रा बाइस र्थनू र्यापा बागमें महेतो कहा किया इथ दात सु०। पूप पड़े भरती तपै, राष्ट्रपति गारै गात 加田 川刻 राभ ममार्ने राजना नित नित बढत नुर ।स०। गार्वे यश पाचक गणा हिन्तूपति जाप इक्र ।।सः ।।४॥ क्रिय परबानी मान्नडे थाने 'बन्यापुर मी राण' सुः। कद दिनां री कोइ है म्हाने, मेरण 'स्तरतर' माल ।।मु०।।५।। दाबीड़ा वो मर्चु राजे रावरा, जोठोड़ा मज सिजगार सु०। पग पग मेर्ड पुत्रजीने पाछसी यग वग रथ असवार IIसु•II६II मोक्ष रेयाओं 'मरुवर' मेहत , अ वदा वह 'अस्त्रर' (मू । बीकानें'री ब्याइ यूजामी में बोतनि झाला है 'जेमखमेर ॥मु ॥ओ टुप सुष समी धौरा बारणा, धरि का का करना केना सु । ण्डरस्युं स्ट्रॉर काइस्यां थनो इत्वोती 'नापामे' दो देश शमुशाधी

प्रतोषर यांच प्यारिया, स्र्रीहक्त मिरताम सुः।

गद्दगे गुमानी हाली गण्डपति, म्हारी माली जरम महारामासुः हा।

गद्दम 'करहर' राजवी गुरु, साची गण्ड सिक्मार सुः।

गद्दम 'करहर' राजवी गुरु, साची गण्ड सिक्मार सुः।

गद्दम 'कर चौराखिया, यानै मलाइ चहै कह माल खुः।

माम नवाइ क्रमिमानमें, म्हारी रीहाची मन प्यारे राम ।सुः।।११।।

क्रमाय रमायन जापरो, भीठी चाय सुणिन्द ।सुः।

क्रमाय रमायन जापरो, भीठी चाय सुणिन्द ।सुः।

क्रमाय रमायन जापरो, भीठी चाय सुणिन्द ।सुः।।

विक्रमर कर्ष क्रमाद्द रे, भी जिनमहन्त्र' सुरिन्द ।सुः।।

विक्रमर क्रमा इराने, सक्छ करे र सार सुः।

पिक्रमर क्रमा इराने, सक्छ करे र सार सुः।

प्राप्त प्राप्त सुराने, सुक्छ करे र सार सुः।।

( 3 )

मात स्वाह आविया स्वृति मात्र देश महार हो राज । दीपी चयाह दोहनी स्वृति पूजाती आप प्रधारी हो राज ।। मात्र बचाडी इ. मार्गी गढ़रों गण्डपति गज भोनीह हो राजा।१ आ० मोर्गी हू. बचावजी ठाने पचोहा स्वार पसाब हो राज । चड संघ जीजो चारहो, ये ता आवी चाल गुजाय हा राजा।।॥भ०॥ पण सर हरिया बार्गी एगो अख्युतीयो जहा माण हो राज । माथा इ. महाबी जाये निरगस्यों एका स्वरत्याच्छ रा राज्या राजा।हमा>

पुर पैसार पर्चारया पक्षी पूजभी पीपप शास्त्र हो राज ! रहमाती व्यक्ति पाणी भारते कृहफ रही करनाख हो राज ॥मा ॥मा मांगर बोबी गामणी, पतो गौराको चढी गोल हो राज ! वर्णन सद्गुद देखवा, एठो झांख रहीय झरोख हो राज ॥भा०॥६॥ मांसक नैजा माक्षीबों एमो राज्कपति गुज रो गाड़ी हो राज । पाउँ चारित निर्मको, एनो सक्क चीराम्यां रो क्षको हो राजा॥मा०७ रिविपित रूपे रीक्रिया पक्तो नरनारी ना बाट हो राज । धील हिरीमणि संबंदो प्रतयो जिलहर्ष याट हो राज । मा ।।८॥ 'सन्दरा' देवी अन्मियी कादीणो नग काळ हो राज । सूत 'रायनाम' शाहरी शाह होमण गण शास हो राज ॥शा ॥शा रहनी करणी रामरी, बालो म्हारे अनके मानी हो राम । भीर साथर भारी क्षमा । तो गीतम बाह्या बानी हो राजामा०१० चिरमीयो राजस करो ओ'जिनमहेन्त्र' सुरिन्त्र हो राज। 'राम'स्त्रह रामने पत्ने इसही है नाशोस हो राज समा ॥११॥



॥ इति भास सम्पूर्णम् ।

## महोपाध्याय राजसोमाष्टकम्

भेगस्कारि सता यदाशु चरितं, सामीदमाकणितं ।

र्ष्यारमां सत्तर्वं गर्वं गरिस्ता, सङ्ग्रहः भाषानिस्तम् ॥

विभाग्यस्तर्नत्त्व कृति कृष्टिता कृत्रण्य खीखाधिताः ।

भीमत्यारक राजसोमगुरबस्त खेंतु मोद्रपदा ॥१॥ येथा बाद मुस्रोहता मुख्यकेता बाचो निहान्योक्स

त्रू पं वीक्ष्य पुतः प्रमोद् कतकं कावण्य कीकागृहम् ॥

मप्तानंद कर्दकेन मनसा स्वस्य भृतीना दशा-

मध्यानांच चिनिर्मितं एक युनां सेने शृबं शास्त्रन ।।२॥ चित्रं मर्व सुपवणामित विश्वहाचस्पवेमीपिनं ।

मायुर्वेण तिरहचन्त्रर महमा नावीनवं यहच ।।

सामासक्तिया सदैव सुवियां चेतरचभरकारकृत्।

दुर्नादि द्विरदीय दर्प दक्षने साह्र्यक्ष विकोदिनम् (१३)(टा० छन्।। भाग भ्रदोयोदसर्मकार्ज्यितं १ चन्न व्ययमारु तस<del>ीकारव</del>रम् ।

भामोद् संदाह मनारत मन चैतन्त्र माणा विननोनि चेतसि (पत्रितिसप) ॥धा।

(पातात्राया) ॥४॥ सीमान्यमं राज्यपुरं निराधार्थं नित्यात्र्यः राष्ट्र्यत्यं विराजनः । श्रीराजसामोत्तम नामः विश्वतः यत्रास्पदे कि रुख्तु रास्य वर्गनम् ॥४॥

भारतन्त्रामात्तम् नामः । बसुतं यजास्यः । कः महः तस्य वगानम् ॥ त्या वैदे सम्प्रावयबानवयम् । बीहमानुरक्तैरिय पैद्यान्येम्यः |रिस्वामिया इयम्बंहनः दिस्कीन् मोगीन्त्रं वंसादिरकक्षमान्युम्पर्॥ ह्या विशद गुण निघानं सामुकर्ग प्रधानं ।

भ्यत् शुन्यः स्थापः सञ्जूषाः नथायः । भृतः कुमरः विद्यानं सरकृतौ सावधानम् ॥

मृतिरुचिर विघानं, सर्व विद्या वृद्यानं ।

गुरुमनम् निमानं प्राप्तातं सन्निमानम् ॥भ।

प्रमात गुरुमण्या सच्छोका विद्वहूँ रवि निस्त यहोसिंग शोसमानं विमानम् ॥

विभिन्न निक्षित्र सोकोहाम कामस्य जेतु । स्पृट द्वाम मति मास्य मास्त्रिनी यस्य सृत्ति ॥८।धुमम।

स्पृट श्चम गाँत मास्र्य मास्त्रिनी वस्य श्वातः ॥८।सुन्म। माहिनीहरूम् ॥ इस्यं भीराजसोधारूमा महोवण्ड पाटका ॥

दर्भ आराजसामास्थ्या महापण्ड पाठका । संस्कृताः संतु विदान झमाःकस्याणकांकिमाम् ॥६॥

इति विद्यागुरूणामप्टकम् । ये० राज्यबंज्ञजित्वहर्यवंज्ञ जित्कवेऽप्टक् मित्रं बिद्धितं पं ख्रुस्माक्ष्येत्रेण (एज १ महिमा० वं न० ५४)



# वाचनाचार्य-अमृत घर्माष्ट्रकम्।

भीगाननाचार्यपद् प्रतिष्ठा गणीयरा भूरिगुणैर्गरिष्ठा । सस्य प्रतिकासूनपर्ये सँद्धाः जयन्तु तः सन् गुरको शुणकाः ।। १ ॥ गन्तमिप साक्षिनमच्चिम्दि, प्रक्षित्म संवात सुविभुतानाम् । मेपा जिन भीमति बृह्दसालं उकेल वंसेऽजनि कउदेशे ॥ २ ॥ महारक भी जिन्छाम सूरव भोजुक पीरवादिम सागराहच ये। मासम् सनीवर्धाः क्रिक विद्वानयनामबाच्य वै प्राप्तमनिदिवं पदम् ॥३॥ सर्वेत्रपायुक्तम वीवमात्रया सिद्धांतयोगोद्ध्यनेन दारिया। सबैग रंगहरू चेत्रसा पुनः पवित्रितं येनिजजनम जीविनम् ॥ ॥ ॥ किनेन्त्र चेल्य प्रकरो मनोरमा बरण्य इस्त अध्योविराणितः । म्यक्तांप(चि?) संचेंन च पूर्व मंडस वेषां दितेपासुपवेदातः स्पुटम् ॥५॥ प्रमृतज्ञत्त् प्रविवोध्य ये पुतः स्वगगना जेसस्मेस्सत्पुरे । भमाषिता चत्र क्षराज्यमूमिते संक्रसरे माच विकारदमी विभी ॥ ६ । स्थानाङ्ग सुत्रोकः वश्रीमुसाराद्विद्यायनः वेषगतिस्तुयेपाम् । मतो सुरतात्रासम विनिर्गमोभूटसाधान्तु विकालसूनो विदेति ।। 🗸 । पर्व विचा' भ्रोगुहर सुनिभर्ग कृपापरा' सर्वभनेषु साम्प्रतम्। शमात्रि चल्याल गर्णि प्रति स्वयं प्रमानुक्रस्ताग् बद्दतु स्वदर्शनम् ॥८। इति सीमद्गृतधर्मं गुल्लासप्टक्स्म्।



# उपाध्याय क्षमा कल्याणाष्टकम् ।

(1)

चित्रको पारक्वा स्फुरव्यस्थ पङ्को सद सुस्तो, सुत्रानंत श्याची सुनि गणवरो मारहामन'।

सदा सिद्धांतार्थ प्रकटन परो वाक्पर्व समन

क्ष्माकस्थाणोऽस्वौ नयनस्रक्षिमामी सक्दु मे ॥१॥ गुरो वर्षामिदर्शनं महोय मानसे शुर ।

भवेदावैव केकिनां निर्धे पयोद् छोकनम् ॥२॥ महोकञ्जयदीयमां निर्धाय कर्ण शंकुरे ॥

सर्वति मोदसंयुकाः बनाः सुक्तम्मे भागितः ॥१॥

तप' पुंज युजोऽजस्त्रे ज्यान संगप्त चेतस' । समाजस्याण सन्तापनो शुरूनसन्दे गुस्स्युतीन् ॥४॥

शुढ कानप्रदे मीमि सदर्माचार चंचुरं। यद्रश्चि करणा हार्टे पूरोऽपर्मी सक्तवरं ॥४॥

विरामं विष्युं इहस्सस्मरकं भूमि मण्डस्न । बन्दार नर् मन्त्रारमुपासे गुरु परकर्ते ॥६॥

मोद मास्परसङ्ग सञ्चोत्रहाक् संदननेभया । योगं गांनेगं कावारः स्टेक्स्यान स्टोसिंग ॥

योर्व गांदेर्य बणाभः सौजन्याद् इनोबिर ॥४॥ काम मोद्द् राग दीप तुष्ट दाव बारिवृस्य ।

दर्शनं जनापहारि भस्तुम सुपाठकस्य ॥८॥





ग्द्राणी <u>भु</u>द्दमादनोति **५**तिनां, पुतारमनां नित्यदाः । सद्वीअंक्यशासिनः सुरसरिन्नीरार्जुं मा सन्तर्व ॥

गेगारुद्ध सुनीष्ठ मानस सरो बार्स विधाय स्थिता ।

तां पोत्का अळदास्य कातक इबहुत्से यशहूप्यति ॥६॥

परछोक गतानां श्री ग्रहणां स्तबः

सर्वे झासार्थे अकृणो, गुरुणो गुरु तेजसाम् ।

वैनाई हु किंदोभऽहं विचरामि महीवडे।

संस्थान तहिरोगुर्वी वैन्ये मादाय संस्थितः ॥२॥

बीकानेर पुर रस्ये चातुर्वर्ण्य विस्पिते ।

क्षमा**क**त्याण विद्यांसी, ज्ञान वीवास्तपिकन ॥३॥ भान्यद्रि करि मू क्रें, (१८७३) चीप मासानिमे वस्र ।

बहुर्दशो दिन प्रत सुरखोक गर्विगता ॥४।सुन्मं॥ मन्देशं भीगुरुन्तित्यं शक्ति सम्रोण वर्षाणाः

महुपकार क्रनाः भ्रोण्यः स्मर्यन्ते सत्तर्वं मया ॥५॥

पूर परिश्री कुरून दवाको शुरो सञ्चापाद सरोजन्यासै । छुनोद्दि जा**र**प मनमिस्थिल में संस्कारशस्या व गिरा सदास्<del>य</del> थी स्तान् सनां सद्धा ॥६॥

कृष्य (शब्द) चनु दृशी प्रांत ।

क्षमा कल्याण सामूनां, बिरहोमे समागतः ॥१॥

## सेवक सरूपयन्दरी कची

# उपाध्याय जयमाणिक्यजीरो छद

#### बोहर

सरस सपुप दिवे सारदा, शुंडाका नप्रसाह(द?)।

गुण गार्ठ 'धमडो' करी जुध समग्री बरदाई ॥ १॥

चैत्य प्रसान् विणाविया कर जिल इरका काइ।

चहुँ कृदां क्रम नाम चढ हुवै न क्रिम सुंहोड ॥ २ ॥

कैन करम घारणा जुगम - सक्ताण शीक सनाह । 'इरकार्यक पाठ 'जीकाग औ' हुवा, सिंध स<u>ह</u> करें सराह ।३।

सरवर वंश कोएम करा वांचे सका चकाण।

पण बारी 'जीवज्यास पट, साची 'वर्मब' सुप्रमाण ॥ ४ ॥

॥ प्रदेशाति रामकंद ॥

पण भारीय 'जीक्षणहास' सभी पन बाद बती 'पारहेश जाती । सरस्त्र सफत शक्त समापन, नीत पत बीयम्म सुमत नीती ॥ जस बान सक्ति सवाम सहवाचे परहेश प्रवेश कीरत केती ! नर मार क्ष्मण्य करी बता नारत बारत नुशु हुभकार मती ॥ १ ॥ संकृ 'सहार बरस वचीस हो' मान बैचाल सुन कर मीती ॥ परसान बालाय पत्रका हो पुरत देश रह इस हेस पत्री ॥ नीरस परसा करी क्षु कार्यक, वाकु पहुं इस हेस पत्री ॥ नीरस परसा करी व्य पूजा भरवा मेड पाट पटेंबर, वाजत आक्षर संख वनी।
पराजी ऐम ता कोई पवपै, न्याय व्यद्धै यन यन नीती।।
बहुवा रम कोमें सार बत्ताजों, जम जोर हुवो व्यद्धं कुंट जेती।।प०।।
कर कोड सदोड करें कब कोरत, ज्यान घरें को स्थान प्रती।
दीयें तान प्रमा सनमान सत्तवाही, पुज कांग्रेसर पाइ बनी।।
दसवार करें जोगवार सुजायें आज न कोईल इंड इनी।। प०।।

ररतर राष्ट्र कस कटण, पाट कमबाक बढ़ै प्रव(ण?)।

"हरकार्षदे हरा हेठ बरा 'जीवण? जी काटण !!

'उत्तरदास सपून वढं 'क्टाशांड' वकाणु !

'जीवणदास सपून वढं 'क्टाशांड' वकाणु !

'जीवणदास' पुठ कटण सुकाव क कावाबा किम बिस्टरी ।

परवार पुन 'कमबेका रो रिव जिंदरी काविषक रही।।१॥

!! सी !! व० !! सो जवमाणिक्य जीरी ए कविस्त ही !!

॥ कविस्त ॥

।। जैन-न्याय प्रत्य पठन सम्बन्ध सबैया ।। स्यत् बाद में (मर्थ) क्वाका 'नवक्क' में (तथ्) खुट्य क्वाक्तिका थे' रक्काकरावनारिका'। \* ठन 'भमेय कींब्र मारतंब्र' 'सामाति' श्रः

ण्याय काळ मारतळ "सम्मात" सु 'अध्यसहसी' वादि गणकी विदारिका । 'स्याय कुसुमाण्यकि जु तरकरहरमदीपो(का)

स्माद्याद-मंत्ररी' विचार युक्ति मारिका। इ. किरणावशी' सं तक द्वाला जैन माझि

कार नैयायिकाति पढी छास्त्र पारका ॥१॥

## क्ष पेतिहासिक जैन काव्यसंग्रह क्षे द्वितीय विभाग

( करवरनच्छको हाजामों सम्बन्धी पेतिहासिक करम्म )

वेगड खरतरगच्छ गुर्वावली

पणमिस वीर जिणंद चंद कम सुक्य पवेगी। स्रत्वर सुरवत गच्छ स्वच्छ, तणहर पमणेसी।

तस पम पंचय ममर सम रसमि गोमम गणहर।

विणि भतुकाम सिरि नेमिचंद सुणि सुणिशुण सुणिष्र ॥ १॥

सिरि 'क्योनन' 'बद्धसान' सिरि सृरि 'जिणेसर'। संसणपुर सिरि 'क्सस्वदंब, पर्यावस्य परमेसर।

'किणम्बद्ध' किनवृत्त' सूरि किणमंद' शुणीसर।

'जिणपठि स्रि पसाम बास, पहु स्रि 'जिणेसर ॥ २॥ भवमय मेजण जिल्हाकोप', स्रिहि सुपसंसिद ।

भागम छत्र प्रमाण जान तम तेष्ठ त्रियासर। सिरि 'जिस सुप्तक' मुन्तित्र चौत्र घोरिस गुज सागर॥सः

भाव(ठ)—भंजण बच्च क्वतः जिन पदा' मुलीसर् ।

मध सिद्धि धुद्धि ममिद्धि पुद्धि 'जिलक्कद्भि' अइसर । पाप नाप संताप वाप मक्ष्यानिक काशर ।

सुरि दिश्समित्र राजर्ड्स - जिल्लांद्व' गुजासर ॥ 🕏 🖰

देगश सरहरमध्य गुर्वाक्यो

122

नोदिय आवक स्वयंत साक्षा सिथ सुद्धा सुक्ष दायक । मंदियकि महिमामायं जाय तांस्य नह नायक ! 'सप्तम' पुत्त पवित्र चित्त, फि तिर्दि कछि गंजण । सूरि 'त्रिलेसर' सूरि राढ, रायह मण रामण ॥ ५ ।) 'सीम' तरमर राज काम, भाजन बाइ मुंदर। वेगद नंदन चंद चूंव जसु महिमा मंदर। सिरि जिलमकर सुरि' मृरि, पद नगई नरेसर।

काम कोड व्यप्ति भेग सेंग क्षेत्रम कड़नेसर ॥ ६ ॥ संपर् नवनिध विद्वित हेत् विद्वयः मुद्दि मंडकि ।

थापइ जिलबर धम्म कम्म अत्तर मुणि मंद्रछ । र्भागकर्गगणि भारत् सुरि प्रसमई चिर काछ ।

त्री छा। सिरि 'किलयम्म सुरि मंद्र सुविशास ॥ ७ ॥



31%

## ॥ श्री जिनेश्वर सूरि गीत ॥

स्रि निरोमित शुण निको गुरगोयम अवशर हो। सदगुर वु ऋतिमृत सुरवद समी आदिन पूरणहार हो ॥ १ ॥

सदगुर पूर मनोरब संघना, आपी आयंद पूर हो । सद० ।

मियन निवारो बेगका जित जिंता चक्क्यूर हो ॥ सद् ॥ २॥ वैगव' विक्रे बडो 'छाअवकां' क्रम्म छात्र हो । गण्ड सरतर नी रामियो, तु सिंगड वर तात्र हो ॥सर् ॥३॥

म १ चुर्यो 'सास्ट्र तणो शुढ ना स्रीयो पाट हो ।

सम बर्ज । क्षीयो सह तुरजन गया दह बाट हो ॥सर्व।।ही। माराभी मार्णद सु भाराही जि राय हो। घरणेन्द्र फिय परगट कियो अगटी अति यक्षिमाय हो ।।सद्रशाया

परनो पूर्वो 'सान नो 'मणहिस बाहर सांहि हो । महाजन वंद मुकाबीयों सेल्यों संघ उजाह हो ॥सद्।।६॥

राजनगर' मई पांगुर्या प्रतियोध्यो महसद' हो ।

पद ठबचा परगर कियो हुन्य दुरजन गया रह 👪 ।।सह ।।ओ

भीगद्र मींग क्यारिया, अनि ऊँचा जसमान हो । भीगड माह पांचमइ। मोडा दीधा दान हो ॥सद् ॥८॥

सबा कोडि कर राश्चीयो इस्त्रन्या 'महमद आह हा । जिन्द वियो बेगह तथा प्रगन्थमा जग माहि हो ॥सर्था।।।। गुरु मा (सा?) वक वह बेगड़ा, वक्षि वेगड पविशाह हो । विस्त पर्यो गुरु ताहरो, क्रम सम वह दुण बाय हो ॥सत्र०॥१०

मी 'सावकर' पचारीया मु (पुं) इता गच्छ चछरंग हो ।

'वैगर' 'बुस्म' गोत्र वे मांहो मांहि सुरंग हो ॥सत्वा११॥ 'राष्ट्रहो' वी भावीया 'क्खममीइ' मंत्रीस हो ।

र्संय महित गुरु वेदीया पर्वृती मन्द्र जगीस हो ॥सद् ॥१२॥

'मरम' पुत्र विद्याबीयो रात्सन इन्छ नी रीत हो।

न्यार चौमासा राखीया, पान्नी धन नी प्रीत हो शसद ॥१३॥ सेवर 'बख्द श्रीसा समै गुरु संचारो कीव हो ।

सरग ययो 'सक्तीपरे . बैगड यन अस कीय हो ॥स्ट ॥१४॥ पाटे बाज्यो 'अरम में कर अधिको ग्रहणाट हो । मूम मंडाम्यो काहिरो जा 'जोसा(बार्')ण' री बार हो शसद ॥१५॥

कोक एउटक भावे चला दावा द्वस वीबाल हो । में भ भारता चितक, तेते चहुद प्रमाण हो ॥संद०॥१६॥

पर पुत्री चपर दियों 'तिकोक्सी नक् पुत्र हो । पूर्वी परती मन तणी शक्यो बर नो सूत्र हो ॥सद्।।१७॥

र्नुभाष्मम सुन गुज निक्ष्मे अन्य कुमात मन्द्रार हो । "निजर्बन्न सुरि पान्ड दिनकर, गर्ड बगड सिंजगार द्वा।सङ् ॥१८॥ स(इ)गुरु जिलेसर स्रजी अरज एक अवधार हो। सद्गुर उद्य करेडवा संघ मई बहु का सुन परिवार हा ।सद् ।१६।

पास मुद्रि हैरस नह दिनइ यात्रा कीपी बदार हा। भी 'जिनसमुद्र सृरिद् नदः ऋरश्यां जयजयनार हा ।सद्० २ ।

# ॥ श्री जिनचंद्र सुरि गीत ॥

### **(C)**

राग⁺—मारू

आज फल्यां म्हारक् कांबकार, परतक सुरवद काण ।

कामचेतु भावी चरे रे भाव अंके सुविद्याल । पधार्या पूज्यजी है

भी 'जिणवंद सृरिंद' प्रधानी पूजनी रे।

भी चंद्र कुछांपर चंद्र प्रधावा पूजना र । भी चंद्र कुछांपर चंद्र प्रधावा की खरतर राच्छ नरिंद्र पूर्वाशि

भी वेगड गन्छ ईद पवार्या पृत्यज्ञी रे ।

दोस्र दमामा बाभीया रे बाज्या सेर निर्धाण।

सुमति जल इरपित बचा रे कुमति पर्या भंडाज ॥ प ॥थ।

परि परि गृदी काम्बद्ध र तकीया दोरण शर । पारडी कानई कीया र वेगड गण्ड जयकार गण्ड करतरणूरै

पान्यका कानाइ काचा र वगड गच्छ जयकार सुद्रव वधावो मोतीयइ रे भर सर शास्त्र विसाद्ध ।

कुष बंधावों मोतीबंद रे भर मर मान्ड विसाख । स्ताटा कुछ क्यामधी रे ते नाटा तरकाछ ॥ प०॥ ४॥

महर्द नगर साथोर' सहरे, की पूज क्यो साज। सार्ग क्यु शासा क्या रे कोड़ा क(क)र कजाम ॥ प ॥ ५ ॥

पारि विराज्या पृजजारे सुखितन बीण (बसाण)।

कागुद्ध प्रत्येषक अवस्थाद्धा रेल्याला गस्त्रोमां प्राप्त ॥ प० ॥ ६ ॥ वाफागा गात्र कश निस्तरे साम्ब 'स्टपमी मो नंत ।

भक्षी जिल समुद्र शहह पूज्यणी र प्रत्यो कर्यु रविश्वंद्राप । ॐ

## ॥ जिनसमुद्र सुरि गीतम् ॥

#### \*(D) (C)

दाल-कडलंड, राग गुड रामगिरि मारट अरगजो

मुक्त दिन साम जिन समुद्र स्टिंद आया, स्टिंद साया । पदा राष्ट्रराज मिश्ताज वर बद्द बतनः

करन स्तन भई कि सुदाया॥ १॥

भारायई पूष्य भागेंद्र हुआ अधिक

इन्द्रि दिय शुरन दरमञ दिग्रामा । महाम बाइद नगी दूर भारति दली,

अपन अंदर मिछी शुक्रम पाया ॥ ॥

'दिव प्रत्येगाल तन सबस्य कींधा प्रदेश

वान बगद्र गाउँ वर्ग बराबा।

क्रम्परां ।दान दाधा भना पुरुष श्रे बरत क्षेत्र वनि मुक्ति पापा ।। ३ ॥

संदर सम्दा सम स शुर निम आजीपा

श्रम् श्रिम्बरम् सनस्य प्रमाणाः।

स्ट्रा मक्त इक्का क्षी रूप्तर्हें। विकेश स्थित सम्बद्धा गुरुषा । । ४ ॥

## ॥ श्री जिनचद्र सुरि गीत ॥

### 9D+ 4O8

#### राग'--मारू

भाज पत्यो महारा भाषकोर परतल सुरत्त भाण । कामचेतु आबी बर रे, भाग यक सुविद्वाण । पर्चामाँ पृत्यजी रे। भी जिणबंद सुर्विद पदार्था पुत्रजी रे।

मा जिल्ला सुरुद्ध पर्याचा पूजना र । भो चंद कुम्प्रवर चंद पराचा, भी सरतर गच्छ तरिंद हिं !!१!!

भी देगड गच्छ इंद प्रधार्या पूज्यजी रे ।

होस तमाम बाजीया रे वाज्या मेर निर्साण । सुमित जन हरायन बचा रे कुमित पहुंची अंडाण ॥ प० ॥ १३

मरि परि गृही रुक्क्य रे. तकीया तोरण चार । पासकी फोनई फीया र बेगड राज्य समझार गान्य सरवरण्डि

स्तूब क्यांबी मीतीमड रे, भर भर बाढ विशाद ! कोटा कुछ क्यांक्सी रे, वे नाटा चल्काख !! प॰ !! ४ !!

कोटा कुछ क्यामही रे, वे नाटा वरकाछ ॥ प<sup>्राप्त</sup>ी <sup>प्रा</sup> वटा नगर साचौर म\$रे भी पत्र छयो सांज।

ताराज्यु झाका क्यार कोलाक (व)र अभाव ॥ प ॥ व ॥

पाठि विराज्या पूजनीरे सुद्धक्षित नाण (वन्नाण) । नासुद्ध प्ररूपक मयसका रे रचांना गर्खायां मांग स प ॥ ६ ॥

नाफगा गोत्र कड़ा निस्नारे साह 'क्यसी जो गेंद ?

भी जिन समुद्र अब्दर पूरवजी र प्रतथो कर्यु रिवर्णद <sup>[प [9]</sup>

#### ग्यानरगच्छ पिष्यसक बााखा

## ॥ गुरु पट्टावली चउपइ॥

ममर्भ सरमति गौतम पाव, प्रणम् महिगुह सन्तर राव ।

जमु मामई हायह सेपदा, समर्रता माबह भागदा ॥ १ ॥

पदिसा प्रमाने 'उद्योजन' सृदि, यीजा बहुमान' पुन्य पृरि ।

करि उपवास भारादि इवी सृदि मंत्र भाष्यो तसु हवि॥।।।।

बहिरमाग 'भ्रोमंबर' स्वामि सोधावि बाज्यव हार नामि ।

गोनम प्रवर्द धीरह क्वरिस्वव, सुरि मंत्र सुधव जिल सदाव ॥३॥ भी मीर्मपर कहा देवना शुरि जिन नाम राज्यो थापनां।

नाम पहि जिलावर स्रि मामई दुख बसी जाइ दृति ।।४।। 'पारण नयर 'दुक्कम शय यहा भाव हुआ सहपनि स्मुतरा।

मॅबन 'दम अमायइ बढी रारतर बिरन्द बीवह मनिरुद्धी ॥५॥

**पारपा पट्टि जिल्लांड सुरितः अध्ययदेव' पंचयद सुणिद्।** नर्नेगि कृति पाम धंमगड, प्रयत्यत शेग गमु तनु तगर ॥६॥

भी जिनकाम ६८६ जाणा कियाबेन गुग अधिक यागाया ।

भी 'जिनह्स मृरि सानमङ, बामठि योगगी अमु पय ममइ ॥४॥ मान्त वार संगो विक्ष रोच । सामग्र स्यु धार्पा संच ।

ष्पीतर योज मनाबो अन्त्रा, यूंच अजमेर ओएइ जिस भाग ॥८॥ भी जिन्हें सूरि आहमा नरमणि धारक दिली नपर।

नाम शीम जिमपनि मृतिष् मध्य पट्टिमम् सुग्रस्ट ।।६।

किन प्रयोध क्रिकेटक सुरि की 'क्रिक्टॅंड सुरि यो पृक्ति। बेट भी जिल्लुगात सुमित कामकीम सुरत्तक मिर्गाई है।। देश पूजपद ठक्य सैच पूज पर भावता

कर निज बंहा 'छा**भह्य' सु**मायो ।

र्गत गुण दत्त राजह जिसा इत करी,

चंद स्मा सुभस नामी चडामी ॥ ५ ॥ हु।।

छदां दरणां दोश्य वान दानी छटो किछ्युनह करण साचो क्यांगा । सगुरु जिनसमुद्र सृरिव' गोलम जिसी,

धरमर्वतद् सरइ चित ज्यायो ॥ ६॥

चतुर जिल चतुर विघ संघ पहिराबीया

जगन्न मई सुबस पडदो वजायो। सुव धर्मसुख पक्ष वित सह भारता

पूरणा पूर्ण पाना शक्त शक्त शास्त्रा जेन शासन तथो अस अस्यायो॥ णी

गुरे 'जिनसमुत्र सृद्धि साची गुर,

शाद् 'क्षत्रराज सेठ्य सवायो । विक्रो वड शाका भी जीम वाभी सदा

्या २० रमक मा का वाबा सदा गुणीय "माइदास" हम

गुणीय "माइदास" हम सुजस गायो ॥८।सु ॥



#### शाह लाया कृत

### श्री जिन शिवचंद सुरि रास

( रचना संक्त १७६५ माधिन हुक पंचमी, राजनगर )

#### बुडा -

शासन नायक समरीये, आ 'बर्द्धमान जिमचंद ।

प्रजर्मे हेइना पर युगक, जिम सर्द परिमार्गेद ॥ १ ॥

'गौतम प्रमुख के मुलिक्स, भी (सोइम) गणराय।

'जेंबू' 'प्रमंबा प्रमुदाने, प्रणवंता सुदा बाय ॥ २ ॥

भी बीर फ्रोबर परमगुर, युग्नयान सुनिराय !

बाक्न 'त्रुपस्त्र सरो' हमें प्रणमें तेहना पाय ॥ ३ ॥

वास परंपर भाजीये, सुविद्दित गच्छ सिरहार।

'फिनर्च' है 'जिनकुराक्ष' भी स्रि हुवा सुराकार ॥ ४॥

उस पर अनुक्रमे काणोपै 'जिन बहूमान स्टिंद । 'जिन पम स्टी पाटोपल, 'जिनचेंद स्टी' मुणिंद ॥ ५॥

'सिक्चंद्र सृरि' जानाते हैश प्रदश्च (पाठा० प्रसिद्ध) छे नाम। करणराग्य सिर सहरो, संदेगी गुणवाम॥ ६॥

करणान्त्र । सर्थाः साम्याः सामाना । इस गुज गण भी बर्गना धुर यो क्रविट सार् ।

माम क्षाम कही दाखर्चु ते सुराज्यो नर नारि ॥ ७॥

**व**२०

चडदसम्ब 'जिनपद्य सुरिस', 'फक्रिय सुरि' जिनचंद' गुणील । सतर(स)मद मिनादय स्रि, भी 'त्रिनराज स्रि' गुण मूरि ।११। पानि प्रसाकर सुकुद समान, भो 'किनबद्धन सुरि' सुकाण ।

शोस्त्र सुररसण सेंगू कुमार, असु महिमा तमि स्नाम्प्र पार ॥१२॥ भी 'जिनचंद सुरि' बीसमझ समता समर (स) रहा दमर । **वतो को जिनसागर सूरि , काम पसाह विपन स**वि दूरि !!१२॥

चडरासी प्रतिष्ठा कीद्धः बहमदाबादः शूम सुप्रसिद्धः। वासु पत्रः 'जिनस्वर स्रि, भी 'जिनहर्ष स्रि' सुव पूरि ॥१४॥ र्यचबीस मद्द 'जिनचंद्र सुरिंद', देन करि नद्द नाण्ड वद । भी 'जिनसीस सुरि' मान्य नमो, संषट विकट धन्दी बपसमड ॥१५॥

भी 'जिनकीर्त्ति' सूरि सुरीश, जग वस्त्र जस करड़ प्रश्नस । मी 'जिनस्ति' स्रि तसु पहुद मणुं चन बाबद समरता पर्जु ॥१६॥

बचमान बंदो गुरुपाय भी 'जिनवंद' सुरिसर शय। जिन झासन बद्दबह ए भाण बादी भंजज सिंह समाज ॥१७। स्टारतर गुरु पहालकी कोबी लक्ष्य मन मी रकी।

मोगन्यत्रोध ए गुरुमा नाम, केतो ममर्बद्धित बाये काम ॥१८॥ प्रद बठी नरनारी बेह, भणह गुणह रिद्धि पामह तेह !

'राजमुंदर मुनिषर इस संजा, संघ सह सह सार्वद करा ।।१६॥ मो द० है। पद पहाबकी भी जिल्लांदके दिल्ला पं राज्ञसुंदरने देव*उस* पान्तम सं० १६६६ बैक्शास बदि ६ सोम आ आमगारे क सिपे

किसी है। (देवकुषपाटक तृतीयावृत्ति पु० १६)

इति भी शुरु पहानक्षी चलपद् समाप्त ॥ था कीकाद पठनार्थे ॥

गणी भी जिनसज्ज भी मोठी अमीय समाण। दीधी सदगुर देखना, रीक्ष्या चतुर सुजाण ॥ २ ॥

सब 'पर्मसो' कुंबरे, धर्म सुणी तिणि बार । वयरागें चित्र बासीयो, जाणी अबिर ससार ॥ ३ ॥ इसर कई सी गुर प्रते, करशोड़ी मनोहार।

दीका भाषां सुद्धः भणी, इनारो सवपार ॥ ४॥ -जिम सुक्त देवस्युद्रिये, निम कीजे सुविचार।

मनुभव केव ड्रमरजी, इवे छस संवम मार ॥ ५ ॥

होंछ बीजी—जी र जो र स्वामी समोसवा०। ए दशी०। <sup>सनुपति</sup> या मुझ वातको, सर्मु संक्रम भारो र।

ण्संक्षार अस्तारमा, सार घरम सुराकारी र । मनु०। १ ।

वेचन सुधीनिक पुत्रमां भाव पितादुष्य पार र ।

मैंयम टैक्छ दाहि हुं सुद्दाय नाम धरावेर। बनु०।२।

मनि भाषद् अनुपनि दोयइ मात पिता मन पार्ये है। उ एव सुंबद आरो, संघ चतुरविष सार्ये रे। अनुः।३। मंदद भनर ग्रहमठे . स्रीय वीका मन मान हे । वेर बरम मा कुमर गमे, भरमारि शुण गावै है। अनु० । ४ ।

मन वच काया बझ करी रंग चानित्र स्रीपी रे। पाउ प्रतिरमक्ष पर्रे मनइ मनोर्य मोघार। अनु०। ५३

म महत्त्व निही किया रहा भी पूक्त कीवा विदारों है। गाम नगर प्रतिवासना करना भवि उपगारा है। सनु०।६।

दि<sup>मार</sup> सब सर्विद्धन्ति गुरु पासीसन गाँवी है। मानाबरकी क्षय प्रयामे, मजीया सूत्र सिद्धान्ता है । सनुर १७। १२२ ज्यासः (१

दासः (१)--भेषिक मन मचरज थयो । प दभी । मन्पर देश मनाहरू, नगर विहां 'जिनमाखो' रै।

राजा राज करे निहां, 'अजिन सिप' मूपाओ र मह० ॥१॥ राजा सज करे निहां, 'अजिन सिप' मूपाओ र मह० ॥१॥ राज्य सङ्घर्षतिर शोधना, यस बाडी आरामो रें।

सुर्यापा खाक वस तिहां, करे घरवा ना कामी रे ॥मर ।।।वी तैंद्र नगर माह वस, भाद 'पहममी नामा र ।

माण(श्राप)चेण सारता वडी, रोका नात्र जमिरामी श्रामर ।।।।। नम परणी पहचा मना भाविका चनुर मुकामी रे ।

नम परणा पदमा सना आवका चनुर सुनामा र । सुन प्रश्नम्यो ग्रुम योग(नि) थी, 'मिक्चंद्र नाम प्रमानो रे ।महश्री

चुमर पर्धात्म तिन प्रवह मिनशी हृत्य विमास है। पूर्व निमाने माच्यों अध्यापक में पास है।। प्रवक्ती प्र

मनी गुनी प्राप्त (पाळ वाग) वर्षा बोड मपुरी भारत है। जीनारिक गुरा भोतना कहा में बही अधिनाया है। सहसारी

इस संस्पार सुद्ध विकासः निरम्भात्त संगरीमें आवता है। स्मी जिन्द्रपर सुरित् भी अन्तरक जन सन सान्या है।सहस्र

पामारी बहाउन करी जार भाद परशाहे हैं। भावक भाविका निहीं जिसी राज ज्ञान गुण हो है रे बहुरेशी

मा मन ते दिन बाल था थन ते तेला जारा है। गा दिन सहाम सहिद्य कामिते अन्तर प्रमास है।स्टब्पी

मुद्रा---विर वित अन्या वस्त्र गुलाश होते प्रशेष । अन्यान्नेय वस्त्र का सन्त्रा शक्य शिवा । १ ।। स्दर 'सनर हीउनर', गास 'गाधन हो सुदि साहम' भारके 1 एमा 'संमाम' मा राज्य में, फरे उछन हो आवकृतिया नार के (मंश)री भी रंग भगति भूरे कवि भळो, बहु बियना हो मीठा यक्तानके। सास दाक पून घोछ धूँ बड़ो आपे हो वहु कोफड़ वानके (अंगर) पहरामणी मन मोद मुं 'कुशके 'कोवे' हो कीवा गहगाट के। जम सीयो जनमें बजो. संनापीया हो क्की बारज घाट के (मं०) है। भी 'जिन्त्वंह' सुरीश्वर, निस्व दीपे हो जमी अधिनद सुर के । बन्समी सामी च्यु मोमामी हो मण्डल गुणे पूर कः म०। ७। रिहा मिव्य 'हीरमागर' कीयो अनि आग्रह हो विहो रहा। जीमामक। मी गुद्ध होये पम नेहाना भुगतो होये हो मुख परम उनासक । स० ८ भरम उन्नाम थया प्रणा कर आविका हो तप व्रष्ठ प्रचार्याण का सैप भगति परभाषता यया १३२ हा छग्ना परम बस्याण क । झार्गही

देश्य---वानुबाम वृश्ण यथे विदार को ग्रुट शयः।
'गुजर दश' पात्रशारिया चत्रद सथिका भाषः। १।

र्मनन सन्तर बाठोनर अपी किया बदार। बयराग अन बामीयह, काथा गढ़ परिदार। २।

स्वराग अन सामीवड, काथा गढ परिदार । ? सामन मावन मावना देना स्वि नवर्रण ।

करना बाजा जिल्लानी विषय देश विभेगा। ३। जस सामी "सिक्पेंट् जी चार्चु निर्दृश्टनाय।

क्रम माधी "सिक्यंत् की पार्चुलिट्टंगड नाय। क्रीमी सिंह सेंद्रों कीपा क्रम काम। ४१ एतिहासिक जैन काव्य संगद

SS.

क्याफरण जाममाखा भाग्या, वसि भाग्या काव्य जा भन्मी रे। न्याय तक सवि सोलीया चरता साधुना पंचार। कतुर्। ८।

गीतारय गणपर यथा, कायक चतुर सुजाणो र। चयरमों सम सावना पाके श्री गुरू काणो र। अनु । ६।

सुक्रि--पाट योग काणी करी की गुरु कर विचार।
पत्र कार्यु 'सिक्य-द'ने, श्री द्वाव कर करकार ॥ १ ॥
तिक समय कालो करी, भी गुरु कीच विद्वार।

'उड्डपपुर' पाठवारीमा चण्डम थया सपार ॥ २ ॥ निज वेडे नामा छती समय (पाठा० संवर्ते) क्या शाववान ।

निज देहे बापा खड़ी समय (पाठा० संबर्गे) जया शावचान । काणकाम कारायन करो, पास्थां देव विमान ॥ ३ ॥

मणकाय भारायत करा, पास्था देव विमान ॥ संका 'सतर छदोचरे' 'वेहारत' मास मन्नार।

'सुनि शातम' श्रुम योगे तिहाँ, ब्रार्णु (च्युं) पद सीकार ॥४१ स्रो 'फिनवर्ष स्ट्रिंड नें, याटे प्रगन्तो साग । स्रो 'फिनवर्ष स्ट्रिंडस्ट प्रत्ये पुग्य प्रमाय ॥ ५॥

मन्दार छाड़ी छीजिये। मांचवी । सावक 'वद्रपापुर' तथा पद प्रहोडन हो करवा अन रंग के। समय क्यी निम्न शुरु तथो अन रहस्ये हा परमे ट्यू रंग के।मण

समय बढ़ी निक शुरू तथों। धन रात्यों हा धरमें दृढ़ रंत के अश्वार दीमों भिम्नु सुण तिये (समे) बरे, बीशति हो दुक्क संग्र पमक । रें हरे सीगुरू भी व्यवसर कीहां कामो करने हो यह प्रहाजवनेमणार। 'पानापुरी में पाउनारीया, जिहां भी कीर निवाण।

'चंपापुरी महि बांत्रीया, भी बालपूत्र्य भिनमांण।२। 'रामप्रदे चैमारशिरि, यात्रा करी संघ साय।

'देषीणापुर' जिन बांदीया ज्ञांति कुंगु सरनाय।३। 'दि(दी:क्षे' चीनासुं रही करण सात्र विशय।

विदार करता पुनरपि, आम्या वस्त्री 'गुर्शर देख'। ४१

हाल (-) -पाटोघर पाटीये प्यारो । ए देशी । जिन यात्रा करी गृढ साध्या श्रावक शाबिका गन भाग्या । पराधर बोहाय गुरूराया जन्म प्रवर्षे राणाराया । प० । १ । स्रो० । 'मनमाखो' कपूर ने पास विहां 'मिक्च'ह' जी चीमास । प्रो० । जम प्रगर्ने राजा राया । प्राचर बोदीने गुरुराया । सांक्रमी० । दें ना दीये मधुरी बागा भुगना मुख छई मदि प्राणी। परी । नाच 'मगवनी सूत्र बसायी समात्या निहा जाय सुतांय । पः । २ । मान मगति यह भति नारो जिन बचन की जाई वरिहारी ।प॰। मधी भाविका जिन गुण गांव अरी मोती ए बाल क्यारे १४०। ३। गर्देनी कर शुक्रजी में भाग, शुद्ध काय बीज करू मांगी प०। मारक कर पम नी परचा जिहा जिन पर नी बापे भएगा प्रशास नत्र करूपे कीयो जिहार "गुद्ध धरम नणा दानार । प० । इति इयद्रव दुर्वे कामा सिम्पेयुक्तीय या सीमो।य ।५। पुनरपि मन भाद विचार कर्म यात्रा सिद्धापन सार । प० । राजनगर' मो कीपो किंगर करी यात्रा सर्तुत्र गिरनार'। पर हि हाल (४) —नपरी अयोज्या थी सचर्या ए देशी।

गुकर्णर बहा थी पथारीया यः, पात्र करण मन क्राय । मनोरथ संविक्ष्य्य <sup>।</sup>रः

'सर्त्रुक्तय गिरवर भणी प्, मेटवा भावि भिन पाय, भनी०। १।

चार मास झाझेरड्डा ए, रहा विमक्त निर' पास । मनो ।

तम्याणु यात्रा ऋरो यः, पोहोत्तो मन तभी भास (मनो १२। तिहां थी 'गिरनारे का ए. अटीया मेमि किर्णार ।

'कुनेगढ़' यात्रा करी ए, सूरी भी 'जिनवंद'। म०। है।

गामापुगामे विद्वरता प काकीया नवर 'लंभात'। म । चोमानुं दिशां किन राहाप, बाजा करी सको सांति ।म । ४१

चरचा पर्म तजी करे ए, अरचे जिनवर देव। म

समक्ष् आवक वाविका ए, धरम सुनै तिस्व मेव (मण<sup>स्</sup>)

तप पचकाण बना बना ए उपनी इरए अपार । म । विद्यं भी विचरता काणीया प्र 'अद्युगवाणाव' महार मि ।६।

बिम्ब प्रतिप्टा पणी बद्ध (पाठा० करी) ए बस्से बसा कैन बिहार (Hol ते सकि गुढ कपदेश भी प, समझ्या कडू नर नारि।म ।भ

किहाँ भी 'मारुवाड देश मां य, कीशी 'अबूब' बाज । म । 'समेठ सिकार' गणी संचर्या ए, फरता निरमध शाह्र ।म ।८)

करमाणक किन बीसना प बीसे हंके तेम (पाठा० तास)। म

यात्रा करी मन मोव सुं वाध्यो अति क्लो ग्रेम । म । ध

दोहा-- समैवसियार' मी बावरा भीवी गणिन च्यादा भी पार्जनाथ जिन मटीया, नगरी 'बजारसी मांद्र।१।

3 ₹

ण्यः चानस्म निमोनः माहे पर्णानः, तेनो वेदन सही सदीवनः ॥ १॥ पन पन मुनीसम्भाव प्रकारे, तेहनी जहर्यनिय विश्वदारः । इत्तर परीसक्षः वाक्षवियासते रु.त अनी प्रास्ता स्वानी परिसारः ।

इ. सर परिनद्ध का कांद्रियामने रू. त सुनी पास्त्रा अब ना पारगाप था। 'र्मश्रम' सुनीना का सित्य पोचलेंद्र 'चातक पापाय दोधा हु कर ! पाना पाक्षी सुनीवर पोक्षीपार, त सुनि(ह्रणस्या।कांद्रिकक सुन्ध रे।।धनः।।३ 'गिजसुरुमाक' सुनी महाकालमें रू. स्ममाने रहीचा कांद्रमायाजी !

भीमस समार श्रीम प्रजानियोजी, त मुनि प्रसम्या (पाठा शास्या) सुरा अपवर्ष जी ।पाठा। पुरा अपवर्ष जी ।पाठा।पा पुरोकाः मुनिवर सेमारोयजी, जहना जीविन जाम प्रमण्य र।

कारते बता क्हांचु साधुनुंजी, वरिसह सहा पहुंजा निरमण है।।एथ।। उमहन्त्र' राजकपि काउमय क्हाजी कीरक इन्ह हमें १८१७ जा। परिसह महा गुद्ध स्थाने माधुजो है त पण सुसन तथा तत्रकाल जो ॥घ ॥६॥ पर्यप्त' कप्रिस्त ब्याह जारतोजी कटीन बहायार्से वरिसह माधु जो । न सुना प्यप्त इस रायारीनेजी पास्या विवयद सुग्र निरमय जा

ाप ॥॥। भगदिक मुनिवर संभारताओं परता निकाय निरमय स्थान सा । बर चेपन मो भाउ पिरम्माओं तेतृक प्यन्ता सम मान जा॥प न्॥ भग्दरस्य निज क्षमित क्षमनाओं जानादिक त्रिक ग्रह को । भरदा ना गुन जहसँ गरसाओं जहनीकामम मेगन मुद्धणा।पण।।।।

पुरान भारत (पट्या) काम जी पुरान परिषय दीमा मिल्न जा। सन्त मान (पट्या) काम जी पुरान परिषय दीमा मिल्न जा। ३२८ विद्यं थी रहा 'वीबे ' चोमार्मु, जहर्नु धरमें चित्र वार्सु ।प०।

पुनर्पि 'सिद्धांचरु' आवे गिर फरम्या मन ने माने। प०। जी मह यात्रा जिलेखार करी शुरू शुगति एमणी भीची नरी। प०।

जिनगुर निरक्या निरंग हैरो, हासी सब भ्रमण नी पेरी। पर 161 'घोघ' बन्दिर जिन बांदी, करो करम छणी गति मंदी ।प०।

'माक्तगर' देव जुड़ार्बा, द्रस्य दाख्टित इर निवार्या १ प० । E. I बोहर।

संबद्ध सदर चोराशुंबैं', 'माह मास सुसकार।

'भावनगर' बी आबीया तयर 'बस्मार्थ' मंद्रार ॥ १ ॥ गुरु गुणरागी भावक, दीवो सादर यांत ।

गुरुजी बीचे वर्म देखता चारिबक सुध्य समान ॥ २ !! डेप करी (पाठा० धरि) कोइ बुप्ट सर क्रमति हर्मंबी सेह ।

यवनाथिय भागस्य अन्त, तुष्ट वचन कहं तेह ॥ २ ॥ सुमीय क्यन नर मोक्क्या, गुरुने तेडी वाम ।

दाम मने राज्ये नहीं, राज्य भगवंदा नाम ।

पुरव वयर संयोग भी यथन करे अति कोर ।

सके परिसद् 'सिवयन्त्रजो त सूजजो नरमार ॥ ७ ॥ **हाल (६) — वेप मुनिवर विद्याल पांजुर्वाजी । प्रोद्यो**० । जिनवन्त्र सूरी' मन माहे विकामेरे इन <u>सं</u> रखेशाय कायर जीवरे ।

च्यान घरे भरिश्वंत मुं २ करे मुख भी मीर II ६ II संवित कर्म विधाकर्ता कावागत अवधार ।

कोण्यो वयनाथिय करी, खींचो व्यक्ती चाम ॥ ५ ॥

अवन करें अस आपीये, द्वस पासे हैं दाम !! ४ !!

USIL

पन भीरत हड्का धन घन नम परिणाम । सेपो परिसङ नहीं ने शक्युं जग महिनाम ॥शा

वस्त्रिकारी शोरी बुद्धि स वस्त्र्यारि तुम कान ।

जेय भारम भावे, भारान्युं शुभ व्यान ॥२॥

मधिकारी तुम कुम ने मसिकारी तुम येंश।

शासन अजुजासी अञ्चयस्या निज ईम ॥३॥

गुरू कुमर एगे राहा तर बर्स घर बास । जिन्स बिनय पर्ने राहा तर बरस शुरू पास ॥

गप्छनायक पन्दी भोगवी बरम अदार। बायु पूरण पान्नी, बरम चुमासीम मार

पत पन सिवबन्त्जी धन पन तुप्त अवनार। इस योद्य भोक, सुय गांव शर नार।

कर भावक प्रती तिहा माहबी जाने अंडाण । क्षेत्रसम्ब कसमं जार्गे समर विमाण ॥५॥

निहां जोना मक्ष्या हिन्दु महेउ नपार । गाव घरड मंगड, दीये डोस वणा हमफार ॥

जय जम नम्य कह श्रीय रहा रम मार । सर भूगत माथ भरणाइ रणकार ॥६॥

मर मृतक ना बनी मगर प्रयोग माबन कुछ बपारे ।

इस बड़ब बात अन महिन्द्र आहे।। सुष्टाने अगर शु कीवा बदी मेंन्दार।

त्या इदी मॅन्डार । निरवाय महाग्रय इति पर कीया उत्तर ॥३॥ 330

कोपापुर यक्ते रजनी समे भी, दीवा हुस्य भनेक प्रकार जी। वोद पत्र म चल्या निम च्यानधी जी, सहेना नाडी हुँड प्रहार जी।११

इस्त चरण मा नस दुरे कीया जी, व्यापी येदन तेण बानेक जो ! हार्यो सक्त महादुष्टारमा जो, जो रास्ती पृश्व मुनी मी टेक जो भि०१९

तिम जिम बेदन क्यापे अनि चनाजी निम नम 🔭 बालमहाम जो । इम ने मुनिबर सम(ता) भारे रमे भी, तेहने हाज्या तिन परणाम जो

थवन करें क्रांग्रो थह, छ जाड निज घाम ११।

'रूपा दोहरा ने घरे, तडी ब्राज्या साम । हाहाकार नगर वया, दुव ना श्रुंस बया स्वाम रि

'मायमागर' नौशायना, नोश्ति परिणिति सांति । क्तराज्यम कावे कड शंभसके सिद्धांत।३६ सक्छ जीव रामावितद्व सरणा कोचा क्यार ।

सस्य निवारी मन थकी, पचदन्या चार **अहा**र।४१ भणश्रज माराधन करी चडते मन परिचाम।

भमताबैत भीरज गुणे शास्त्रं भातम काम 🍽 चीत हत कोड सावरे कोड मीसका परिवार ।

अगसी साम केइ सचरे केइ बावफ इल बार है। संग्र सुरूप सिष्यन्त को वयन कहे सुप्रसिद्ध ।

'हीरसाधर' ने राष्ट्र एकी असी ससामण दीव (<sup>क</sup>

संबद्ध 'मतर बोराजुमें' बैमाक मास मन्नार। पछि विन कविवार विहां सिद्ध योग सक्कार 🔀

11511

11'411

भवन पोहोर मांहे तिहां घरता भिनतुं घ्यान।

काछ करी प्राप्तें चतुर पाम्या वृद्ध विमान হৈ।

हाल ও —मारं यन सम्बन्ध ए, यनजीवी तोरीभाज। प देशी-।

मन भीरक रहता, धन धन सम परिणाम ।

क्ले परिसह सही मे, राज्यु जग माँदे नाम ॥शा

विकारी दोरी युद्धि न वस्त्रहारि तुम झान । जेज साक्षम आवे स्वारार्थ्यु हुम स्थान ।।२॥

विदिश्तीतुमकुष ने विदिश्तीतुम वैद्या

शासन अञ्चलको, अञ्चलको नित्र हम ॥३॥ गुरु इसर पणे रहा। तेर वरम पर वास।

दिल्या वितय पर्ने रहा तर वरम शुरू पास ।। गण्डनायक पत्रकी ओगकी करम अस्तर ।

शायु पृरण पाकी, शरम शुमासीस मार

पन पन दिवस्त्रजी धन धन तुम्र सदनार। इस धाक धोक, गुण गावे नर नार।

इस याक भोड़, गुण गावे नर नार। कर सावक मधी निहा माहबी मोटे संदाल।

र्डचनमय श्रष्टम आणे अमर विमाण निहां जोवा मध्यमा हिस्तु भध्य अपार ।

गाव थरास मंगळ, दीये डास तथा हमसार ॥

अप अप नन्त्रा कहे छीव रहा रस सार । भर मृगन साथ सरणाह रणकार ॥६॥

भर भूगव साथ सरकाह रचकार । क्षेत्री भगर क्रमेरे सावन कुम क्यारे । इस उट्टर धार्च कम महि सह आहे ॥

सुकन भगर सु कीया दही संस्कार ।

निरवान महाध्य इनि पर श्रीपा उद्दार ॥॥।

117

पुरपोत्तम पूरो सूरो समझ विवेक ! येणे गढ़ बहुयाती, राखी बर्मनी टेक ॥

तिहां थुम करावी आवके बळव कीयों। क्छी पगम्ब अराबी 'हरप चोहर' जस सीमो ॥८॥

निम 'राजनगर' में, थुम करी अति मार। विद्यां बाण्या पगसा, 'बहिरामपुर' मंझार ॥

अति चान थाये सगति करंबर नार ∤ इम गुरुगुण गार्चे तस घर तय अवकार ॥१॥

स्रदि सामद्र कीयो 'हीरसागर दिस काणी। करी रासनी रचना साते डाळ प्रमाण ।)

'करूया मंति' शक्कपति, शाहकी 'खायो' कविराध । तिणे रास रच्यी ए, सुणत अपत सुरादाय ॥१०॥

कलधा ----इम राम कीची सुजस कीची कादि अन्त यथा सुणी !

सिक्चम्त्रभी गळपति केरो सावजो स्रवि श्रवसणी ॥ **क्षत्र सनरसे पंचाणुं 'कासा साम सोहामणी ।** 

'मुदि पंचमी सुरगुरू बारे ए रच्यो रास रक्षीयामजी ॥ निरमण माथ उलास साथें 'राजनगर' मंदि कीयड ।

करें सादजी 'सामा हीर जानक बी रास एड फरी दीयड ॥१॥ इति भी शिवच देशी नी राप्त समाग्र (१९४४) प० ५ नि० म 👪 🕕

प्रति मै० २ पुरिषका शरा--मध्यम् १८४० मः भास् विषे ४ विन भी सुमनगर मध्ये क्रिप्त । गामा १०५ सिम्मं वेश्वनन्द् गणितां सिम्मं मीवृद्दस्यस्वर

रान्छ राम सारायाँ भीकच्छदश श्रीसोनि मनावृत्यु बाज्यमान इनके । मैंट मदीपर जो कर जा कर करन सुर, लो कर ए पायी सदा रहे

का प स्पर पूर ॥ भी इस्त । ब्रह्मावसम्य ॥ भी भी (पत्र ६ में भारम पिद्रच ग्रानियम खरिप ग्राम को द्वारा प्राम ) भीजिनवम्त्र सुरि परुघर भीजिनाईपैसुरि गीतम्

अत्यप्रभाव ( सरक्रमञ्जीव ) साधार्यशासा

जिनचद सुरि पद्दधर भ्री जिनहर्ष सुरि गीतम् **904 (63)** 

सरिन देम्प्यत हे सुपनड मह साज, स्रो गच्छराज पदारिया । मसि मार्ख है मार्च निरनाज, जो 'जिनहरफ़' सुरिश्वर ॥१॥

सिंग चारत इ करनी गत्र गर्ख, देश तजी पर दरकती । सन्दि म्हाका सदगर मोहनदेखि, बाणि भमीरस उपदिसद्र ॥२॥

सनि सप्तनी इ मास्क्र शृशाः आही सुरंगी चुनडी। मरिन गीमह धर कमझ उड़ र भोत्यां थास बयामणड ग३॥ मन्दि जुगबर चबद बिगा वा जाण, जाणी तस मारइ अगइ। मिति मानइ इ.स.इ.शभा राज पाटइ भी 'जिज्ञपंद' एउ ।।।।। मिरि दीपद्व 'दोसी बंग विकन्द अगनादे उपरद्व धया । मन्त्रि जीवड 'मादाजी २३ सर् कीरतवर्द्धन इम कहर ॥ ४॥



### लघु आचार्य शाला

### श श्री जिनसागर सुरि गीतम्॥

**30+40**6

भी सप करह करवास हो वेकर कोड़ी आफ्नै आक्र्में हो। पूनश्री। पूरे मतनी मास हो, एकरसब वंदाबत माबितह हो ॥ पू० ॥ १ ॥ त्तई आप्यत समिर सेमार हो, संयम मारग 'ब्रबुहर्य' साइयों हो 🕰 मागम नड मण्डार हो। काल प्रवील किया नी कार करह हो ह्यू (२) तुं साञ्ज शिरोमणि वंकिको पाट ठणक कोगि 'कितवंद सुरि' क्योको । तर्द रास्तो करामई रक्त हो, पाट बहसवां चपसम कार्ट्सो हो ।पू०।।३॥ प्रकाळ तयह परमान हो, गुज करता पिण शबगुज उपमद्र हो <sup>[पू०]</sup> -बूच भजद बिप भाव हो, विकार <u>सुक किय गाँडि जातो समो हो 🍕 🕏</u> नगर 'महमदाबाद हो दोपी माजस दोप दिसाहियो हो । पू भरम वण्ड परमात्र हो निकळह कनक वणी परि वृं ययो हो ।पू॰ (प बारड मचड़ा कर सोमाग हो चिट्ठ सोह कीरति पसरी चीगुणी हो। तुन्द चपरि समिको रागक्षो चतुर विचक्रण धरमो मालसा हो १५ ६। जे बंचर मनिका काय हो। ते सी कोमत जाने पाबिनी हो । पू कत्रामही मिश्या बाज हो, कुगुरु न छंडह सुगुरु न कात्र्रह हो।पू॰।श नुं शीसनन्त्र निस्तेंन हो भी जिलसागर सुरि' सुगुर तजी हो ।पूर्ण 'जयकोरित करइ मुद्दोम द्वा, सविषद्ध भर तजी परि प्रतपत्रयो दो।'।

# ॥ श्री जिनधर्म सूरि गीतम् ॥

#### **海外+**(6) १ राख --सोहिकानी

माया मो गुरुराव भी सरतर गच्छ राजिया।

भी जिल वर्ग सुरिन्द , महुळ बाआ वाजिया ॥१॥ पेसार मंडाज 'शिश्यार शाह चच्छव करहा

बीकानेर उद्याद, इग बिच पूत्र की पा धरह ॥२॥

मी सैप' सामहो जाह, आधी मन खड़ट वजे।

स्रों स्रक्षि बांदद पाय सो दिन ते केली गिर्णे ॥३॥

सिर घर पूरण क्षेत्र सुब्ब आने मक्षपती। अर सर मोली बाल, बबाबे गुरु गण्डपती ॥४॥

फा फा इते गहराट, घर घर रेग क्यामणा।

क्षाकर रा सम्पकाद, श्रव शस्य सोहामणा ॥ ५॥

भीपी प्रोच क्लाइ नर नारी मन मोइनी।

नाना विधि ना भ्य, तिण कर दीसह सोहती ॥६॥

क्षिणमार्था सब हाट केंग्री गुडी फफाफ। वधे मुद्रा तेष्ठ, याचक जण यस क्षरप्र।।।।।

मध्य क्रिपेशर मेटि, भाषा पूज बपासरे।

सोमछि गुरु क्योस सहको पहुँचा निभ धर ॥८॥ साइम्रानी प्रश्नाल मिक्र गिक्र गांव गोरही ।

'कान हर्ष बहुँ एम०, सफक पक्षी भाश मोरही ॥६॥

### २ हाळ — पिछुआनी

महिर करो सुप्त कार्यरे, गुडमा भी गणवार र आछ। 'भणशाकी' कुछ सेवरो, मात 'भिरगा' शुक्कार र छाछ ॥१॥मणी सुन्दर सुरिंद नाइरी हीठां वाचे दाय रे खाछ। मधुकर मोद्यो माद्यती अवश्य को भूदाय रै सन्छ ॥ २ ॥ म० ॥ स्र गुजे करि छोत्रता, पर् कीव ना प्रतिपाट रै अम्छ । रूप बयर क्यी परे, कवि गौतम अक्तार रे सास ॥ ३॥ म०॥ साम संपादे परिक्या, जिल्लां विचरे भी गुरू राम रे छाछ। सदा सम्पर्व नाणान्य हवा, बरते वस कार कार रे सास ।।।।।।।।।। भी 'जिनसागर सुरि' जी सह इस बाच्या पाट रे खाई। मी 'जिन पम सुरीववड' दिन दिन इन्ह गहगाट रे अस्स ॥५॥म०। 'राजनगर रखियामणी पद महीक्रव कीवी सार रै काछ। 'विमक्ष दे' मे 'देवकी', गुज गण गणि आधार रे स्वक (1 ६ 1) म० (1 गच्छ चौरासी निरस्तिया, कुण करें य शुर होड रे सास ! कालहर्ष सिल्म योजने, 'माधन' ने फर जोड़ रे खाछ ।। ७ ।। म० ।।



### जिनधर्मसूरि पट्टबर जिनचद्रसूरि गीतम्। (1) + (C)

१—पेदाी दरजणरा गोतरी ॥

मुणि सहियर मुद्रा बालकी, हुद्रा नै कहुं हित आणी। हे यहिनी।

माचारम गच्छ रायनी, सुविधा महयह बाणि । हे वहिनी ॥१॥ स्रवद्दी मन मोद्दी गाउ ।। व्यक्ति ॥

सहगुर वसी पाटियह बाचे सूत्र सिद्धन्त । हे बहिनी ।

मोइन गारी मुंइपत्ति, शुन्त्र शुक्त सोइन्त । दे बहि मी ॥२॥ गरूठी सद्गुर मागडे, करिये नक्तको मांति । दे बहिनी ।

स्टाद बधार्य मातीय, मन मोहि घरि शांति । हे बहिनी ॥३॥ बैसी मन बिद्दसी करो। सांग्रज्ञां सरस बसाण । हे बहिनी ।

माव भेद सूचा ऋषै, पण्डित ऋतुर सुझाण । दे बहिसी ॥४॥

साभु तभी राहणो राहर, याखे हाइ आ चार । हे बहिनी ।

सरि गये करि शोमनो को सरनर गयबार । हे बहिनी ॥ ५ ॥ 'तुर्व वंश विराजवा 'सांबक्ष' हाह सुविद्यान । इ बहिनी । रतन सम्बिक बर धर्मे, साहिबद्दे असु माना। हे यदिनी ॥ ६ ॥ भो जिनमनसूरि पारवी भी जिनमन्त्रमुरोहः । इ बहिनी। सविषष्ठ राज पाका सदा पमजे 'पुण्य' काणीस । हे बहिनी ।) ७ ।।

क्रिरितं मम्बन् १७०६ वर बैसाय सुदी १२ भीने।

जिन युक्ति सूरि पष्ट्यर जिनचड सूरि गीतम्। पुत्रमा पर्यापा मारू इसमें क्यां क्यां में हा । गुणवरना हो गण्डपति। मीसंघ बाँद हो अधिक बच्छाद मुँ यन धरि धम मनेद राशा

गुणवन्ता हो गरउपनि, चीजिनवन्त्र सुरी सुव्यक्त । मांचडी ॥ मिखि मिसी बाबो है नक्तर सहेखियां, मरि मो तेगड़े थाळ छा•।

वांदण जास्यो हे सरतर गण्छ घणी, भीव वया प्रतिपास ॥२॥गु॰॥ संप साम्बेस हो साम्हा संबरे, मन घरि व्यविक आणन्त् ।गुः। बाजा बाजे हो गाजे भस्तरे गण्डपति ना गुण बुन्द ॥३।एउ।। गुलियण गावे हो गुण पृत्रको तया, बोछे गुल की जै बाछ छ।। फीरिंद वारी हो गेनाजक किसी, दस दिहि। करे कड़ोड़ ग्राप्टामा ग पग पग की जे हो इरली गृहकी, दी जै विशिष दान 🖭 🛚 सहत गार्व हो महन्त्र सोहस्र, निंह यू मूं पुरे निमाल ॥ ५ ॥ गु ॥ नर नारी ना हो परिकर बहु मिले, बेंद्रण मणी विरुप गुण भाग विराज्या हो पूजनी पाढिये, यो धर्मरा अपवेस ॥६।ए।शा नवरस सरस सुधारस बरसती गरकती कबद समान (गु०) सुजरो करों हो सबण सुदामणी, इसी म्हारे पुननी दी बाज ॥शासु ॥ निव निव नक्सा हो हरका वधामणा, पूरव पुण्य प्रमाण हा । मिय विकि वेशे हो पूज्य समीसरे, तिज विका तके निधान ॥८।ए ॥ पंचाचार हो पूज्य सहा वरे पूज्य सुमदि गुपति साहस्त 🖭 । गुण क्वीसं हो अंग विशालका पुत्र सविजन मन मोहत्व ॥६।ए ॥ चद क्युं दीसे हो निन चहनी कवा, जिल मुक्तिस्ति? जी रे पाट मुण भी गीयम जिस बहु छन्ने भर्या सोहे सुसिबर बाट ॥१ । छ ॥ भनं भीक्रका हो संब सर्राहरे पुत्र रहा भोगान हा । त्रिन सासन सी हो धर्त प्रमावना संग्रह फड़ी सह भारा ॥११॥३ ॥ मात "कसोदा हो नन्दन काणिके, 'सागचन्द' सुन सुविचार शुःश मुक्तपान हो जगमें भवतर्था गोत्र 'रीहड़' मिलगार सु । पुत्र प्रत्यो हो जां रखि चन्द्रमा हो पुत्र जीवो कोड् बरीस छु । इमे निज मनमें हो हरक परी पणो जासम हो ससीम ॥१३॥गु॰॥ ।। इति भी पुत्रवजी कीतम् ।।

## ऐतिहासिक जैन काव्य समह

तृतीय विमाग ( तपायधीय पेतिहासिक फान्य संवय )

# ॥ शिवचुला गणिनी विज्ञप्ति ॥

श्वामनदेव त मन परिए चडवीस जिन एवं अणुमरीए ! गावमसामि पसावस्तुर, अमें गा(इ)सि सी गुरुणी विवस्ह्युण ॥१॥

'मानद्द' वेद्य सिनान्य 'नद्दा' गण गुणड मेडारण।

हानिष्टिं मानिष्टिं स्त्राम्य, असु अंपय अय अयकारय ॥ २ ॥ रुसु परजी क्लिक्ज हे' महि जू सदावार मंगन्त शीयन्त्रपती य ।

जिलाई आया वयरामक छ, स्त्रो स्वर्णीई शुल मणि सागरण ॥३॥

चुँभर गुण्ड मंडारफ जिनकीरति सृरि सा बीक्छ ।

प्रजनिक महारक (जनकारात त्र सा बारण) राजनिक बहुन तमु नामुद, आह यत्रनीन कर परामुद ॥४॥

राजसाच्छ बहुन वसु सासुद्ध, खाद परनाण कर पर्यासुर ॥४॥ पीसक्यूमा मानि निगारस्य असु विस्तर ज्ञार । रप कावस्य मनोहरूरः, सप लेजिहि पाव निमिद हरूरः ॥५॥

चारित्र पात्र शुरू काणिए भी गचार भार पुरि भागीम । तिसे भारतर भो भंग सन रखीम, विचार जाई से मनि रखीय ॥६॥ सद्चर' पर् उपलब्ध नवस्थित पना 'महार मारूप ।

विनन्या ची शुरुराउण, यउ मनि धनड हमारूप ॥३॥ वित्र प्रमायी भी संय मिलीय, आर्मिड्ड नायड पर्या वशीप ।

ितुत न 'विशासुन' 'बन्नन् स्वायुक्त नि पटिले पान्ताम ॥८॥ 'मेन्न्याट महारमव करोप, 'वृत्तकहारी जीव मृत्ति (चि.) विस्तरम् । सान्त्र भीनेत नह दिनि नतायु, आवत्त तह साहस सान्ति प्रताम ॥'॥ मंद्रप मोटा मंद्राणाण, तिद्रां बद्रमद चतुर सुन्नाणूय ।

380

नाषद्य निरुपम पात्रुष, जसु जोतां गह्महद्द गात्रुप ॥२०॥ चन्नरी चर्डाई परित चमर बळहर, पोसाळहता शिक्षि बिस्तरहर ।

मॅगस पबस महत्वावहर, भी'सबच्छा महत्तर गायसिए ॥११॥

क्याच्य मगपन् मार्गवपूर तक्ष्ये वास स्तिवद् 'सोममुन्दरसूर । महत्तर उक्तमहाय पदवीप, जिन विचय भाषा है संपनीप ॥१२॥

सुमासु ब्हुन र(रा१)सुय, गुण गाइर 'शबनुखः महत्तरीय ! 'रजञ्चर' बाचक बरुद, पत्याम गणीय सति विस्तरप ॥१३॥

दीशा महोत्सव अपारुए निर्दि वरतइ जयजयकारुए। पेनसक्द विहां बानइए, विजें नाद कामर गामइए ॥१४॥

बन्दिय जन क्य क्वच्छ्प, विद्धि मगठकन वृक्षिद् इत्य । वसीमा वीरण रुष्ट्रध्यण विहां मरभर गुढि विस्तवस्य ॥१५॥

भीसंप मन पुगि इक्षोण गुजगाइ गोरडी सवि मिक्षिप । वसीण देव सिरि महस्रावहण साह सुवन खेत्रे घन वावरहण ।।१६॥

र्षाई गुदमकि थुणीय, दोत्र 'शाहपुर' बायणीय । दरसणस्युं गुणधारुपः बस्तु पहिराज्य सतिहिं सपादपः ॥१४॥ मीसंप पंचींग महदीए साह महते' इणिपर जस छीए !

रंभिय सबस्र समा अणुप संतोषिय साहिम भगत सनुप ॥१८॥ करणी मलपम ते करक्य तस किरति वह विसि विस्तरीय। महत्तर नाम विकाल्य, तस व्यमा चन्दनबाद्ध्य ॥१९॥

द्र पदि वारा सुगावतीय शीता य मन्योवरी सरमतीय ।

सोख सती सानिन करहप, मण्यवाप (भणवामी) श्रीमंध तुरिका इरहप ॥२ ॥

ि इति मो जिनकोर्ति सुरि महत्तरा भोशवनुस्य गणि प्रवर्तिनी राज्ञक्यो गणिविद्यप्तिकः भाविका श्रीरावे योग्यं ] ( अरतर गण्डीय प्रक्तक सुनिवर्य सुस्रसागरकोसे प्राप्त )

### चिगुणवितय मृत

## विजयसिंहसुरि विजयप्रकाश रास

मपमनाथ रेटवा नमा आपम न्यव तिगेंड ।

माना महदेश ने ना नन्त्रन नय प्रने हैं।।१॥

भागरी मुख बंग्रेना त्रव वा रूपहाला ।

'करभाव सारिय संपर य'टिन प**ण हातार ॥**२॥

गरगानि सिमर्गन से धार राज राज्य निमराम ।

'कार क्रिक्स्ति शायम्य व याप्या क्रम्शिम ॥३॥

मनिमनाप जार काल्वा जीवनाच्य जनार ।

स्रासरी गढ़िश्य क्रांची क्रय क्रयबार शासा भाग व हा नवर गहामा परम पुरुष श्रीवृत्त ।

साम लियानी हिन्द्युरः स्टीब लिए सिन्दूर ॥ ।

'पर्या, पान धा पानिसा क्रिया काला पुत्रपुत्र ह राज्य वर्ग कर्माचा यह दर्गा के या स्वरूगोर्ड (ही )

कृद्रेश किरन बरन्त र्वेट विशेष छ।

द्धाः दर्गे न्याहर स्वकृत्याहर स्वताता

روجيدتي جيد هيد شيخ الادام فيستا درو أ التناطيريو فيشيدً الادام فيستا جيد أ

वडडे हुस्सर का का का काम साम सामा है। है । वबडा गाम साम है सामा हिन्द है । सा

विणि निज पाटि बापीमाः क्रमवि मर्तगमज सीह । 'विजयमिह सुरीसर', सक्छ सुरि मिर सीह ॥११॥

भो'बिजयदेव सुरिसरः, जीवो कोंब्रि बरीस ॥१०॥

रास रचुरकीयामणो मनि माणी बक्कास । 'विजयसिंह सुरि' क्यो, सुवयो विजय प्रकाश' ॥१२॥ सावधान सञ्जन सूचो, पहिला दिव दुइ फान ।

रोडानी प्रस्थी पड़ी, विधानां छड़ दांत ॥१३॥ क्षाल — राग वेद्याखा भद्रार कोडा कोडि सागर नेह,, मुगला धरम निवारक केंद्र।

'नएपमचेन हुआ गुण गेह, भनुप पंचनद सीवत देह । ११४

'मादीस्वर' नि भुत शन एक 'मरवादिक' नामि भुविवेक । भाप पाद 'मरतेसर' माण्यो, 'बहुबी देश' 'बाहुबस: थाण्यो ॥१५॥ 'भरत दणा मठाजे माइ, तेमा प्रक'मठदेष' संबर्त ।

विणि निज्ञ सामि बसाम्यो देश तेष्ट् मणी भिष्यष्ट 'सद इश ।।१६।। केंचि मनीति मही अभक्षमा घम तणी तै ऋषिद वेस । भोर भवा नी म यबद्र शांदि म्मा १५म हे

यदा नदा जिहा क्रद्र न्यवहारी सञ्जूकार करह अनिवारी ! मोवा सीरय मी जिहां सेना, मोतीभूर मिठाइ मेबा ।।१८॥

राजा पिज किहा घरम कराबद्ध, परमेसर नी पूजा मंदाबद्ध। सहित कीय क्षमारि प्रस्नवह, माहेबा वपरि नवि नावह ॥१६॥

सुर क्षमद मोदी मुंझाका करिशकका करवाब करावा ।

व्यापारी वीसद दु वाका, वरि वरि श्वमिक सुगाका ॥२०॥

वैस माने तिम मोटा कोस, मोख्य क्षेक नहीं मनि रोस । वोडर माया प्रार्थि बटारी, कडि वाधर वह क्षेक करारी ॥११॥ क्षेक परप्र दावि इधिमार वाजिय पणि सूठा शुहार ।

क्षेक प्रस्त द्वानि द्विवार वाजिय पणि सूत्र सुझार । रण विदरों पजि पाक्षा पगनायतुः साहमो साहमणि नद्व विर थापद्दा।२२ क्ष्म्य स्त्रियी वोक्ष्य गाहित्रं गरहो पणि जिहां चुंक्ट काह्य ।

विषया पणि पदरह करि चृढि राव रमोह राजा रुद्धी ॥२३॥ मदो पाडुणई नवस्त सजाह, राव रांणा नी परि भुंजाइ ।

पटनक मनमां नहीं द्रोह, स्वामियक स्यु अधिको मोह ॥२४॥ पुम्पक्क प्राप्ति नहि स्रुंड, बाहण सहण चढ़वा उँट । विद्या याक्य तिहां क्रिट विद्याम स्वोर चटार कर्णु नहीं नाम ॥२५॥

कोष सम्ब क्रीक्षत् चाक्क, सोना रूपी (या) दावि च्छाक्द् । दुम्मन नद् सिर देवा दोट माटा 'मारूमाहि' नवकोदा।२६॥ प्रथम कोर 'मैकोबर' ए ठांन इव (णा) 'सोननवर' कमिरांम।

भवन कर 'नदाबर' ये ठाल द्वा (या) 'काश्नवर कासराम । बीजो 'मयुद्द गढ़ ते काव्यो जीजो गढ़ 'जाखोर बद्धाव्यो ॥२०॥ बीबो गड त 'बाहुदमेर' योषमा 'पारकरो' नहीं फेर ।

'सेमिश्मिर' छठो कोट त्रिणि खागई नीई खड़री चोट ॥२८॥
'कोटबड़ सातमो कोट बढ़ेरी बाठमो कोट क्यों 'बाममेरी'।
कोई 'कुकर' कोइ क्यह 'कड़कट्ट माकडोटो 'मारू माबि प्रसिद्धी ॥२६

पार भंडोबर' मदबरा जिह्न 'संटोबर' 'पान । 'गुजिकार कदद महु पुत्रती पुरद मजरी बास ॥३ ॥ साज सक्त दिन मुस्त हु(योज सन्ताथ ।

भाग सक्तम ।दन श्रुप्त हु(याः इ. सन्तु हु(याः सनावः। 'गुणविजय' कहर् कद सुप्त सक्यों 'क्यवंचि 'पारसनावः ॥३१॥

### हाल —चीपाइ ।

'मरू' मण्डस मोहि 'मेडतु'', वास्त्रित हुस वृर्धि फेडतस । वेहनी फीरवि जग माँ घगी, पहनी छोड़ वात मह सुभी ॥३२॥

किन शासन मांहि बोह्या वार 'चकवर्ती 'भरताविक' चडार ।

तिम शिव सासनि चक्को होह च्यार सपरि मधिका वक्ति दोड ॥११॥ देमां धूरि 'मानवाता' मण्यो, चक्रवर्ता ते मुख्कि कण्यो ।

वन माता पहुती परकोन, राजकोऊ समस्द तन होन ॥३४॥ फिम ए बाख बृद्धि वावस्यक्ष, दंत कहर ग्रहा निवा(वा?) वसह ।

तिण कारणि 'मानपाता' कहाउ चकक्ती प्रहुतित शहरको ॥३५॥

क्षान देना परि साम्बो जाय है मोटो हुए महाराय । कोडा कोडि वरस सञ्च साम, प्रशा सर्ग पोइर भड़वाम ॥३६॥

कुन भुग माँ ते (हुयह) प्रसिद्धः, इन्द्रह राज्य थापना किन्न् । विणि नगर बार्स्स् महतुं' सीकाइ कक्सी वेहतुं ॥३७॥

'मेहतुं'वे 'मानवावा पुरी केहबी खाजी असकापुरि'।

जं मांटइ निहां धनपति एक, इपि शगरि धनकतः समेक ॥३८॥

कोच बान पहची सांगस्ति, माच्यु ते नालव केवळी । मेहता नी महिमा व्यति पत्री, विज वेखा 'भहतीमा पत्री ॥३६॥

चडक्ट चहुटां केरि ओक्षो गड़ मड़ मन्दिर मांटी मोक्षि।

परि परि चक्रांग क्लोक, वाजद मानुस मुख्य होस ।।४०॥

चिद्र दिसि समस्य सराचर घणो, व्राणी केंद्राणी तणो। कुंडक सरवर सोदामर्गु, जाने कुण्डक धरणी तर्गु ॥४१॥ गामद गयवर इय (व)र घट्ट, व्यवहारीक्षां मणा गम घट्ट । बनमाडी कोपद साराम, पासद 'फळवपि' तीरब ठाम ॥४२॥

देश देश ना सावत स्रोक, हावह दीठव नासह स्रोक ।

परना पुरङ् 'पास कुमार' राति दिवस क्याडा वार ॥४३॥ इस्तुं वे'रप नहीं मुमोवस्त्रः माणस स्थल पङ् जिहां मिक्द । पास दसमी जिन जन्म कह्माज 'सेंडवा' पासि इस्युं अहिनाण ॥४७॥

मेडनु' दीन्द्र मन चळसड्, देवलोक्त त तूरि चसङ्। 'मडनुं' देखी छंडा किसी पाणी भागक 'बागारसी' ॥४५॥

महनु देशी छेजा किसी पाणी भागद भागारसी ।।४५॥ मित्रर यह जैया प्रासाद नन्दीहबर स्यु मोडब बाद ।

सनाभंड पूजा मंडाण रसिया सावक मुण्ड बदाण ॥४६॥ महाजन नि मनि मोटी दया शंक दोक उपरि बहु मया।

डिमि २ तिहां समुकार, विणि सगरी तिन हम दमकार ॥४०॥ वर्णि नगरि सहाजन मां बडा वोगवेदियां कुछ सु दीवहो ।

मीसवाड' व्यति व्यत्डकम्ब साइ 'मांडण' तस्त्त 'नवमह ॥४८॥

वस परि छङ्मी वामी बसइ, स्विप रित पति सद वे इसह। नापु नद्र धर नज गामिणी जावक दे नामि कामिनी ॥४६॥

मणि माणक माटा मानिका। स्रोता रूपो ती बाखियो । सामि वाछि मारागे सांक्षणो । व्यक्ति यस पक्ष या अति पत्नो ॥५०॥

"हिमें दादी दिश्व बहु बान, साहमी सात्मणि नई सामान। सायु माध्यो बरि आ"नी पामो सी परि भी निर्देश। ५१॥

मीदार मेरा मरपूर जोना जॅन्न नगर कपूर ।

'नायक है' नवयोषन मार्थि, 'नायू सुग्व विजनह संसारि ॥५ ॥

पुण्यह पामी ऋदिह अपार जग अव अवह जै जैकार।

'साक्रिमत्र' सम सुक्र भोगका, सुक्षि समाधि दित कोगवर ॥५१ इ. हे' नेकन का जागा अकन कमा गण कर्ना स्थाप ।

'नायक वे' नेदन तुद्द कण्या सक्छ कथा गुण सद्दक्ति मण्या ! 'केसी' नद्द किसी' विस्तानम, 'दद्दारय' घरि किम 'छत्वमण' 'राम'।'४४' श्रीको सुरु काची विष्य बंधि, मात वात पुद्धती अनरकी !

'मेरवा' मांडि हुमा मार्गत् 'कर्मचंत् नामह कुछ चंद्र ॥ ५५ ॥ 'कपूरचंद्' चोत्रा नुं ताम 'पंचायण है पंचम ठाम ॥ 'नाम्' ना नंत्रण गुण मर्या, माणिकि यांच पांडच मनतर्या ॥५६॥

होड़ा---पांडब पांचा मादि जिम विचलो सुन सिरहार।

तिम 'मायू नंदन विश्व 'कमक्ष' सुविचार ॥५७। किम 'संक्ष सोक्सई' वपरि 'व्युंकार्सस ।

कार्क 'पनर महास्तरह पूर्व संजन जगीस || ५८ || इज्रह्म पत्ति फागुण तणह नोज दिवति रजिवार ।

बजाइ पांस पहातुम्म तमाइ निजा हिवास रविवार। क्यर सह पहा तमाइ कोचा करका सहार॥ थरे

राजसीय रक्षीयामण्यः, प्यापं रमाइ मरः शारि । 'कमर्चव चुंबर मण्यो कयि हुमा जय जयजार ॥६ ॥

कर्षे क्यात मुरति अवति विद्वां गुर अवद ठामि । बद्धते विकि तुरा विद्वे, गुर बद्दवी कमिराम ।६१॥ श्रीमद राह्न मु कोत्रीय करूमा रामि। निवास ।

त्रीजःइ राष्ट्र सु केत्रीङ कल्या राहि। निवास । माई मुज बक्कि होपनी सुरमसन थाइ दास ॥६२॥

आई शुज बांक्र होणनी शुरमान बाह दास ॥६२॥ रिष कवि मुख य आठमह कुँति क्ष्मान बाह ॥ जवमह सवति कतु शुज पुरण बाँद यह ॥६३॥ मेर्सि समि नीचन कहाड, दश्तमङ् सबनि चत्रार। पणि फळ खचा सुं दिई, केंद्र क्रमि सुस्पकार ॥६९॥

प हाम वेब्स सक्तवों 'कमचंद' सुखकंद । सुवित समापि बाक्तुं बीज बकी जिम चंद 11541)

हाछ --राग गौडी।

रेंक दिन इस चिंतह, नायक द भरतार,

सुक्ष सेनि स्तो आग्यो स्यणि महार। मर्दे पूर्व सब काह, कीघो पुण्य अपार

तेणि मही पान्यों सुरा संबंध सैंसार ॥ ६६ ॥

देख मंदिर महद्दी सणि सालक ना द्वार, निन नवां पद्धरवा नित नवका काहार।

नितु २ घर साबद्र, सन्य गरम भक्तार

वक्षि पास्या परिवल पुत्र वस्त्रत्र परिवार ॥ ६७ ॥ १णि सवित्तवि कीथड, सुना श्री जित यम

विष (व) रसि हुंसी कीचा कोड कुक्में। 'भन्नो' 'कपक्रमो 'साडिमार्' सुक्रमाझ

कोउ परिवृद्ध वरिया विक अर्वेति सुक्रमास ।। ६८ ।)

प विषय सकि वसि प्राची नई बहु रंग जिस सकत नकर रहिर जीवर कहर करेग

जिम नवण तणहरिम वीवह पढश पर्नगः।

रांगि करि वेथ्यो वींच्यो वाण कुरंग अस्त्राणी पाष्टत करिणी सद सासंग ॥ ६६ ॥

386 पेतिशामिक जैस काव्य संग्रह नारानद्रकाटा मीठी मुद्दुरा सकः

काका नह फोर्स कंडा मूळ असस।

रमणि सोसण चण, परदारा गम(न) किंद्र, तोदि तुपति वहीं गुप्त जिम सारक्ष अधि पिद्ध ।।४०।। प करा पृतारी घोड़ देस विदेस

विण साम् पाणी अञ्चल करस्वा केस । विणि बिण आस्यद जं सद कीचा वहु पाप।

ते अझ मनि आणह, जिम था काम**इ वाप ॥ के**१ ॥ कोइ सुगुरु मिख्य से निज पातिक आखोरी,

गुरु वाणी गैंगा पाप तजां मक्ष घोऊ । पद्दः 'मेंबता मां साम्या वड संप्यार ।

भी 'कमक बिजय शुरु, सकस साख संबार ।। ५२ ॥ साइ नाम् इरक्या निरसी वस शेहार,

भन २ य <u>स</u>निवर तथा गढा शक्कार। जाब जीव एड्डिन दुस्य साम आहार ।

मीठाइ मेवा विग्रह पंच परिद्वार ॥ ७३ ॥ प गुर संवेगी वैरागी धन धस्त्र। म भोटो पेडिन टाज पेचावन्स। मात्री बंदी स्थ, कहा 'नायक दे केंग।

सुरुजी ब्याखोदण शापा सुहर एवटन ॥ ५४ ॥ बक्ता वंदिन बद्द सुर्चित् 'नायमाह भासोधण सेवी जन बंद्द गडनाई।

माध्येयण नी विधि गीसार्थ समझाइ !

दिई अगाताय हु, साम्ह्रो पाप मराह ॥ ४५॥

आदोयण काति, बीस वरस पडलीतह, विम कोअज मातसह, गीतारय होयीजह।

निजि कारणि तप गष्ट नायक गुरु नि पासि ।

हेयो आस्रोयण, अवसरि मनि बद्धासि ॥५६॥

वस्तु तर बोलडू, 'नायडदे' नुनाय।

ते दुर देशान्त्ररि छइ तपगठ ना नाम ॥

द्वम्दे पणि गउ मोदि, मोटा पण्डिन राय।

वस्या बाळावण १३ छोवुं तुम्ह पाय ॥५४॥

वर क्स विजय गुरु शास शांकि सब जाणी।

'नाथू मित दाठी यम राग रंगाजी ॥ बाडोयग दीयी (मनवरी) बहु जगीम।

उपनास स्टू बहु अहम निम एकवीम ॥३८॥ नियक दे नायक, जोडो हुउ निज पायो ।

नव शब्द करस्युं ए प्रमाय तुम्द बागी ॥

विके मुम्ह पसायई हु(थ)3 निमस त्राणी । स्राज सकी सभिप्रह, टामि भाग नह पाणी ॥३८॥

भागे यहा भागवह द्वान नरा गर राजा ॥०६

पूट्य निक्त सारी निम भार 'सुरनाज ॥ सुम क्यु करी तर छीज" सजम जाय।

जद्भी वामीजः। अजनामर सुर भाग ॥/ ॥

340

#### दोहा ।

साइ 'माराप' कुछ अछपि सु , इस्तिमछ 'नथमछ' ।

बियम बियम रामि नवि ग्रहमो, बोक्फ बिस समझ ॥८९॥ निज कुडम्ब तंत्री करी, 'नाथ्' ऋद्य निरघार ।

तुरुद्दे सङ्ग(हुच)व इचयना, हस्युं संवय भार ॥८२॥ 'कर्मचन्द' कुमर प्रमुक्त सह कदह ण वात ।

अम्ब प्रमाण **छ**ङ् वात्रजी न ऋरू वर्म विभाव ॥८३॥

जिम कास्रोयण सवदारि, मिल्या सुगुरु निकस्ह । विम इवि गऊ नायक मिस्क, वो त्रन रुखें निश्च ॥८४॥

हाल राग तोबी'---

इसा अवसरि काद्वर सहरि करि दुइ जनमासि।

विजयसेन सुरि 'संबत्तद्र', बाध्या सित्त फासी ॥ 'नायु' पोचद पुत्र संद, शुर नद वंदाबद ।

कर्मचन्त्र' शुरा चन्द्र देशि शुक्ता बोक्सवद् ॥८५॥ शउपनि जैपति ए क्यार बायक ग्राम व्यक्ता ।

ज चारित्र बस्यह लही सो शास्यह विचारण।! 'नाथ शह को मार्थ संमक्षि गनि नाथ।

हरदमा चिन मोद्रि क्ये शहड चिंतामणि दाय ॥८६॥

गुरु पद्दः माम् साद्दः मुगो भीमासा महि।

'दीरकी दश न नणद इतु पर्दुर्नुठओ दें।I

'कमयम्द्र भूंकर भूग्यत्र मधु साथ समेखा ।

समय लेड गु साउयो थायो जग्द मेका ॥८५॥

348

सीरत देइ 'मेडता' बकी, 'सान्द्रही' पधारइ ।

पर्वं पज्नूमण पारणङ् 'राणपुर' जोहारङ् ।।

'तेगम **भावर तीय दोड़, मिक्किमा चरकाण्ट**'।

'शास्त्रोर्ड' संघ बंदवा जाम्बो सग जाणद्या(८८।)

<sup>'क्</sup>मछ विजय' गुरु तिहा चडमासि धूज्यना पग वेदह ।

'बीहो' वालु संघ रंगि, नायह तय संदह ॥ विद्या थी गुढ 'केसंबक्षी , 'ब्नीरोद्यी' आका ।

त्महाया गुरु कसमझा, त्मारहरा आवह। मनुक्रमि माम्हो संब माहि, पाटण पचरावद् ।।८६॥

पुग्परन्त 'पाटण प्रसिद्ध मगरी मिरताज । निहां 'हीरजी' निहोंग जाणी, रहह 'तप गछ राज ॥

देख सुभा जे 'मेहनद् हुमा मंडाण !

चारित्र लेनां 'कर्मचन्त्र' क्यूयंड जय भौप ॥६०॥

कीमणवार सद्देनीई, क्यु गाम शीमाडह ।

'नाबक है' पनि पांति रांति, करि मोटी मांडर ॥ घोना रूपा ना कथोछ, श्रासी शुविद्याती । साम्रि साम्रि श्रामि सारुणां पर वस्त्र पी नासी ॥६१॥

नहीं करम्पड भोख होता, वपरि शम्बोध।

मागरबंधि मोपारी पारी, यक्षि कुंकम रोछ।।

पन्दम पसर छोटणा माणम छत्र मिछीया।

सामा आह गुडाह जाणि नेसूबा फरिया ॥६ ॥ मिल्या महाजन मोडवड वहठा वह टाहा ।

चाडीमां निवर्ग सगद्र, स्रीया बस्तवसा ॥

दंब तणो पन मक्ति युक्ति, गुरु गुरुणो शेष्टया ।

३५२

सहसी साहमिणी संविमाग करि पातक केब्सा ॥६३॥ सणागाय सव हाट पाट चढ्टा चढरासी।

रुटो गृहो बहुत तेश, नेजा ख्यासी ॥

मेडतोबा' म हरांण देणि बीचा नीसाण।

बाजह मझछ त्र पूर, धडह कुमदी प्राप्त ॥६४॥

घक्छ गीत गाई अपार, गोरी गुण र(ओ?)री।

'कमचन्त्र' मुप्तचन्त्र देखि नाचंति चकोरी ॥ सड (१) मोसिन बड्र संद नद्र, बोख्य चिरुदाडी ।

सह (६) सारमा बहु सह ग्रह्म बाव्य । बर्व्य हार हेता तावी । ६५ । व्यक्त अस दोव्यन्ति दाप्र कर हेता तावी । ६५ ।

ख्या महा दावस्य दाप्र कर बता ताणा ।दार कर्मेचन्द्र कुंसर बहार स्ट्रहार करावद्र।

विम चिद्र गोघव मात वात, 'द्वारवाण सुद्दाच्य ॥

मायद मडड बिमाछ भाक, कुण्डक दुः दोग्यः । दियदद मोतो तण (३) द्दार गीगाञ्चल जीगद्द ॥६६॥

भाभू मैधन पहरस्ता कर श्रीकण जडीमा ।

दीयमा केवा काल साल, सियुर शिरि चढ़िया ॥ बोक्ट इम गुल कोक योक परदेसा पायू । छत्रीस वरसे छवता यन २ ए नायु ॥१५॥।

पन २ चुसर कमपन्द धन २ म साइ।

धन २ शाह् मुरताय' धन 'मायक दे माह॥

मुगय मरि नफेरी मात्र यात्रह मरणाह ।

एक भगद्र ए विस्तुपाउ । एमीज सवाद्र ॥६८॥

वानकि २ शक्षण, दीलाई जे भागई। पद्म दण दयां भरी, विक्र चालाई सागई।

षप्पर कीमा फोट बोट, दमाम दीघी ।

'ओसवास्त्र' मूबाङ घन, इम कौरति कीघी ॥१६६॥

माचक सई यत कम कम कान देह दास्थित खेंबह ।

इम झाइन्डर परिवया, आज्या वन संबद्ध । त्रिण प्रदृक्षिण समोसरण विधिन्युं गुरु वंद्द ।

'क्रमचंद' सळ्ड हेइ, चारित्र कार्लद्इ ॥१००॥

दोहा'— 'क्रेन्दि' रवि क्षातह वप गण गचन बचोत ।

'कारचर' राव क्ष्मतङ् तप गण गयम बचात । दुरित विभिन्न वृद्धि किमा, विभ कुमती लचेत ॥ १ ॥

'मोडफ' कुछ मंद्रण ऋरह, 'सहमंद्रकि उद्यास । शंक्य 'सोम्बर बाक्नड, बीज' दिवसि 'माह' मास ॥ ? ॥

'सेसी' पिर आपी घर, निम 'पंचायण' पुत्र । छठी नादि आवी क्रिडं छड् (६) मानसे चारित्र ।। ३ ।।

हाल राग धन्यासी'— विश्वं मो दे शुनि चाला क्याय नद पाला ।

आत्मा गृभर देस पातिष कीद्व प्रवेस ॥ ४॥ 'विजयसन' सुरिराय प्रणित पातक जाय।

ते छ्य नई (६) दीची दिसा अव्यास संबना दिस्सा ॥५३

'नैमिबिक्स 'सस्यू काण, 'स्र्विकस 'सुरतांज । 'कमबन्द सिन साम, 'कनकविजय' गुणवाम ॥ ६ ॥

'कपुरचन्व' ते छहि(य)इ, 'बुंबरविशय' मुनि ऋदि(य)इ !!णं! सम्बद्ध मो सिरदार, 'भनक विश्वय' बणगार । ए मोटड महासार, श्रीमाचारज समा॥८॥

348

पोत्तात पर्णारी, 'विजयदेव गणपारी । तेइनइ दे शिष्य दीनो, अदिव इनइ नगीनो ॥ ६ ॥

'क्सक विशय' शुनि वें हो, करपहरा तणु वेहो । 'वित्रयदेक्टरि' पासि सगस्य शास सम्यासि !! १० !!

शुरु नुं पास न सुरुष्ट, क्लिय बढ़ा नो न चुरुष्ट । नाममास्रा नद्र व्याकरण, कीवा व्हेंड सामरण ॥ ११ ॥

जोतिय वर्ष विधार आणह सँग शयार। 'पण्डित' पदवी विक्रिया, सोख सत्तरि' प्रतिप्या ॥ १२ ॥

'विसा' 'क्रो' क्रित बावड, 'अम्ब्बावाड' सोहावड ।

रत्राची कवि घणी काचि विशयसन सुरि' हाथि ॥१३॥ 'बेसिंग' में विरद्यांग, 'टॉमाइटि चग भाष । पाटि क्टोबर पूरो, विशवश्व सृरि' सूरव ॥ १४ ॥

'नेबिगमी पाट वीपद्र, वेजि सरज जीपद्र। पूर्व संघ जगोम 'शीविजयदेव सुरीम' ॥ १५ ॥

मक्षत्र भटारण भावत्, 'पाटणि श्वत्रमासु शावत् । मोळ निहत्तरा वर्षि 'ग्रासी आविका दुर्पी ॥ १६॥

मीद्र प्रतिप्टा ते भट्ड शामि वास्त्रित् शंहड् । पोस बहुत छट्टि सार मही जिहां दोष अदार ॥१४॥

'मीबिजयदेव' सुरिंदइ सक्क संपत्रि आर्णदह। 'कनकांबजय' कविराध कीचा भी उपहास !! १८ ॥

इम जे गुरू नि भाराधाः, ते सूक्ष स्ववि साधाः ।

'विजयवेव गणधार, मूनकि काद विदार ॥ १९ ॥ साद्वि 'सडेम हहार, करका सुगुरु दोदार ।

'माडबगड़' गुरु तेड्या, जुनति मा मद् फेडया ॥ २० ॥

रेग्गी 'तपगछ माह स्पूमी मयो पातिसाह।

जगगुरू परि पूरे बद्ध 'विजय देव' सुर ॥ २१ ॥ सादि 'महागीरी सापद, नाम 'महातपा' नापह।

चंद्रके गुरु मोटे, तोडि करइ तह गोरे ॥ २२॥

गुद्दिरा निसाल गाजह पातिशाही वाजा बाजह। मिछीया 'माछवी' संब, 'दुसिणी' बावक संघ ।। २३ ॥

पांमरी दाइ पग कागा चड़ केमरि बादिई वागा।

मिमक मसमञ्जनातु, पनि पण्डुन बिराइ ॥ २४ ॥

भीनो बेह गांठाडा विंड दोपा पणा भोहा। भावक भारिका सावड मोती थाले बंधावड् ॥ १५॥

बाद सार गुर पुत्रई तेहना पानिक घुनई। गुरुको मह पटि शेवड, विजयदेव चिर्रशीवड ॥ ६॥

दोटा

'प्रिमप देव शुद्ध गाजना 'गृजर देशि पिहार। मनुष्याम करना माविया "मारंग देग धतार ॥ ।।।

विव्यक्ताबङ सोरथ बटा सहस्र मीर्थ शतार ।

तिहा भी भराम अमीनया, पृष नरामु बार ॥१८॥

१५६

'गुण बिजय' कहर मो'सिद्धगिरि', स्थान घरत गरा पाप । बक्षवन्त काठी जिहां धणी, 'बाइनकि' तुं बाप ।। २६ ॥

के नर परि क्छा करह, ओहार्जुसय माप ।

'गुणविजय' कहर तेहना टक्क, खहस पत्र्योपम पाप !! ३० ॥ 'गुणविजय' कहर राष्ट्रेज तथी, आकारी मोटो मर्म !

काल पत्योपम संविधा, टब्ब्स् निकावित कर्म ॥ ३१ ॥ 'गुम्मदिक्रम' कद्द 'विमकाचर्कि पंचकोडि परिवार ।

चैत्री दिन केवल कार, 'पुण्डरोक' रामभार ॥१थ। 'गुणविजय कहर गग मो वडा, 'दार्मुकव' 'गिरिनारि' ।

इक द्विरि 'काविसर' चडपड, इक द्विरि 'नेमि कुमार ॥ ३३ ॥

### हास--राग सामेरी 'श्रृंजय किनकर बेब्ह, गुरुकी निज पाप निर्केटह ।

हुद् 'दीव' करी जोमास पूरी 'खोरडनी' जास ॥ ३४ ॥

'बीएजी' मी परि पूनाजो तिहा 'तप गळ' केरो रापव । 'मिरनार' देखी(दुन्क) नेटड राजकि (धिर्) राजा जिन मैटड ॥३६॥ बिक्र 'नंबद नगरि शुरू आका, सामहिमां संघ फराबड ।

भागी हुइ एक्स नकाणी इक साम्बेक्ट करवाणी ॥ ३६ ॥ कामी हुइ एक्स नकाणी इक साम्बेक्ट करवाणी ॥ ३६ ॥ तिक्रों भी नवि (चक्रिंग) गूज्य प्यारक्ष, सर्जुकर्य देव मुद्राग्य ।

त्वा भः बाव (पाकः) पूरूप पमारकः सन्नुतायः बब अवः छः। 'र्यमञ्जतः सति चक्रासि, तिवां भी भाष्या चतमसम् ॥ ३७ ॥

विहां त्रिण प्रतिष्ठा सार अपद्वान चावपु हजार ।

रारणा 'रामाहर माहि, श्रीसंघ काणक सद्धाहि ॥ ३८ ॥

रका 'राजनगरि गुरु भाषा चडमार्थ शेव करावा ।

की के 'बीबीपुर' मंदि, गुरु चनुर चडमास चाइइ ॥४२॥

ऐतिहासिक जैन काव्य संप्रह 146

'पारणि पुशास्त' भावह, 'सीरोही' सोह चढ़ावह ! ममिनव पर्वा 'तेत्रपास', प्रातबंश तिसक 'तेमपास' ॥५०॥ राय 'मक्कबराम' वहद् बीर, तेहनि घरि जेह् वजार !

ते साह तिहां किणि भाषा, गृहति बंदह मनि भाषा ॥५१॥ फरह यात्र 'विसक गिरी केरी, निष्य आश्रह शक्ती फेरी।

आबद्र 'क्रमीपुर' फेरो, हमकाबद्ध होस्र नफेरी ।।५२॥ पूज्य भी नद्र फहार परघान, प्लखुं दिखं शुक्रानि मान ।

करि ग्रेड क्यारी बानी, शुक्राज क्यू वुं प मानी । १५३।। गुरू कहा अम्ब मनि नहीं दोस, टाउड तुम्हे सबस्र किंग्स।

विद्यां क्रिकेन आपिन करि क्षीया साद्वि सद्व को नि दीमा IPANI

प किरित्म बंधी ने बुक्ड तेइनि कालीसर शुक्रा। मोद्दा माहि मेस कराच्यत, पुण्यह शंकार भराज्यत ।। १९६१

भाषारम 'विजयानंदि' गुरु की बांचा भानंदा । भी 'नेदीबिजय' एक्साय फेइन मोटर महबाय । १५६॥

भनविजय 'धर्मविजय नाम, शक्क हुद्र सवि अभियाम । इत्यातिक सुनि करा भाज्या पुणि शुह वर्षे भाज्या ॥५५३ माद कर्द्र 'मीरोही पंचारह, विस् बीननि रा अवचारी ।

'रोजपास सीरोही सावद 'श्रीविजय देव' गुज गावदा।५८॥

धात्रनगर की विकरता. फरता रूप कदमान ।

रायदेनि" तुरः सावियाः जिहां राजा "कड्याण" ॥५६॥ विजयदेव सृदि' वड बनाय बाचक ग्रंच सम्बद्धि।

ईडरगिरि' शिर'क्ष्यम जिल . शैरधह हुइ रंग रेडि ॥६०॥

'इडरगड़' युक्त मंडणंड, साहिष सुक्त दातार। 'गुणविजय' कहा भगक करंड, 'सुगंगका' गरतार ॥६१॥

'रायदेश' रिक्रशामणतः 'ईकरणदः' सिरदार ।

and a mark tacket

भरि २ करसम् भति चना फाग रसह नरनारि ॥६२॥

### **रा**छ—-फागनी

वपगञ्जो गुरु राजीयो, रमइ कुग्यनुं फाग स्वस्ता । परणो समवा सुन्दरो जिनमांजा वर वाग । स्वस्ता

परणा समवा सुन्वरा जिनमाणा बर वाग । **घळ**ना कुण्य काग गुढ की रमद ॥६१॥

परिसुं पाप पत्राक्ष्या नेम उप निर्मंख नीर (ख०)

चुमां चंदन चित सर्चु, छाटह चारित्र चीर ॥छ•छु०।६४॥

परेपरा भागन बहर, बहरा तुंग तुरंग छ०। ज्ञान स्थान नेत्रा पणा कोसा सहरि तरंग ॥छ०।६५॥

चक्छ संभ सेना मिछी बाजह सग जम द्वास (स०)

वाषक पेडिन वंबरा सूरा साधु अहोस ।।स० १ द्व॰ १६६)) १७ दिनि गुर्टीन बोनवह, 'तपागऊ परिवार स्ट०।

पक सम्बारी बीनानि, शबकारक शर्मार छ०।पु । ६५५) तथार सम्बन्ध करि करित समय सम्बन्ध

विभाज संघ तुम्द् करी, कीयु क्यम काम ।छ०। दवर एक दूरों थाणीर, आचारित मुक्राम ।।छ०।पु०।६८।।

भाग भंग रायण प्रस्था भागः मान वर्गतः।

र्वपक कतक माळती वासँती विकर्सतः।।स (पुण्डिश)

चंपक पत्रक साम्रती वासंती विकर्सत ॥स ।पुः।६६। तिम भस्य साम्रा बराडी, भफन करत सुनिराण ।स०।

'क्नकृष्टितय बाषक वह, करव प्रायर आज ।(छ०।पुरावत)।

पेतिहासिक जैन काम्य संग्रह 360

क्छता गर्छ सूपति समद, जोव सहुरत सुद्धि ।**ड**ा

माचारय वाचक वस्ति, वस्ति जोसी बहु बुद्धि ॥स०।पु०।**४**१॥ मन मान्यु महूरत मस्यु, सङ्कनादिक नी साक्षि किल

'अजुबाकी सहि' व्यति मसी, वहि मास वैद्याखि' ॥स•ए । भरा। गुरुजी नइ सह बीनवड़ ए छड़ दिवस पवित्र ।कः।

सोमबार सुद्दामया, ६ ब्रु पुच्य नश्चन ।।छ०।पु०। 🕬 'ईंडर'र्संघ स्रिरोमणि, 'स्रोनपास्त' स्रोमचन्त्र'।

अधिकारी सा 'स्रजी , सुन 'साव्<sup>\*</sup>छ कर्मद ॥ ५० ए॰।४४॥

'सइसमस' 'सुन्दर' मड़ा, 'सहजू सोमा' मोडि । इ०। भन की 'मनजी' 'इंदुकी 'कमीचंद' महि सोटि ।भा०पुः।४५॥

चासी 'राजनगर तमा संपन्नी 'क्रमयसीह'। छ०। 'पारिक' सहमन्पुर तजा, 'वेखा' सत 'चांपसीह' ।स० पुण्य ०। ४६।

'पारिस्त' 'देवजी' 'सूरजी', 'बानसींग 'रा(व)सींग'। स । साह 'मामा' 'तोल्हा' मस्य, साह 'चतुम् व मिय' (स॰ पुरुषः) ४०।

'नामय' 'नास्' 'मठा' सका माई गुरू ना होह। छ । 'कोठारी 'मंडण सुस्तो 'बउराज' रहिमा जोड् ।स (पुग्य+)५८।

'मसमराज राचा बरू, मंत्री 'समरम' सीइ स्त्र०।पुग्य० ५६। मेत्रि 'छन्' नद्र 'सीमधी 'सामा 'साजा' जोद्राखः।

'फटिमा 'मास्त्रजी भागमी 'स्थ्या' 'चाथिमा दोइ।स०।पुग्य०।८ 'गोपी वीरको सेपजी निमवक्कि 'वारजी साहास०। देवकरण 'पारिस 'जस् 'उ करहि एउन्ह १४० पुग्यकाटरी

'कर्मसीइ' नद 'मश्सी, तैजपास' समदन कोइ। छः।

'मानजी' शाह 'स्रकी', तिम वक्षी 'तंजपाख' । छ०। इरवादिक 'इडर' तणाः, मिस्यव संघ सुविधाख ।छ० पुण्य०।८२।

'पाषड' संघ सङ्ग मिल्यो, 'श्रहिम नगर' नुं संघ। 'साक्की' नुं संघ सामठड, 'प्रवृमसिंह' 'बांपसीह' ।छ०।कुग्य०।८३।

साह 'नाकर' भुत इति विद्यां, 'सहजू' साह उदार छ०।

दानि मानि कागस्त्र, 'ईडर' होमाकार सि॰हुग्य०।८४।

रिक्तारी निज वर चर्नु तह्या 'तपाछ नाव छ०। पट्ट देवानि कारणि संघ चतुरिय साथि छ०।पुण्य०।८५।

इंग सबसरि बोडिबमा 'यमविजय चन्द्राय ।छ०। 'धान्त्रयदिमय' नामडे बडि, बारू वानक चहाय ।छ०।पुरुव०।८६।

वार्यादशव नामइ बाक, बाक वाषक कब्रुव (४०)पुरवराटस् वर बारित 'चारित्रविजय', बावक कुछ कोनीर (४०)

कोया पण्डित परगडा 'कुसलविजय' कतीर (छ०।पुण्य०।८७। 'कनकविजय' कावक तुम्हो तेहड पणि आवासि (छ०)

वन ते स्थार सक्त्रता, पुद्रा बावक पाम (४०)

कठड तुम्ह तुठड शुक्, निज पद दिश सुविवेक । छ० । विभयवंत बावक बद्द शुक्तिं दिल्य जनेक छ ।पुरुष ।८६।

विभववंत कावक वर्द गुरुति दिल्य सनेक छ । कुण्य ।८६। दुन्दे कद्द छड ते सदी, पणि तुस्द कुण्य अपार । छ ।

सिंध सामती सीजीई गुरुजी यह गढ भार स्व०पुरय०स्०। इस गुरु चरण स्वागिया माणम देखह थार स्व०।

'दोरद जिम केसिंचजी निमधान्या गुरु पाटि छिनसुग्य गरेश बाम याच तप बाजीत, सार 'सहजू व्यक्तिराम छ ।

नाम उन्द्र शुरुत्री ऋरद्र 'विजयमिंद् सूरि' माम ।स**्**रापुण्य**ा**हरू

350

वक्रता गढ सूर्पति भन्तः, जोव महुरत सुद्धि । ४०।

साचारय बायक वित, बिंह ओसी बहु बुद्धि ॥४०ए०।**५**॥

मन मान्यु महूरत मर्क्युं, सङ्घनादिक नी शासि स्र०। 'अजुवाकी स्रक्ति' अति मक्की, विद्य मास वैद्यासि' ॥स॰ापु ।धनी

गुरुप्ती नइ सङ्ख बीनवद्, ए छह दिवस पवित्र छन। सोमबार खुदामणा, र दु पुच्य नम्रत्र शस्त्र । ४३॥

'ईंडर'संघ झिरोमणि 'सोनपाख' 'सोमचन्द्"।

अधिकारी सा 'सूरजी', सुन 'सार्'ड अमंद् ॥ छ० ए॰।४४॥ 'सद्यमक' 'सुन्दर' मस्रा सहतू' सोमा' सोडि । छ०।

'मन भी 'मनजी 'बंदुजी' 'जमीचंद' नदि सोडि ।म्छ०ए ।<sup>छ९</sup>।)

बासी 'राजनगर' दणा, संबंधी 'कमबसीह'। ८०। 'पारिस अइमरपुर' तजा, 'बेझा' सुत 'चांपसींइ' ।छ० पुरस्व। • ६।

पारित' 'देवजी' 'शुरजी 'बान सींग 'रा(व)सींग'। स्वा साद 'मामा' 'तोल्हा मका साद 'चतुमुँत सिंघ' (छ०।पुग्य०) ७० । 'मागा' 'मस्' 'मेठा' मका आइ शुरु ना होइ। छ०।

'कोठारी 'मंडण' सुसी 'कडधक रहिमा जोड़ ।छ•।पुरय ।<sup>७८।</sup> कर्मसीह नइ 'पश्ली' 'तजपाल' समक्र न कोई। इं०।

'मरायराज राचा बरु, मंत्रो 'समस्य' मोद्र स्ट०पुगम•'४६।

मंत्रि 'हर्गमइ 'भीमत्री' 'भामा' मोत्राकोइ।छ । 'फरिया 'मायत्री मागत्री 'सत्य **न्याविधा' हा**ई.स०पुग्यश<sup>7</sup>

गांपी 'बोरजी सेपजी निम बसि 'बारजी साह छ। देवकरण' पारित्र 'जस्' उ करदि बढाइ ।इ ,पुग्यवादर। ~

गुरु उपरि करह क्ष्रुणा, साह दिई तरस हार्रेग । यथा संघ स्युं गुरु करह, 'बायू' यात्रा जेंग ॥४॥

'गुज विजय कहा जा अस सि(य) उथन २ 'विमत' तरिंद । जिल सबुद गिरि थापीव 'मर देवी' तुं नेत्र ॥ ॥

'मर्बुद' गिरि वीरय करी, यंगलबाढि' बीर । स्यार 'खोरादी' माचिया, जाले अभिनवी'दीर' ॥६॥

चौमामुं गुरुकी करा, 'कीरोही सुप्रक्रम । तकपास' बाद वसुर सहु संग करह द्वाम काम ॥॥॥

विजय इसमी दिन श्रीपनुं, 'बिजयदव शुरू पाछ । 'विजयसिंह सुरी' तयां गायत्र 'बिजय प्रकाश' ॥८॥

### राग --धन्यास्त्री ।

महाबोर जिनवाटि पुरंपर स्वामि 'सुउमा साहहजी।
'र्जपू' 'प्रभन्न' जाय्येनस्य सूरीय यसोमङ्ग' सन माहहजी॥ इन अनुअभि 'जगर्यं', महासुनि र्युकाक्षेत्रमि पारिका। 'अया विरुद्ध तस रागह थाय्यु मेहचाटि सायाटि॥६॥

तिम नप गरि गुजबन्ति पाटि, देवसु पूर्व शुव्यकारोजी । र्थपासम पार्टि गुज सुन्दर सामसुन्दर सम्पातीको ॥

तद पर्या छपानिव वार्टि आर्ट्य्वियम् मुणि ईदामा । भारताउ जीने निदस्य ≰पाट जिस्सा स्थापेड पंभाजी ॥१०॥ स्थापनार्टि वार्टि व्यापाट - विकास स्थापनार्थः

मरपायनित पाटि परम गुरु, विजयशन वेरामाजा । अदरवनीय पाटि होरो 'दीराजी शुरु सामागोजी ॥ 162 'कोरतिक्रिया' 'ग्रावण्यभिजय' वाचक पत्र दोइ दीद्ध ।

माठ निर्मुप पत् बापीमा, मया सुगुरु इस कीहर (क्र•स्फ्रिमः)।११। श्रीफल करी प्रसाधना, श्रीमण बार सक्षार । महमूत्री 'सहजू' तिहो, सरची पंच हमार । छ०। पुण्यं ०। हें प्री 'बल्यायमञ्ज राव रश्चिका, 'इहर लगर' माधार ।छ०।

सा० 'सहमू' बरसव ४८६ वरस्यो अयजयकार छ०।पुगय०।६७) विक्ष ज्वेट मादि विद्यां, विस्व प्रविष्ण एक । छ० ।

सा० 'रहीमा' बरसब करा, सरचइ इस्व भनेक छ≉।पुण्य०।£६। मीत्रद्र पक्रवादद्र प्रक्री अमराज्य अस किट छ०।

पारिका' 'पेत्रजो' नो मरि, पृत्र्य प्रतिच्टा किस । अशपुण्य गरिका

र्संपन साम्र इक्यासी(य)१ करसम् हुमा व्यार्गह । छ०।

विजय देव सुरि थापीमा 'विजवसिंह' सुरिंह (#oसुण्यन)श्टी

**पष्ट मंगळ दिइ ५% वर्ड, वात्तइ होस्ट मीसाण (छ०)** 'निजय वेव' गुरु पाटवो प्रगटिक तथ गढ़ भाग (स०)पुण्य**ा**हरी

शुर मानारज ओवधी, 'इडग्गड़' वहमासि 🖚। राप 'कस्थाण्य' रासीमा पर्दुवाडो मन आसि स्व धुण्यश्रश्वा

दोहा ---महत्रद्र 'सीर (ही) बकी शेवद मा तेशवाक ।

मापू पृथ्यं पवारिश्च चेत्र मास सुर सास ॥१॥ तेद योगति मन धरी शुक्तभी ऋग्द्र विद्वार ।

सम काक बहुता विकार, करसब करह भगार ॥<sup>२</sup>॥ माम्दा मादा साहती, दायी जीवा जाहि। र्मपनी 'मेहाजक' मिस्री शुरु पृश्व कर शाबि ।।३॥

## ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह चतुर्थ विभाग

( बिमाग मं० १ की बनुपूर्ति )

कवि यस् विरचिता

जेसलमेर भाण्डागारे ताड्पत्रीण खरतर पहावली

# ॥ श्री जिनदत्त सृरि स्तुतिः॥

(I) 14(1)

किल विद्वहं सार्वतुः चढह सहर रहसु चरुरायुः । जिस विद्वहं सम्बद्धः याव वेणु निस्सकः हुइ सुसुः।

किम विद्वर सुद्ध होत कहा, पुम्मुक्तित गासह।

विष्य विष्ठव हुव विद्धि वृदि वारि**द् पणा**स्तर्थ।।

किम दिहर हुद सुद्दर प्रस्मार कानुबहु कह कारकुए । पद्भ तब प्रिय मंद्रित 'पास' किन्तु अकसमेरि' किन फिल्स्यु ६ ॥१॥ स्थम मक्सि परि क्युह काम पुणि पैच स प्रवाहि ।

रुक्णि पिम्म पवाधि बंग इरि इरु मन(त) बिनडहि ।। रुप्

ापस्युदा काण सक्का ता दारसाह क्युड्ट । नस(व) रुक्ति संक्षित्र सीसि जाव सहु पक्काहि जियबद् ॥

रै मार्चर, र शहरवक, ३ पनासंह, ४ सक, ५ वह कहतू ३ पिश्कारहु, ७ सुविज, ८ सूत्र १६४ ऐतिहासिक जैन कान्य संग्रह

ण्युलसद्दिम पाटि पुरन्दर, 'विजयसेन गछ घोरीजी । पाटि साहिमइ 'विजयनेव' गुरु, गुण गावद सुर गोरीजो ॥११॥ 'होर' 'जैसंगजी पाट दोपावद, 'विजयदेव सुरि' सीहाजी । पूजा माम कर्म वप घर्मिइ, राजद वप गछ छोदोजी ॥ वस प्र' दोपक रित पतिजी, एक 'विजयसिंद' सुरीकोजी ॥ इक्स्पटर्सिम पाटि पुरपोच्मा, पूर्व संघ जगीसोजी ॥१२॥ सोकज्याकोडा वर्षि दर्षि, 'सीरोही सुख पायवजी । 'अरमनदेव' मुसु पाय पसावई विजयसिंद सुरी गायोजी ॥ 'कम्स विजय' या महिल पोडिल, 'विचालिकाय' सुर वेकोजी ॥१॥ 'स्वर्म विजय' पण्डिक पास प्यवस्त वायव वपनक वेकोजी ॥१॥।



(पत्र ११ की शतकातीन क्रिक्शित, जयर्चंद सण्डार वे ना ६१)

वव तक्षण्यः मीसणाः धम्म वीश्मिसुरिम२६ सुविसास्त्रः । संजय सिर मासुरह दुसहद(व)य दाद करास्त्रह ॥

नाम नयम वारुमह नियम निरु२७ नहर समिद्रह ।

क्रम कोय(व)निदृरहर८ विमखपह पुछ पसिद्रह ॥ रप्तमण स्थरश्ह घर दुम्बिसह गुण गुंजारव सीहर ।

'जिन्नकुन्ति' अणुसरहु पय पावक-**रहि-घड-**सीहर ॥६॥ जर क्र<del>य नद्दय-</del>रज्यु छोड्-छड्रिसिंह गत्रजाततः।

मोइ मच्छ उच्छक्तित कोव कहोस वहंतर ॥ मनगपरिदि परिवरित वंच बहु वंड दुर्सचर ।

गम्बद्देश्यास्य गंभीत अमुद्द् आक्त सर्वक्रतः।

र्चमार ममुदु३१ जु परिमड ममु पुणु पिन्सिवि दरियइ।

'जिज्युक्तसुरि' बनवसु अणि पर तर्रडह२३ तरियह ।[v]] धास्य किवि को सख्यि केवि स्तरहरू४ (व?) रिय पशिद्धिय।

व्यर टाइ डाक्सियइ३५ मृद निय विचि विरुद्धिय !! रिप्दे न क्रिंपि परत्र १६ वेकिस परप्पट जुम्झाह ।

स्पाद इराइ मणि मुणिबि न किबि पहुतर बुज्यादि ॥ 'निवन्त्रम्रि' जिल नमहि पय पडम मण्डु ३०(गञ्डु) नियमणि बद्दि

संसार काहि दुर्चारे पहिंच 'विनहु ३८ वर्रडा चहिः वरिहि ॥८॥ त्र-संत्रम-सयनियम-सम्म-कंमिण वासरियतः। कोइ कोइ मय-मोह तहव मन्विहि परिदरियंत ।)

रेर सुचि २७ समहर, २८ निष्टु वह २९ वयर व संब ३१ समुद् रेर कुलिया है। सुवरिवह ३४ प्रशासिक ३० करिकार्या ३६ वरण ३० सच्य ३८ जिल्ह

पेतिहासिक सेन काम्य संगद

244

कद्र पद्मिद्धि 'पास' किर्णित वसि नाणवैतः निस्मस रमण। न सु प्रमुद्दर बाण स रूप१० निद्द न रूप११पिमु हुद्द इद्दम्यण ॥२॥

नम (स) फाँप 'पास' किणिंद् गहित कल्लक्कि जु विद्वस ।

'भजवमेरि' समरिएरनरिंद्व' हा नियमणि हुद्धव।। कंपणमन महरु फल्ला सिहरि सायुट रूपनिमन।

क्षणु सुनरणि ववर्४ तबह तिम्तु (त्बु) आयासि सकार !! मा वुद्धमिसिण बद्धारवित्र फठ१५ चनिमवि फरहरप्र घम१६। 'क्रिणक्तम्रि' घर घम(ब)क्षि असि वापसिद्धि <u>स</u>र <u>भ</u>ुमणिर्ण कम।|१

'देवस्टि पड्ड' 'नेशिचंद्र वहु गुजिहिं वसिद्धतः।

'बजोक्णु तह 'कदमा<u>ण</u>' 'लश्तर' वर छद्धहै ।। सुगुद्ध 'विजयस्मृदि' नियमि 'किजर्यन्द्र' सुसंबन्धिः ।

'अभयोड' सर्व<u>य</u> भाणि 'कियक्ट<u>त</u>' सम्ममि ॥ जिणक्षमृरि' दिव पट्टि सद्दि जिल वजनोहरु जिल-मथ्यु ।

नावहर्दि परिविक्तिते परिवरित मुक्ति महत्त्वत जिल्लाहरूमणु ।।४॥ **पशुरु** धव**ब४**२० बरिय मारि सिगार सुमन्त्रिय ।

मोहरिंगण गुहरा देव वंब(ब)र पहिम निपटिक्रप ॥ नि(नि)-पड् (म) व शैम रगष्टियर १ पिंस पढिकार निरुत्तिय। **१३** रणरह सुष्वक्षियरः गहब माणिण म अमन्नियरह ।। करि क्षष्ट्रपट्टर४ मुणि महिकाहि रहिव ऋषव संपुन्न भय ।

भिमद्यमूरि सीहरू स्थम स्थम करहिन्छ घट विहरि गय ॥६॥ ९ ब्रंपः १ मूच ११ शुण १९ संवारि १६ वाह १४ समी १५ वर्ष

विमानि १६ घर १७ भवनि १८ कर्मवनि १ जिस २ वाब २१ ज्ञासनिष १९ सम्बन्धि १६ सह अजित २४ कहनत १९ हकर विना



बिसम धंदछक्कणिय सस्य जल्बस्य विसाद्ध्यः !

'जिणवस्त्वह' गुरुमचिनंतु पयद्दव कश्चिकास्त्र ॥

अन्निद्धि वि गुणिद्धि संपुरन तणु वीन बुद्धिय उद्धरणु घर ।

'जिल्द्रचर्रि' 'पर पश्चम(१)णु तत्ततंतु सश्चीद्वाद घर ॥६॥ वनकान्तिवह त परम तत्तु जिल्ला पाउ प्रणासह।

भारिद्यह व 'वीरनाहु' कह 'यस्हु' प्यासद्र।

भन्मु द्व दय र्श्वसुत् अया बरनाइ पाविज्ञाह ।

नार व भगकंदियर हु बंदिशुः सहव्हिण्यदः।। सङ्ग अरुष्ट्रेष्ट च चनितुः मुणिवस्ति (पदर बसहिद्दो नदर मर ।

सह ठाउनेह त तत्तिमु सुणिवराति (पवर वसहिद्दा चतर गर। विम सुगुर सिरोमणि सूरिवर 'करतर सिरि' 'जिणश्च' वर॥१०॥

१ इति भी पट्टाबको पद् पत्राति । संबत् ११७० वर्षे अस्य युगाय पये ११ तियो भी अहारातास्यों भी कारतर गच्छे विविधार्ग प्रकासि बसरिवासि भी जिल्लाच सुरीलां हिल्लेल जिल्लाहित सासुना स्वितिसानि ।

श्वारताचा । २ इति की पहाचडी ॥ संकन् ११०१ वर्षे पदान सहानगरे की अवसिंद देव विभाविदाण्ये की स्टाइटराच्छे बोगोल्ज् सुराप्रधान वसनि वासि जिन्नुच स्टीणां क्रिन्येण अध्ययंत्र गणिना क्रिक्सा ॥ सुर्मे सब्दु की सत्पादर्यनावाय नमः सिद्धिरसम् ॥

(C)+(C))



ऐतिहासिक जैन काव्य सग्रह

म् थिरोमणि भिन **क्स्स्र**ममूरिजी

( कायक्सक पर विशेष )

## ॥ श्रो नेमिचन्द्र भण्डारिकृत॥

# जिन वल्लभ सुरि गुरु गुणवर्णन

\*\*\*\*\*\*

॥६॥ पणमिक सामि बीर्राजियु गणहर गोयमसामि ।

सुपरम मामिय तुम्रनि सरणु सुग्यधान सिक्नामि॥१॥

निरम् रणुद्ध स मुणिरवणु जुनप्रयान क्रमि पन्तु ।

जिजबद्धद स्रोर जुगपवर जसु निम्मस्टड चरितु ।। ।।

नमु मुह्युर गुणक्रिकाम् मुरहामोवि मनमस्यो ।

हो मांच भर तर निमा, कहिउ कहिमुं हियामु ॥३॥

कह भगमापर दुहरवर, यह पत्तर मणुवतु । बह जिलाहत्म्हि वयनु जालिई समय-पवित्रमी ॥४॥

बद् । अण्यक्ष भूरि बयर् आण्यः समय-पाबसमा ॥ ॥ बद्ध सुबोद्द मण्यक्रीमय, बद्ध सुद्धः सामन्तु ।

शुगसमिन्य नाण्य महत्, यचंड त्रिण-विद्दि-शनु ॥५॥

क्रिणस्त्राम्हि सुरगुरद् विकित्राः सुरगुरराव ।

असु वयन विज्ञाणियः तुरुद् चम्म-चमाय ॥६॥ मूटा स्मिद्द मूट पट्ट सागदु सुद्धद् धीमा ।

को मगरप्रमृत कहिला गर्ध्य प्रिम निरूपरेमि ॥॥॥ सधीर मात्र विष-वेश्यः समार रिद्धि व्रिशमुः॥

किंग्यन्तम्हिषयं समभा कोहर् भव-दुद् पानु ॥द॥

Quo.

परमञ्जूष न केनि शुरु, निस्मक घरमाह हुति । स्त्रम विवस पुर मन्निष्यं वा जिल्ब्स्यम मिसीर ॥६॥

शुद्ध गुद्ध गाइवि रोजवर्ड मुद्रा छोड अयाणु ।

ब सुण्ड में किय माण कियु, गुरु होत्र समु समाधु ॥१०॥ जिस सरुपाईय माणुन्छ, कोइ करह शिरक्रेमा ।

म सुण्ड में जिल-भासियमो, तिम चुगुल्क् संमोमी ॥११॥ हुंडा अवसञ्जाण मसम गहु वृसम कास किस्सू ।

किणकास्त्रिर सबु तसहु, जण उसुन् त सिहुद ॥१२॥ क्यो किह इन्त्युह माइयव तहि ते भति करीत ।

विरक्ष ओड्वि जिणवक्य जहिं ग्रुग वर्षि रक्षति ॥१३॥ **हाहा द्**लम फा**फ फ**्रु, रास-वस्त्रपण जोह ।

नामेश्य सुविधिय तलक्ष मित्तुवि वयरिया द्वीद ॥ १४ <sup>॥</sup> विद्ये चेबादि निहर्व नमनो, सुमुणिय परम बजाद ।

हिपका किय विदेश पर, कार्युद्ध गुण कहा ॥१५॥ में जिलक पहु होक्षिमह, क्यु एजिक्ड हवासुं। सो वि सुगुरु पण्णांतकः कृष्टिक दिवह इसासु ॥ १६ ॥

तन संज्ञम सुर्द्धेण भार, सम्बन्धि शहस्रत होत्र ।

को वि चनुच्छनेण सङ अवन्तुव सन्वन्धं देश ॥ १८ <sup>॥</sup> भाषा भोद् चएड कण तुस्कृत किण विद्विन्धार्म ।

भो जिलवज्रह सुरि कहियो। सिग्ध देह नित्तन-संग्रु 119Ell

मरिय सबै जिल्हों चीर जिल्हा इक्षि ब्रह्मच क्रवेश । कोबाकावि सागर समिनो कि ल सुबहु मोहेप ॥१०। संसभी कोइ म करहु मणि, संसद हुइ मिच्छत्तु । मिणबद्धसृदि सुग पवर, नमहु सु त्रिभग-पविख् ।।२०॥

**मइ जिणक्छर**मृति गुरु सय दिठको अयणहि ।

जुगपदाणंड विज्ञाणिययः निष्ठवं गुण-वरिपद्धि ॥२१ ॥ र्व घरना मुख्यस्य मरा ते संसार त'ति ।

जे जिगवहरम्*रि संगिय*, भाषा मिर **वर्श**ने ॥ २२ ॥

सर्दि म रोगा दोइग्गु सहुतह मैगळ वस्त्रणु ।

मे जिणवहरम्दि शुकिहि, निन्न संस सुविद्यागु ॥२३॥ सुविदिय सुणि भूदा-रक्ष्य किमबद्धद सुद गुणराको ।

इक माइ फिम संयुन्त । योगमा मक्ति सुहामो ॥ २४ ॥

संपद् ते मन्दामि गुरु, क्रमद सागद सूर । ज जिलाबद्ध पत कहिं। समझ समगात दृति ॥ २५॥

इ**य** जिप्परस्मद् जाणियः सट्दुनि शुणियः धरमुं । सनमुद्र गुरु स व म तयह, नित्य जिम पर्द्र <u>सुरंस</u> ॥२६॥

इप जिनवहरू भुइ मणिय, मुणियह करह करस्मानु ।

वेमो बोद्धि बढशेम जिल मामय-मोक्यू-निद्याम् ॥ २७॥

तिणक्द्र समि जानियह, दिवयह तमु भुगीमु । जिजदत्तन्त्रि शुर पुनपत्ररो उद्वरिषत्र शुरुषेमी ॥२८॥

निनि नियम् पुण ठावियशा यासमा सीद किमार ।

षर मयगण-४उ-वृष्ट्यु जिगर्पश्यृषि सुगीमदः॥ ३ ॥ त्रम सुर्वाट्ट दिव सुर अपना जिल्लान सृरि सुणिराओ ।

क्रियमय विद्विष्ठज्ञाय करू, निययर जिम विस्तामा ॥३०॥

ऐतिहासिक जैन काम्प संगद्द

302

पारतंतुविद्वि विसयसुद्ध, वीरजिजसर वयशु । जिणक्द सुरि गुरु दिव कहको, मिक्डइ अन्तुरन करनु ॥३१॥

घरन वड पुरबर पहना, बन्न वि बेहा विश्वित । कर्दि विद्युरङ् जिलवद्युराह, जे्सल करह पविच ॥३२॥

करण सु होसइ देसहको, करण सु तिहि स मुहुत । जिंद्र वेरिष्टु जियबद् सुगुरु, निसुष सुधम्मद् तत्त ॥३३॥

मरुद्धार करस्र इत, पाकि सुवद्द सम्मत्तो । मेमिषंद इम किनकहए सुद्गुद-गुप्प-गत-एस(सो) ॥३४% मंदर विद्वि जिल मंदिरहिं, नन्दर विद्वि समुदाओ ।

नंदर किणपत्तिस्टि गुढ, बिद्धि किल यस्त पसामी ॥१५॥

इति नमिचंद भंडारि कृत गुढ़ गुणकर्मन ॥

### कषि ज्ञानहर्ष कृष श्रीजिनद्त्तसृरि अवदात छप्पय

"" "" वन क्रान विकास थिर।।" १।**।** 

जनम भयद बारफ्ड, सामदियद बायफ ताफ्ड ।

दुमार्म वरम जब मण क्यड राज 'कनवज' स्वाफड ॥

यदे 'मीद इंदिका जानि परकला कुं निज्यसः। सप्रत कुंपर 'झामधान' रागी जातु कर भट्ट ॥

रात्र 'बानाथ भारमीक मणि, जानि यत 'मीह 'हारिका ।

'तातत्त्व अद् रोपमे तुद्द वरमु पर दल मारका ॥" ॥ मस्मुजा सह रोच ल्यु, सोहत म् चन्त्र ।

पट्ट थप्पि छट्ट सनुज्ञ सुन्दर संगरकार सन्दर्भ ।

मद्रु मु दरि निका. म हारामनि की।

दिद्ध भीदे महाराज मुन्य(६४१) महान नदर ।। सामयान चुंबर सामार निधि केंद्र मंग दरक्ष पनि । 'कानहर्व चट्टर निम बार क्षित्र भवट हरूक सम्बद्धित १८ ॥।

'कानदर्प करद निम्म बार क्षित्र अवत द्वरुक अवश्वित हिन्।|"३।| सिंद बाए अन्देश सुपन द्वरू देश्यद गानी।

वृक्त पहर सब देस हम्म अस्तरि बीगना ॥

बरार मृति सीऽ युचीर बादी त्र समुर्त ।

दिवस प्रमात सीद चहन । शहात वेश सदाना करों नहा ॥ सम चनतु रहा। चाप दय सीह गमाचा हैन हुय ।

शान्त इ. इ.स. तिमारत वरी अप गाव वर सम्बन्धा भूप ॥ ४॥

### अत्र आख्यान कवित्त ।

'मारपारि' वह देसि, सहिर 'वहीपुर' संदर्श ।

सहो हड पुर नाह, बं(बं?)म 'अस्सोहर' दक्तुं !!

'सेरनगर' 'महेश', 'गुहिङ-मंत्री' इह राजा । भारण 'व्यक्तिमार', चक्रपह सो करत दिवाला ॥

विनवार 'बंग कस्लोहरू', क्दर भ्युंहि 'व्ही' रहह ।

कोऊ रखें आणि बापाइ सिधि, 'झानइप कवि मूं कहर ॥२५॥ 'पहिनगर' करमास, रह दारतर राष्ट्र नामक ।

विन गुर कड कस बहुत सुण्यत, बिप(प १) सोकां बाह्क 11

वाक व नाम 'जिनवृत्त सृरि , मैत्र बारी सूर वर । पंज नहीं पंच पीर साथि स्टिइंड सर कर वर ॥

'माप्पमक्' नकरत हाजर रहह, वरव सरव सेवा करह !

'झानद्दम कहड गुरु किस बहु पार स झुर गुरु सह करड ॥२६॥

रार पर्देचे 'मुख्यान , पीर पच काप नाम मुणि । यरबार पार पीर, गुरु बरस क्षंचण मणि ॥

पीर मदे गुरु पाइ, संघ पहलारव कीलव । शृयव सुगस कह पुन, कीट शुरु घा दे दीनव ॥

शृयत मुगस कर पून, ओड शुरू घा दे होनड । भट्ट स्रोग देगि संवरित्र अप. इन गुरूका संवर्गन बहु ।

भट्ट कार्य पान कार्यास्त्र अप्. इत गुरुका कार्यान बहु । "प्रान्द्रप करण 'त्रिणश्च की करत देव कोरण सहु ॥२४॥ गुरु चरन बंगान घर बागे पाइनठि निर्णो ।

धोरेस पारहे बाद बड्टी निर्म जानिया।

चबसठि तिय कह रूप आई गुरु छलवह कुँ।

शुरु यू तिण कू छक्षी, छनु चरा पटछ्छ कुँ ॥

पट्टे ग्हं भामज चड्डे करामन गुरुकी बड्डी I 'क्रानहर्प' करत कर जोदि कर, रही देव चरसठ खड़ी ॥२८॥

**करहे बू**र पाटके, शुरू बारे इस तुम्ह पह । चाहोजह कल बान लेडू गुरु यृहम इस पह ॥

कहर गुरु इम साधु क्षोम ममना नहीं करमा ।

परतिस्त मइ तक वृक्ष ऋष बहु खडमठि महर्मा ॥

बर साव दश्न इरस्तिन भइ सङ्ग होगां सुणनो समुरा । 'ग्रान्दर्प' फदन अवदान यड, परसिच हद सब क्रोक मुख ॥२६॥

दर दर देव बर सत्त, नाम गुढ हमा विजुरी।

परइ शहों फिल परइ अथन श्या वर पद मगरी।। गाम नगर मणियस्य एकु हु॰गत तुम्द् भावग । हुम भावग 'मिन्धु गयड, 🖴 ट स्थावई श्यापारम 🕕

बर बडयड मून प्रेन जवर, माधि म्याधि सप्रही टरइ।

जिणहत्तम्रि मुरिन ऋष्यतां झानद्र्यं कवि क्रय्यरद् ॥३०॥

भोर घाड़ि संबद्ध मिटलि शुर नाम वश्वम बर ।

एट्रंड जरूर्ट लए: जड स्ं गुन्द समरह सद्गुर ॥ साठमञ्जूषर नापबी, ऋतु नामप्र गरतर भी ।

श्यत वर दे पर पर्शवान सह ऋदी ऋद परकी ।।

ममरनां बाह ग्रही रहह बीर वाबन्ने परवरी। 'शानहर्ष बहुत निम निति प्रतद बरद गुन्य पत्रमठ मुरी ॥३१॥

'चन्जेनी' गुरु गए, देखि श्रीमध गुरु हरस्ते ।' कप्पत्र मन्त्र करि ध्यान खिद्ध घोषी बाकरले ॥

तिस वित्र सोवन भिद्ध, गुरु व<u>ह</u> विद्या पाइ।

'चित्रोर' कह मण्डार तही गुद जह रहाई।। षस पोबी की बात 'बुंबरपाळ राजा सुणी।

'ज्ञानक्ये' वक्क 'पाटणनगर' नवकक कमवारा क्यी ॥३२॥ 'र्जुयरपाछ जिनपर्यं हह सावक पूनम राष्ट्र ।

मायक सर्वे नुसाह संघ नायक करतर शब्द ॥ गुरु पू के दान किसाड, देन सिंघ पांची सामग्र ।

कागत् संघ दरहाळ, मेज पोबी मंगाबई।।

गुद किरुवड क्यन पोधी परइ छोर न पोधी बांचनी । 'सालक्षे' कहर अण्डार विचा एक बाद पोधी पूजनी ॥१३॥

ग्रद 'कुंगरपान' कर, 'हेम' नामह भाषारिज । तिण पत्र पोबी घरी छोरि बांबत गुढ सारिज ॥

कहत गुद्ध इस कतइ अनुया छोरी नवि जावह।

सामग्री गुरु की महन क्रांगितों व्यांक गमावह ॥

प्रस्तिक प्रदि मण्डार क्लि 'केमसमेरन कई परी ।

कानहर्ष करण विस काहगा, रक्काइ बहु चडसठ सुरी ॥३४॥ परक्रमण्य विच वीकः परत एककी ग्रह ततकिए।

'बिक पुर' परी सूनी गमी गुरु स्तोत्र संज्यव भण ॥

पनरहमह गृह तहाँ अहेमरी सागा सुण्या ।

परकोधे आक्रमा - -

१७ वीं शताब्दी कि० ( इस प्रतिका सातवां मध्य पत्र हमारे च





यी मिनेश्यर मुरिमी

(जो किष्पति सूरि क्रिय)

Copyright Sarabhas M N wab

### कि सोमपूर्ति गणि कृत श्रीजिनेश्वरसूरि संयमश्री विवाह वर्णन रास ।

चितामित्र मणः चितिसचे, सुविद्यह बरेकिन पाम किन् । चुगपवत 'मिजेसरसूरि' सुजिराह मुक्तिसु इत ४ मित्र काएणा न्याह १! निय हिस्सई ठब्सु वर क्ष्मोतिब हार, सुग्रुत 'मिष्पेसरसूरि' चरियं। मित्र मण मेण सा सुचि वर कामिजी सुन्द वर्णमि च्हाठिमप्रः।।> मयद मरुकोर्टुं महत्त्रसु सिरिवर मन्यु सोहय्ह रवण केंचण प्रानु। काल्य वर्गति तय भेरि सकारको,१० पवित काल्यसर११ हिवस् परसक्तीरः।।।।।

चैन इसन कड़ा के कि आवस्तुरक, महुर बाली (य) अभियं झारेती ! रेष्ट्रण तत्व भण्डारिको पुन्तिमा,१४ चँड किम नेमिचंडो' !!श!

रहण करना मण्डारका पुन्नवा,१४ वर्ष काम नामचदा ।।४। संसद्ध जल सत्रण कार्णव कामिय-सडा, रूप स्वरूपण साहमा बंग१० । पण्डमी 'स्वरूपी 'स्वरूपी 'स्वरूपी 'स्वरूपी 'स्वरूपी 'स्वरूपी 'स्वरूपी 'स्वरूपी 'स्वरूपी साह्य वर्षकाणि १६

पंत्रर शुक्ष राण रमण प्रार्थ आणि ।[५]। १८ मन्द्र, २० वि विकले ३० वहिषय ४० ४३, २३ काफ्बर्ट १०

द्वा साम, २० तम् त्याच्या २० वास्त्या ४० वन, पत्त कार्यस्य १० विषय कः मोणिया ज्योतिर्वे दह १८कोशह, १ व्यव्यास्य ११०४ सम ६स १४८०सम्बर्धे १६०मा बाल, १४०एग्ड प्रविमा १५०पद, १६०सर नामित १७५ एक मासि।

बार पश्चवाछ१८ विकम्म१६ संबध्धरे, मग्गसिर सुद्ध एगारसीएर**॰**। '**ध्व**मा'य विद्ये पुतु सपन्तु निम्बंद **ब्र**स्ट स्वयन्त् [प्+] ॥६॥

'जंवा'य बिह्नि सुमिजवर१ दिन्तु,२२ एतर३ अम्बालहर४ मणिर५ घरिनिर६ + ।

'**बंबहु'र**७ समु२८ तमु क्रियर्ड२६ पियरेहि,

रंग मरि ग**रूव-स्ट्रास्त्राप**३० ॥औ घाता---मरिच फ़ुरिबोई मरिच फुरिबोई नयर 'मरकोटु',३१

मंडारित तक्षि३२ वसप्, 'नेमिर्चतु' गुण रदण सायर । तस मन्त्रा 'स्कां/शिंग' पदर सीस्र+[बंट] स्वदन्त समह्र ।।

वह३३ कप्पननत पुतु वरो ३४ स्प्रिमि३५ **देव**ङ्गारू ।

'शंबरु' नार्वेश् पमट्टियर,१७ हृपत सम सम सारु ॥८१ मन्ति३८ दिसहो भौवहु कुयर, पमन्त्र३६ आयह्४० समाह धीर ।

बहु संसाद दुस्ह४१ मेहाद, वा इवंडन मैमिन्सुप्रक् व्यविद्धिप्र वसारहण, ॥ १ ॥

परिप्रेस स्क्रमध्र सिरि वरनारी

मा**इ माइव४७** मज्ज्ञाध्य सम्बद्ध पियारी ।

१४७ पंचेताक, १९७ विकास क विकास ६ b इक्सारसीय, ६१० सम्मिन् १९७ होनु, १६७ त पहुं १४७ तलस्यारङ १९८ समु bमन्धि १६b त्योरिक १७b क्ष्मंबडी १४b माड २९b कियड ६ b क्याबस्प्री

११० गर्कोट १२७ तह + ab प्रति, ३६० तस स्थम १४७ पुत्रवर्ष ३६० bक्षिण ३६७ बाह्य ३७० पपड्डिक, ३८b शन्त्रिक दिवसिक्ति वीगर्ड तुमा o अविदिवसिद्वय संबद्ध क्रमरो ३९७ वसवय ४ b मावा आव्य भीद ( o रोद ), 20a b दुर ४९a o रा इड, ४६a विविदम् ४४a ला ४५० मसारो ४६० संबमसिरि २०० साब b मात्र ४८b हर्

306

बासु पराच्या वं क्षेत्रप्रश्र शिक्कार,५०

बक्रिय न संभारीम पश्चिमप्रश् ॥ १० ॥ स्टू निसुवेबिणु 'श्रेषद्द' वयणु, पमणः मामाः संसद्धि झावणः।

📆 नक्दिर काण्य बाख्ड मोध्रद्र,

द्भुष्य वर्षु बोहसद्ध्य अरङ्ग्य द्व**देख**ः ॥ ११ ॥ मेर घरेषिगुष्द निय मुचन्डिवि ५७

मध्ये तरवज्यट बप्युचि शहरियर । विंडेवड असि धारहहरू छत्। व?) दि खोह चित्रा चावे रा इतिपरि ॥१२॥ ता सुद्दश रहि घर कविवाह स्रांगि जो हुए सामद्दश्यक्त ६३ हु मागि।

किंपिन भाषादश्य किंमु संजनसिति

माइह् भणह न स्वाइद्व तं करि ॥ १३ ॥ 

गुरु हुक्क मरिपृद्धिक,६७ माद्र माद्र ला बेरिर विक्रिस्स्६८ । परजैक्जिद् त्रिकसंसिरि । विपिद् सँगि इड सकल माणिस ।

माद•१ मण्ड दुव्वर चरणु तुरू पुणि सद सुरमारु । इमर मन्नद् दुवारक्षण्य किंगु नद्व छसियहण्ड कविकालुण्य ॥ १४ ॥

नेप्रकर्मकित b बंकिया . ६ क शिक्षाय b सीहाय, ५१क पहिलास b वसीहाय, ९६क हुए b हुई ९६० युद्ध ९८b डोस१ ० डासए ९ क बारमी होरेचओ ६६b o बरेकड ६७% मूक्प्रेडडि ६८व तरेकारो ६९% मध्यम बाहर o साप्रम बाहरि, इन्क बारा उपने त बान्धं उपर ।

वरेक द्वर ८ दर्श वरेक मानि वृष्ट मेखित वश्च मानप, ६५० माम ६६b.टक्समर्थ ६७b मरियुरिसस ६८a सन्याम स मिक्सिन ६९b परियोक्स क निवससिर वहत मात्र व्यक्त क्रुक स्वतिष्ठ व्यक्त क्रिकियाल. पेतिहासिक जैन काव्य सेम्ब

\$60

'मंबदु' प्रायाः मारण्यः सुणि परिजिम् संज्ञम अच्छि । इस् जुर पुरुषिक्षिण्यः सख हयदः सायवः 'स्टलमिणि'कुष्यिरणः ॥१५॥

मिनव ए चाक्रिय जानक्त्र, 'मेबहु' वण्ड् बीबाह् ।

सप्पुतु ४८ व घरमाइ श्रष्टकाइ ४६ हय ३८० जानाइ माहि ॥१६॥ स्नावहि सावहि रंगमरि पंच-महस्त्रय राय ।

गायहि गायहि महुर संरिट । बहुयटर प्रवापमाम ॥१७॥ महारट३ सहसहट४ रह्वरहु८५ जोजब८६ तहि सीवंग।

शस्त्री शास्त्रीई सीत सुद्द ८० विगिष्टिटट चीग द्वारत !! १८ ॥
कारद कारद 'नेतिनचेंद्र ८६ सीवारिक कप्ताह ।
वारद वायद कान्द्र० वृक्त 'क्रक्तिमिंग' इरपुट १ सवाह !! १६ ॥

क्षांभ्रह कामहरू वृक्षि कामवान प्रतुतिवहरू क्षेत्र मन्त्रादि ।

क्ष्मसु हुमरुदेभ अब ६६पवरो नाक्ष फरफर नारि ॥ २०॥ 'किणक्ष सुरिण मुणिदेभ पवरो वेसण क्षमिस रसंग । कारिस सीमणबारहेट ठाई, जानह इरिस सरेजहेट ॥ २१॥

कार व कारणकारहर हाइ, जानद द्वारस सरणहरू ॥ २९ ॥ संवि क्रिणेसर' वर सुमाण १० मोडिक१ १ त्रीद सुवेदि । वरिसर्वि मक्षिय१ २ वाण कवि, जिस शक्षणंगणि सेद ॥ २९ ॥

७९० सब ०६० शुरवनिक्षि ००० कुरिक्स ०८० वर्ष्याः ० साङ्ग्र्य ५ व चक्रवच क्षर्युच्य ८१० राससी ८२० बाह्न ४३० अहार ८४० सबस, ८५० रवस ८६० जोलिया ८००० शुरु, ८८० संस्थि ।

समस्य, १९७ एवस ८६० जोलिया ८७०.० हुइ, ८८० चेपार्टेश ८ मेरिपर्यम्, ९ ० बायस ११० हुएँ १९० हुम्सस्टि १३० रेनसि ४० पहुती १९० हुस्क १९० पस्क १७० प्रदार ৮ एवरि १८० स्टीस्स चार १ ७ स्था १ ० जुसस्य-१ १०० स्टीस्स १० स्टीस्स

माजिनेष्ट्रसम्बर्धि संय श्री विवाह वर्णन रास **3**28 त्तह् भगयारिय३ नीयजङ्गाउ शाणानकि पत्रखंति । ठउ संबेगहि५ निम्मियड, इचछवड६ सुमहुचि॰॥ २३॥ इणि परि 'मं दू' वर क्रुयहटः परिणाह ह संभम नारि ! वाजई१० नंदीय११ तुर धम१२ शृहिय१३ घर घर बारि ॥२४॥ घाता --- कुमर चढित्र कुमर चढित्र गरुप विछातु । परिणेका दिक्यासिरि १४ 'लेडनवरि' लेमण पचंड१५। सिरि 'जिजबह जुगपवरु१६ दिहु(हु) तस्य निय-मणहि१७ सुटुउ१८। परिणद् संजम्भिनि १६ कुमर,२० बण्जाह् संब्य२१ त्रा । नेमिचंद्र'२२ सन् 'स्कामिण हि, सम्बन्ध मजोहर पूर ॥५५॥ 'बोरप्पदु'२४ तमु ठविवड२५ नामु २६ जिण क्यमुञ्ज अमिय रस् झर्रतो२८ । मद् सवस नाण समुद् दु॰६ अक्पाहर, 'बीरप्रमु ३० गण [ निय+ ] गुरु पमाप ॥ ६॥ कमि कमि 'जिलक सृशिक्ष ३१ पाट च्हारको३५ जिणेसरस्रि नाम। क्किरम् अधिय छोयेच पहिचोहए, मध्यरित ] फिरि 'गोयम गर्णिहो ॥२५॥

अवसरित किरि 'गोयम गणिति ॥ अस्तिति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्तिति । अस्ति ।

'मखसुरिय'३३ जिम जिल संक्ण३४ संवियं, महियाई तिस्मियं कार्रार लेकिं।

सिरि 'बयरसामि' जिम तित्थदे । चन्नइ ऋगाहरू, कुर्रीर अपक्रीरस मुखरिस यह में ॥२८॥

मिरि 'जाबक्यपुरिम टिर्पोर्ड्, जाब्रिक्ष्य, निय बांत समयं हुप्येषिक्षः । नियम्भक्ष्य पट्ट मि साई इत्थि संद्वाधिको, बालारिकाट 'पळलेड्सपिक्षंक्र गणि ॥३ ॥

सिरि 'जिलपञ्चोद स्रि' ५ दिन्तु तसु तसु, तर प्रणिड-११ सम्बद्ध संबदस अमी ॥

मन्द तिम पहु ममोबध्पर संधि,

ञ्चगपनद "त्रिणपनीहसूरि' ५३ गुरु ॥३१॥

है के सहस्य १४० श्राचण १६० जम्मा १६० काम १०० स्रीवन, १८० इस्या क्यारिन, रहाम्मात हरित । १९७० विकास ४ ० प्याम, ४१० सात ४१० समित्रमा, उन्हेंबन्ह, ४१० सिंद, ४८०मा १९ ५० के स ४१० शर्म समित्र ४७० विचन, ४८० मानारी ४९० मानेस्य भागेषम्पि ९ ० किन एक्स ० जिल्लामात्र ठक्कित स्थाम ११० मीनेस ९३० सामेस्य ठमानेसनी ९३० किन स्थोनस्य स्थि ० जिल्लामोद्यारि भगतम् अविश्वः सुद्द क्षायु अरेवि । बारिरि सुद्दवतु इम साणिज्यः । विर इग्लोस बासोज्ञयः वृद्धि क्षित्रः मिण्यस्यूरिसम्पॅमि पत्तु ॥४] 'मिलेसर सुरि' सागीम संपत्तुश्च पूरत्र संच भग वैक्त्यार्डेश्यः ॥३२॥ पद्व वैविद्युद्धन्द ज पद्धत् ती रियद्धि सोक्ष रोसीन्द्रः रंग भरद्व । तक्क जिलेमर सुरि सुरम्मन्द्रहर्रः,

इस सजद सबिय गणि 'सोममुचि'६२ ॥ ३३ ॥ ॥ इति भी किनेसार सरि संयमधो विवाह वर्णन रास समाप्त ॥



१४८ वर्षिणु [x] abति १९० शासाय ११०-८ संग्यामा १७० वंडियार्, १८० वीबादण्ड ८ वोबादुष्ट १९ ७० सवित्र ६ ०-० मरि ११८ दश्यान्य १९० सामगुर्वि ८ सोसगुर्वी ।

एतिहासिक औन काव्य संग्रह 368

।) कवि ज्ञानकल घा अस्त ।। श्री जिनोद्य सुरि पट्टाभिषेक रास

संविकरणु मिरिसैविनाइ, पय इन्न समबी। कासमीरह मंद्रजिय१ देवि, सरसति समरेवीर !!

जुनकर मिरि 'जिणक्यस्रि' गुरु३ गुण गापस्। पाट महोच्छवध राष्ट्र रंगि तस इव पमजेस् ॥ १ ॥ चन्द्र गच्छि सिरि वयर ५साकि गुजमणि संद्राहः ।

'अभयवंबु'६ गुरु गङ्गङ्ग गङ्गड*ाप*मारू। सरसार/ इंटामरणु [व(न<sup>१</sup>)क्ण], ज्ञण नयणार्थव् ।

जिलक्द्रदर्श सुरि चरण कमलु असु समझ सुरित्।। २। ताम् पार्दृधः जिलवृत्तमृरि', विदि समाह भंडणु ।

तर 'जिल्ला'र' मुलिट रुखि, सरका सम पाँडपु । षात्र्य१० सयगव्र११ कुंभ वक्षम्, कंठीर समस्यू।

मिरि जिलपाँव' मुर्लिदु १२ पयद महियक्कि जिम माणू ॥ ३ ॥ तमु पय कमञ्ज मराञ्ज मरिसु१३ भवियय जल सुरतद ।

निम्मस सयष कुछा कुछाब पर्वमिण कुण विजयणि ।

सुरगुरु भिरि 'जिलपनेह सुरि 'पेडियह सिरोमणि ॥ ४ ॥ १b क्रवमीरह संहजीब १७ समाची १७ गुर २७ सहोच्छर ५b साम का सम्बद्धेय १८० प्रति ७३ गुरवह ४८ सर ध ५b पारि, १ b

बाह्य ११६ मेंगड, १२७ मुजिंद, १३७ सरिक्ष ।

सुरि जिलेसर' क्टरि पुन सन्दरी कसीहर।

जिलोन्यमुरि पशुमिपक रास चंद्र पत्रक्ष निय किश्ति धारर्थ, धत्रक्षियहर्थ वैशेह । तपण भुगुद 'जिण्डांदस्रि', भवत्रक्षद्वि तरह !!

964

सिंधु हेसि सुविद्विय विद्वाद जिल धन्य पयासणु । सुगुरु शत्र 'जिणकुरावस्ति' जीग जसकिय साराणु ॥ ५॥

तास मीस 'त्रिणक्षमस्रि' सुरगुदश् भक्तारः। न छर्द्र सरसवि देवि आसु दिया शुण पारु।। तकातर बिद्दि—सेव, नीरु-निद्दिश्य पुनिमर्चयु । तिण सासणि सिगार हार, 'त्रिणक्रवधि' सुणिद् ॥ ६ ॥ तासु पानि जिल्लांदस्रि तम तेष फुर्रतह।

जस्दर जिम क्यु नाम नीद, पुरि पुरि बरिसंगड१८ ॥ 'रोमनवरि' श्रेषत् तस्य गुरू वयगु सरह। गच्छ निकार निवयह तिकारहरू आपरियह देश। ७ ॥

### ॥ घात ॥

गच्छ मंद्रणु गच्छ मंद्रणु सारा सिगार-२०। त्रांग्यु किरि कप्पमा अवियक्षीय मंत्रति कारसुर१ । रेप संज्ञम नाग निहि, <u>श्चिप</u>ह रचमु संसार सारण । सुरुगुर सिरि 'जिलक्किपिन्रि पह क्रमक मार्वेड् २०। शायद व्यक्तिति जिल्लान्तुमृति , जो वच तय पर्यषु ॥८॥ १४० बार, १९७ बर्गका १६७ सामुर १७७ निमनिति १८३ बर्गका,

१९५ मिन, २०b सिन्नाय, ११८ कार ११६b मार्चेट्ट ११८ सामह

ξų

महि मेंडिंड 'श्रीक्रिय नवरे',२४ कंचल रवलू विसाह्यरः । तर 'स्ट्पस'९६ 'मीवड' 'सथरो', निवसइ तदि 'मीमानु' ॥६॥

तम नंदण बहु गुष ऋक्षित्र, संबद्ध 'रतनव' साहू ।

रूप्सचन महोच्छव वृदि भवको, 'वृतिग' मनि चमदु ॥१०॥ मुद्दगुद्दरः वेदन 'संसपुरे', दोज दृद्दिव सापात ।

'रतमसीव' 'पुनिग' सविद्य, बान्बइ सपरिवार (ह) ॥११॥

बंदवि सुद्दगुरु विस्मवित, 'तक्क्क्प्यह सुरि रात । त्त×गुद्ध पय—उक्काइश्८ कार्राजिहि,२६ जिणि कापड सुपसार ॥१२॥

त्त×पाद ठवणि सुद्गुरु३० तणप, साथद विदि सदुनाव !

त नगर क्रोड३१ जोवण मिस्प, रारतर विद्वि अधवाद ॥१३॥ 'भासाद पनरोशरम्, वेरसि पदिश्य पनिक'।

तत्त्रभ्य मंदि ठविय 'क्रक्रियह मुक्लि , सञ्जीकह तर अक्ति ॥१४॥ 'तरमप्पद्व' सुद्दगुर एकपु, शामारिक सुविचाद ।

त ठविक ३३पाटि गणि 'खोलपहों',३४ सबस गण्ड सिंगाह ॥१५॥ न दिन्सु नासु 'जिणउदयसुरि', संस्थाह स्रोमय पदाहुरू ।

त+जब जयकार समुच्छक्कित, हुत्रक्ष संयु समाहु ॥१६॥

l) घात II

मक्क मन्दिर संबद्ध मन्दिर खण्डि गेईप्रि ।

'ररम्माइत ३७ वर नगरि,३८ अजिबनाइ मन्दिरी मणोइरि। तहि मिक्कित संयु धगु३९ यंच सम्बद्धः बङ्गाति बहुपरि ॥

१४b विक्रियमचरो १६b विसास, १६b स स्ट्रांस xx प्रति-२७b स्थाप २८b प्रकारणा २९a कारणी ३ b सहग्र ३१a महरणीय इरक स । इहेरे शबिय, इप्टो लोलपड़ी ३५ठे प्रवाह a अपनि ईर्ड हुँगा que d'arte pen met, beb ung u b unt.

६८७

'रतनर' 'पूनर' संवक्त, सुद्युद्धश् राजाः वसार ।

पाट महोष्यानु कारकप्तरूर, हिहदूद हरपु न माद ॥१४॥ संगितन् परि य गुरु कापसि, सुदगुरु पाटिहिश्वर संठवित ।

जिनोद्यस्रि पट्टामिपक रास

तिहुयणि ए मैगळचारु, जय श्रयकारु समुन्छवित ॥१८॥

वाबप्रदेश मेदिय सूर, मागम जल ककिरनु करए।

सीकरि ए तथ्य झमाछि,४६ नीड् श्रंबपु जय मणुद्दरए 11१६1) नावर्षेय मक्य विश्वास, बंद बर्बाण मन रंग मरे ।

नव रंगिय राष्ट्र रमंति, खेका सैक्रियक्ष्य मुपरिपरे ॥२०॥ परि परिय वन्त्ररकाळ,४८ शीखड झींच रक्षियाविषय ।

वहि पुरिप हुनकारः सम्मदातः, सरतर रीति सुद्दावणिय ॥२१॥ सम्बद्धितः य बिद्दि समुद्दाव 'सम्मत्यदि' बहु गुण कवितः।

नकारत् २० व शिंह समुश्य 'सम्मनवरि' बहु गुंज कासउ । दोसह ए दालु दीर्यंतु जंगस्य सुरत्तर करिश् १ फ्रिंड ॥ २ शा

मंगद्र प 'रतनड'भेर साहु 'बस्तवाल' भेरे 'वृतिग सहित।

षगु जिसम् बंध्यि घार, घनु बरिसन्तवप्रश्न सहगहित्रप्य ॥२३॥ बम्भियपु म क्रियव विवेद्ध, रंगिहिप्द, जीसणवार हुव ।

गरहण्यः मनदि भागिष् अजीवद् संयद्भटपूर किय ॥२४॥ <sup>1</sup>रमन्तितु ए 'पुनितु' वेवि शुनु हिर्यमञ्जनिति रोमण् ।

रनानतु ए प्लिमु वाब श्रामु । इदानड शाब स्टम्म । माणिक ए मोतिय शानि, कणय कापदुर्श्ह छेटाइ किमए ॥२५॥

वर्रीत मुद्दार १२के कारबाद धर्के हम, ४४० वारदि वर्त वमन्, वर्रेक समाजि, २०के राजविकिय प्रतिबद्धाराणी, ४९०पुत । ५०केसकादियं

९६० समाह, २४० रहाबाबर ४८०वहुरराचा, ४८७६० १ एरससाहर ९६७ हिरि, ९२ क रहाव ९३७ जनसङ् ९४७ संदर् ५५ सरसर, २५० रहा रंगहि ९७० सम्बद् ९८० संदर् ९ ४ साहर, 'रतनिसु' प 'पृतिरा'्'६० नक्षि जंपन प्रीतिहिद्द संभिक्षिम६२ ( झाफिहिद्द ए संघह भार, निय निमद्ध पृरद्धि मनि एक्सि ॥२६॥

#### ॥ भात ॥

**तदिष्** ज्ञि चण्कनि तदि जि चण्कनि, रण्ड चणस्र ।

बर मंगस प्रकट्ठ ६६ सुचि, कमस्र नयणि नन्त्रंति६७ रस भरि ॥

तम् 'सालिका' पुरि क्ष्मञ्जद्भद्ध, दियद्भ दालु 'गुलराजु' बहुपरि । मागम जल ककिरत् कराह, चमकित विक्ति सुरिंतु ।

मागम जाम कविरत् कराइ, चामकिय चित्ति सुरितु । पान ठवणि सुबराहदृह राणप,७० संचि संचक्ति काणेतु ॥९७॥

संयु समक्रि माणंड्, वंशम भाग चारित घरो । मिरिक्तिवस्त्रमं ग्रुमितु, जस्त होठ्ड नवविद्युष्ण सुगुरो ॥२८॥

स्तिर जासक्य श्रामकु का वाटक नवालाक्षण हुनुस्ता । यरि यरि संतक्ष चान, समिव नमक पश्चिमेत नरो । संजानसिरि वरि हान, व्ययक कर सक्षान सहस्तको ॥२६॥

समासार चार हाड, व्ययव बन सुब्दान सहस्वन ।। १००१ 'मास्त्र्व' ४३ साला सिगाड, 'स्व्याक' कुछ मंडण्ड । 'भारखंदिन' मल्हाड, सहगुरु मन वह बांडण्ड ॥३०॥

जिम जिल किन विद्यारि नेत्रणविष्यक्ष जिम कम्प्यवरो । सरमिरि गिरिक्क महारि, जिम विद्यामण मध्य पनरो ॥३१॥

तिम भनि वसु मेदारः, फब्द गाँदि जिम अस्म फस्मे ।

राज माहि गण सार, कुमुम माहि जिम बर-कमस्ते ॥१२॥

६ क पुनिया, बहुक ग्रीवाहि व्यक्त सिम्बन वृष्ट् शास्त्रवि वृश्य विद्य चिद्य, ६९७ व्यव वृष्ट्य वर्ष्ट्य वर्ष्ट्य व्यवक, वृष्ट्य सुद्याप ७ छ त्यात्र ७१० व्यववि । १९६७ त्रव्य ७३७ साहबूद ७३७ विक्रि जिम माजससरि इंस, साद्रव चणु दाणेसरहॐ५।

म समराचरि इन्दु भूमेडकि जिम चडावरी। संपर माहि सुणिदु तिम सोहद 'जिणवद्य' गुरा ॥३४॥

जिनोदयस्रि पट्टाभिपक राम

संबद्ध माहि भागतु । तम साहद्य 'अंशवद्यय' गुरी ॥३४। नवरम देखम बावि, क्युक्ट जिल्ल गाभद्य गुहिर छर ।

नवरन दस्य बालि, चणु•८ किम साक्षद् गुद्धिर सर । नाजु•६ मीर बरिसेनु८०, महिमेडकि विहरह सुपरे ॥३५॥ मेदृऽ बिहि८१ समुद्दाउ, नेदृष्ठ मिरि 'क्रिणडदयस्' ।

नंदर 'रतनर' साहु, सपरिवार 'पूनिग' महिउट ॥३६॥ सुराह राज गार्येतु, सबक क्षेत्र वंक्रिय **क्ष्**य ।

रमंद्र राष्ट्र इंद्र रंगि "हाल-कक्षम" सुनि इस कह्य ॥३॥॥ ॥ इति स्रो जिनोद्देश सुरि पट्टाभिषक राम समाम ॥



२६७ दानसाडु व्हि चीडु क 5 सारामशटु वटक वय, क.व. शास, ८ ७ सामीनु, ८१७ विष्ठ ८२७ लडिवड ।

### ॥ रपाच्याय मेरुमन्द्न गणि कृत ॥

# ॥ श्री जिनोद्यस्रि विवाहलउ ॥

मयस मन बेडिये१ काम कुम्मोदर्म

पास प<del>द-क्रम</del>हु क्लमेबि मस्ति९ ।

सुगुर 'जिमाञ्चयस्रि' करिसु बीबाइस्ट,

सदिय कमक्कार मुक्त विचि ॥१॥

इक्तुर जागि जुगपवद अवह मिचविक्सगुद,

मुणिसुंदांतेण निथ ४ सद्वाचेणाः।

सुरमि किरि कंबजं हुद्ध्यक्षर धर्ण संद्र

संदा किरि सरीच गंगाजलेण।।२॥

बरिष 'गृहरकरा' सुंदरी शुंदरेह

करकरे रक्य द्वारोबनाम् । १७ सप्परं जेम सिद्धानिकामं ॥३॥

स्रप्ति कंसितरं नयर 'प्रम्कृत्'' ७

क्त्य मगद्वारि वच्हारि वृहामणि

निवसप साहु वद 'स्ट्रपस्से ८। 'घारसा ९ गदिणी तास गुष्ट रेहिणी

रमणि गुणिश्व त्रिष्यण आसु मास्त्रो ॥४॥

१८.c.d वंकिये, २० वर्षे १० वड, १० वड, २८ वड, १८ सुद्ध १० सुद्धाः ७७ व्यवस्थाः ८ वड्डच्युः ८८ रहनाको १८ वारकानेवी १ अ पनि वासु **इन्छो** सर पुस्त कक्ष सुकार,११

भवयरित कुमरवह १० रायहंसो ।

'तर पंचरूचरे' सुमिण संसूर्वेड,

भाषवश्व पुतु निय कुछ क्यंसी ॥५॥ कृतियश्व गुरु क्युवं सुणिय क्य क्यरवं

दिन्तु वसु नामु सोइग्ग सारं।

'ममरिगो समर जिम रमइ निय सयण-मणि,१५

कमस्रविप दिणि स्वप्ति १६ बहु पमार्र ॥६॥

क्षाय क्षेत्रम रहे अमित्रं बरसंतत्रहण

बद्धप हाद्ध१८ जिम बीय बंदो ।

निष्दु१६ नव नव बका घरड गुणनिम्मका

वक्षिय क्षत्रन्त मोहत्त्वक्ष्ये।।७॥

धात —

<sup>कारेच</sup> गुजर' करिय गुजर, बेसु सुविसाछ ।

प्रहिर्व 'पन्हणपुर' नवरो जक्षाह् जोन नर स्वपि मंदित । वृद्धि जिल्लाम साम् चारो २० (स्वस्थान सम्बाधिक) सर्वारि

र्नोहे निवसङ्गाहु—वरो २१, 'स्वपालु गुजवाणिश्त्र सम्मंदित्र२३ । नेमु अंतिरि 'कारक' त्रयर, उपरनत्र सुबुमावः।

'मगर' शामि मो सगर जिम बद्धइ रूपि अपार २४ ॥८॥

११७ कोचरे १२७ कुमाबर ८. कुमाबब्द, १३७ जाहर ८.d जावव १४४ वरिष्ठ १५७ क्एकामि तै. जीतिव १६७ वोड १७७.८.d जीवव वरिश्वेद १९ बहु ११८.d. विच २२७ वर्डि ११७.८वरहवरो १२७ समा १३७ भन्नीच ११८.d वर्षा समझ मद् मतर वासरे 'ध्रुव्यूणे-पुर' वरे,

शक्तिय कण कमस्र कण बोहरीतो ।

पत्तु सिरि 'त्रिण कुशब्स्मरि' स्रोवमो महिसके मोह तिमरं इरंतो ॥६॥

र्वहप सन्ति रंगेल क्वांदिङ 'रूत्यास्ते' परिवार क्वतो । भन्म२५ व्ययस हालेल झालंद्य, सादरं सुरिराङ विन्नतो२६ ॥१ ॥

भद्र सथळ अन्तर्भ जाजिरः। सुविधवन्त्रणं सुरि इद्द्रूयर्ट 'समां कुमारं'।

मन्य पुद नंदणो नयज जार्जदणो, परिजन्मोश्ह जम्ब विचयाङ्कमारि ॥११॥

इय मंजिय पण् गुरु 'जीनम्ब्रीपुरे' सं वक्ष्मु३० रक्षम किम 'स्ट्रपाक्रे' ।

भरिषि ३१ निव चित्ति संयोगिदि भासीचय,

र्व सुरुषं ३२ सुजय सोत्रि बास्ते ॥१२॥ राज्यु ३३ निय जणणि रुग्छीम निवहेवि,

मंडए ३४ राह्यो विवेद परि ३५।

मण्ड 'जिजकुमस्स्यूरि पासि जा मण्डम माद्र परिणावि सु १६ सा ग्रुमा<sup>नि</sup> ३०, ॥१३॥

भ्रे पात १६b.c.ते विक्यों २ b.c.ते वालि १८क वहूल, १९b.c.ते

करिनड इ. ६ घनम, ११६८। बरवि ११६८ते सदर्व । ११८ तका १४। संबद्ध १९८७ वरे १६ जानह (परिनावि)म् १४८ तमारी

464 .....

तर्भ निष ३६ जाणप ४० तासु सार। स्पिन रोजप मोद्रिन मीजप,

होद्दिश्ची जास्त्रवीत्रङ्ग स्रपार ॥१४॥ कोमिन राक्क स्रवणि स साक्क.

श्राथय विचिष्ठश् सा परिहरय ।

षदर नारी भक्कोशिक्षश्र रूखप् भारकपर्देश्य मर्थिक्ष्य सत्त बरप ॥१५॥

इंधिय४५ सनेरीय बात विवरीत कासु तजी छई क्यों सन्छ । भरक्ष४६ समान४७ सक्लाहा बारु४८

<sup>सरस्य</sup>६ समान⊁७ सस्रजडा नाळ,४८ कुणवरि रैजिसि४६ कद्दि न वच्छ ॥१६॥

त्य ६६ कमछ वृक्ष कोमक्य-०बाय, बाब-५१ म बाविट वृक्षिण है। वृद्धि मनोपम कत्तम बंश-२, परणाबिधु वर नारि हुई॥१७॥

नव तब सीमाहि यंच पवार्थः, सोमाहि सोमा बस्छद् कुमार । व्यीम क्रांस करह कुछि करमुर्थः चडावि होत्रि संवादिकपुर्यः किरीयमार ॥१८॥

रेप कर्णाण बयण की कुमरु निमुधिन, कंठि सामेगिउं५६ अण्यु५७ माइ ।

काठ वाकागत्रपर वर्णस्य नाह । मा ५८सुरगुरि कहि मामि मू सु (म?) नि रही व्यवस्य अवेरीय न सुरुष्ट्र-६ ।।।१८।।

कार अवराज न दुस्तर साहिता १८० मुक्तिय १९७ वे ४ वे ४१ विति ४२० मात्राच्य ३३। पत्र ४२। करि २५० हारी ४६० सम्बाध्य ४० मात्रा ४८ व्याप्त १४ति ५ । कोसका ६१। बात ६२। वह, १३वे वहारह् ९४० कत्रम १९० संबादि ९६० मार्किनिव ६७० समय ९८० जास ६२० हारण्

पेतिहासिक जैन काव्य शंपह 368

तत्र हमर निष्धर्व जनमि जाननिः इप्प्रहण सम्रोध नीर्र झरेती।

करिन र्राइ० बच्छ हं हुआ अलहर आक्यू, सम्बद्धश्राम् शर्व सरि मर्जनी ॥२०॥

।। घात ।।

शस्त वासरि अस्त वासरि वस्ति नवरिति । 'किम कुसलु'६३ सुणिंद बरो अदिवर्धीय विदृर्तेत पर्यव ।

गरि पेरह६४ मति मरि, 'स्त्रपासु' परिवार अत्तर ॥ गुरु पिक्कदि 'समरिगु ६५ कुमरो६६ अरुगदिव६७ नियम्पि ।

भगड सम्द दिक्काकुमदि परिवाशवह८ सुमुद्दति ॥२१॥

तंत्र सुक्त्यम् तंत्र भुवद्यम् घरिति नियविति । निय मेदिरि जानिसर, 'स्त्यास् , सर्वानिहि विमासह ।

तं भानि कुमर बरो काम्ब्रेय६६ निय जगनि मासह ॥ म् परिवादि न त्रिक्ससिरि७० माइ सण्ड बरनारि ।

कुमर मध्य किंगु दिक्यसिरि बाबरन मनक्ष्य ग्रासारि ॥२२॥

॥ भास ॥ माइ प्राणंबिय 'समस्यि' निष्ठवः ७२

काराबद्धः३ वय सामदणी तदन्धः।

६ बक्क इत्रुविश्व विश्व हरते अच्छर दश्वे क्रूप्टर, दश्वे eine, quo murte que gur qub mirife que aftering and

भागदेखि: b दिश्यक्तिर, जुंद सब्दें १७२b निवतमी कृत कारविनि wah mat

मेक्सिक्य साजापक्ष बाह्य नियपुर पक व्यवकाट पुरंबर जोजिय रहवरे ॥२३॥ बाह्य चान्य दक्ष सक्षोक्य वेशिक्षि ८० सामक्षिः

'चारक' नैदल बर८१ परिणय मि । हम पमणीविय सुक्रक्षिय सुन्दरी

न्न पमणावय सुकाक्षय सुन्दरा गायद ८२ महुर सरि गीय८३ हरिन८४ मरि ॥२४॥ ऋषि ऋषि जान षष्ठ विव.८५ सुद्धविणि,

भीमपको पुर'ट६ शुरुट७ इरसिड मणि ।

ष्पर्८८ मिरि बीर जिणिबृह संबृरि संबिय वेहिष्टर्ट नीवि शुवासरिट • ॥२५॥

वरक` १ तुर्(गमि चडियाः साहणु मागण बॅस्टिय दाल दियह च्छु ।

कोन्ह्यरः अगर्दे वरिमः 'समरिग' वर क्रिम 'सरसर्वे'६४ किरि 'कालिग कुमर ॥२६॥ सम्बद्धि किर्मार करणासन्तर

भावित जिलहरि वह मणहरवतः, दीस कुमारिय मार्थः५ हफ्छवास्य ।

'त्रिजङ्गस्यमृरि' गुरो भाषुण यह जोसिड्स्थ होमङ् शाणानकिस्ट भविरद् पित्र ॥२५॥

भार मिकिन कार्त साम्रम क ते सिक्दुर करण सम्म करण होते सिंदि र क्षेत्र प्राप्त करण होते साम्रम करण होते ते मान्दि र सिंदि र क्षेत्र करण होते ते सिंदि र क्षेत्र करण होते ते सिंदि र क्षेत्र करण होते तरी र क्षेत्र करण होते तरी र क्षेत्र करण होते तरी होते हैं करण होते हैं के सिंदि र के सिंद र क

बाजह मेंगढ़ चुर गुहिर सरि

-25

विष**क्ष धनस्य वर** नारि विविद्य परि ।

"मर्ट परि तेर विवासिय'१०० वष्टारि, 'समरिगु१०१ स्टाहण १०२ परिनाइ०३ वय१ ४ सिचि।'रदा

॥ घास ॥

त्रस्पुरेष्य बहारि कव्यु बहारि सीम बरवस्थि , सामहणी जान सर्व 'स्त्यस्थ बावित सुविस्वरिर ६ । परिजाबित विस्वसिरि, 'समरसिंह' १०७ 'जिल्ह्स्यस' सुद्युरि ।।

त्रव तम रसु पणुट बच्छल्डिड, बद्धरिड१० गुरु वैद्य ।।२६।। 'सद्पालु असु 'बारखर्' शबद अति अस्य इ.सु.१ ।।२६।

दिन्दु 'सोमप्पद्दो' मुणि वसु साधु सक्य आलंदर्श अभिय जेम१२। जिम जिम वरण आचार १३ ऑर मोद्दर,

मोहय विकासिर हैन हैन ॥३०॥ पद्म जिनागम युद्ध विज्ञावकी विकास १४सेविज्ञाय राज गणेदि ।

मड टविषर् वाणारिशर भाससपुरे

'चाउर छाडुसर'१० शुरगुरहि १८ ।३१॥ ९८ इस्टि? b विद्यासिक १ १८सम्बर्ग १ २८कावम १ ३८मरिल्स

१ प्रीयस १ ५६ सम्बर्धः स्वत्याः १ वश्यास्यार्थः १ को सम्पर्तित्यः । सम्पर्तितः ६० यमः ६ अध्यक्षितः १ ८ वसः स्वतः ११७ निष्यतः अनुस्थादः सः १९० जिलः । १०० १ अस्वतः १४७ साज्यः १९१ व्यक्तिः १ । अनेतरः १९० स्वार्धिः भीजिनोत्यसूरि विवाहसङ ३६७ सुविदियाचारिश्ह विहात२० करतेत,

दुव्हि सिक्लो२९ सुगीयत्यु१३ संजायत्र,

बाजारिक गणि 'सोमप्पडी'२१ ।

गच्छ गुरु मार बद्धरण२४ सोहो२५ ॥३२॥

वस्यु२६ 'त्रियाचेव स्ति' पहि, संद्यविवरः सिरिश्ट 'त्रकृत्यद्द' (मा) वरियरापश्ट । 'चव्य पगरोत्तरे' १० 'क्सविरचे पुढ, मास 'मसाव वित्र वेरसीप'।।३३।। सिर्द 'त्रिकक्षप्रसुरि' गुरुष जालेख, क्षपुत्र भाग सीमाग जिमि ।

**व्हि**रए 'गुजर' 'सिंधु' 'मेनादि ३१पग्रह देशेसु रोपह३२ सुबिधि ॥३४॥

।। जांता। नेम्मु३३ निस्तिष नामु निस्तिष, गामु शमिरामु। 'सोमप्पट्ट' मुलि रक्णु३४ <u>स्टा</u>त थास सो पत्रह ब्रह्मिसि। वामारिक क्रमि (व्यमिश्च स्वयम,

गण्ड भार १६ वदश्य जाणि गुण बस्ति १८ । सिरि 'तक्कप्यन्त्र' जागरिय १६ सिरि जिल्लाबृह यार्गि । यापित सिरि जिल्लाबुव', गुरुष्ट विद्वरह सुनिवर बादिश्र १।१५।।

१९७.त सुविद्वि सामारि १ ७ विद्वार, ११० ०त बीसम्बर्ग २०० विक् ११७.त सुविद्वार, ११७ वाक त साम्बरण, १९७.८त बढी १६७ तथा १४३ संसादिङ, १८८ किर १९७ करमण्ड बावरिस. त फरम्मसीसरिद

१९०० सुरावस्त, १४० जान व आस्त्रार्थण, १९०० वस्तु १४० स्थानिक, १८० सिर १९७ करण्या सार्वरेष, जे करण्यासारित राष्ट्र १ प्रवास ११० सिन्दु मेबाइ गूँबर १२७ शेविब । ११७ वासु मिनिक (१) बासु अधिरासु ० वासु निवद (१) बासु

३६७ तालु मिनिक (९) नाम्च अधिरामु ० तालु नियक (९) नाम्च अधिरामु त आह्य निम्मिक (९) नाम्च अनिरामु ३४७ रज्ञय, ३९७ त ३३० सार, ३७३ जरि ३८० वीसि ३९७ आवरिन ४ त सारि ४३७ वसि पंच पहरू ४२ क्रिपि४३ छोस तेबीस,

वक्त्र साहुणि कत्र संपनह राजः । भागरिय ज्यन्ताय बागारियक्ष्यः ठवियः

मह महत्त्वरा पसुद्ध पविद्वप्त ॥३६॥ केल रेजिय मणा अव्य ४६ पंडिय कथा,

बस्टि बस्टि श्रितिक्षर मिनसिरायं४८।

कर्री गामीरिमाध्य करी क्य पीरिमा,

कटरि आकन्त सोहाग जार्य ॥३०॥ कटरि गुज मंत्रिकं५० कटरि इंदिव जर्थ कटरि संबंग तिज्ञेय री । बायु देसन कंका बायु नह निम्माल, बायु सीला कसायान मंगे ॥३८॥ संस्थ-१ प्राप्त गुज कर्ण बेम सारावर्ण,

कवित किम संस्थित एक जीत्।

पार न५४ पानप सारमा देवमा सदस श्रुद्धि मण्ड जड रक्ति५५ दीई ॥३६॥

॥ घारा ॥

भइ अगुर्काम बह अगुर्काम, पत्तु विदर्शतु । सिरि 'पट्टिय' स्थिता पदर सीस जागोदि नियमणि । 'वतीसद सदयप्त्र पहुम, पश्चिम इक्सरसी' विथि ॥

एरक पहा b पहा प्रकृति जिल्ह एक्ट बालारिक एक्ट वन तं वह, ध्रक्त स्वतं प्रशास्त्रिक प्रकृतिक प्रकृतिक विद्यास्त्रिक विद्यास्ति विद्यास्त्रिक विद्यास्त्रिक विद्यास्त्रिक विद्यास्त्रिक विद्यास्ति विद्या

| जिनोव्यस्रि विवाहसः ३६६                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| सिर 'स्रोगद्वियायरि' यर५७ अध्यय५८ निय पय५६ सिक्स्प६० ।                        |
| संपत्तत्र सुरक्षोपिदश् पहु, बोहेबा सुर क्ष्यता६० ॥४०॥                         |
| फ्लाई सो बाहरो फुल मर भासुरो,                                                 |
| सामिद्ध वेका मही वामिय ६५वेस ।                                                |
| अस्य निय सुर्गुद मात्र कल्पारू,                                               |
| मचि नाइग्जप इरिस इसा६६ ॥४१॥                                                   |
| महतु६७ मणुबक्तां ताज कोवाज, ब्यूद ते शुक्त संपत्ति मृरि'।                     |
| सुद्ध६८ मन संटियं चूम६९ पड़िमहिषं                                             |
| नेव सार्यति 'त्रियम्बस्स् <sup>र</sup> ि' ॥४२॥                                |
| प्यु सिरि 'फिलडव्यस्रि' निय सामिणो                                            |
| कदित मह चरित्तक अह मंदक्ष युद्धि ।                                            |
| सम्द सो दिस्स शुरु देव सुपसन्तर,                                              |
| च्युक्षण शाणश्चारित मुद्धि ॥४३॥<br>                                           |
| पद्ग शुरू राय बीबाइसड ज पडड़                                                  |
| जे मुज्युक्त से युक्त के दिवंति ।<br>वस्य क्षेत्रवि ते कटर् क्ष्ट सम्बद्धियं, |
| "मेरुनंहन <sup>ा</sup> ७५ गणि इस भगति ॥४४॥                                    |
| ।। इति भी जिलोद्य सुदि गच्छनायक वीवादसङ समाप्त ।।                             |

4 को कोम्स आमरित ते कोगति लागरित ४० आर्थित १६६ निर्माण ते निरम्भ ६ ६ ६ तिक्र ६६६ मुख्येन ते सुर्भ वर्षेत्र १६६ तते कण्या १६६ तत्र वर्षेत्र १६६ ते वर्षेत्र १६६ त्र १६६ त्र प्रमुख्य १६६ त्र प्रमुख्य १६६ त्र प्रमुख्य १६ वर्षेत्र १६६ ता प्रमुख्य १६ वर्षेत्र १६६ ता प्रमुख्य १६ वर्षेत्र (ते रेस्तित्र) अधे क्षर्य २०६ तस्त्रम्थ्य ।

# ॥श्रीजयसागरोपाध्याय प्रशस्तिः॥

(P) 4-14(I)

मंक्ष्र १५११ वर्षे भी किनरामस्हिर क्रुक्कट्कार भीमजितमाः सरि-म्हक्क्कार राज्ये ॥

क्रा स्टब्स्ट स्टब्स्स । भी स्टब्स्ट स्टिस्ट, स्टसीटिस्टानिको वर विद्वार ।

नरपास्त्र<sup>2</sup> संचपविनाः, चदावि कार्ययत्वमारमे ॥ १॥

द्शयति तदाचाम्बां, भीदेवी देवतां सन समस्मा ।

कतिक्षय करपत्त्वया 'कयसागर' वाचकेन्द्राणाम् ॥ २॥ 'केरीपकानिकाने आसे और पार्कनाथ जिल सक्ते ।

'सरापकानवाल मान का पास्कनाय स्त्रम सक्य । स्त्री क्रेप' प्रश्नको वैद्या पत्रमाकती सहित ॥ १ ॥

भी मेदपाद' देशे, 'नाग्यह' नामके द्वाम निर्मेश । व्यवसम्बद्धाः क्षेत्रेको स्वतस्य सामग्र केषण ॥ १ ।

नवकारक पास्त्रं जैस्ये सन्तुष्टा झारवा येवाम् ॥ ४ ॥

त्यां भी जिन इन्छन्न सृष्टिं समुख्य सुम्रक्षन्त देवनान्यम् पूर्वं देवनचि राजपूर्वं मागरीवृश्य विद्यापादि । स्वानोश्यर दिवनचि नगरं कोदादि स्थान परिष्यम दिवनचि क्वायरक 'नास्त्रदा दिपु । राज समा समर्थ निजित पृत्र सहस्वानेक वादि स्वित्रपादी । दिविषणं 'सान्येद दोस्त्रवकी वृत्ति' अनु 'पूरमीषम्म वरित्र' 'पंच पर्वी' मान्य राजपनी ममुख्य मेदा वृत्त्यमान्य स्त्रवा भी 'जिन ब्रह्मम सृष्टि कृत्रं 'भागारिवारक स्त्रव वृत्ति । संस्कृत भाकृत वन्त्रव स्त्रवान स्वत्रपाटम् स्वापिनानेक संप्रवादीनो क्षत्रियन क्रम निजेत सुर गुरूजो पाठिता नेक रित्रय बर्माणाम् स्वापि

# ॥ श्री कीर्त्तिरत्नसुरि फागु ॥

ECD++4C)

म०-- १ ( झडक )

रिरोण बाजित्र पुरु पुरुद्द ए, सवर्णस्य साजदः।

एक एक एपल कमाब्र साथ, महुग-रदि बाजरू ॥ २८ ॥

भास-मान्य कामियो गहराहिय, राज्य महत्र चार ।

राष्ट्रा रास्ट्र समित्र रहिर हरियित्र संघ सपार ॥ 🙎 ॥

महस्रोत स्रोद भागम येष्ट्र एम्प्ट्र शाहक गण स्रप्रमान्। पश्च बरिस विज्ञा विचार भगि हम वियम्पर ॥

पेंग्डम सुनि निमि गुरि पमाड, ऋरि "श्रीरनिशंड" । बाजारी (म) पदि शावित ए मी वयह प्रभात ॥ ३०॥

नेपा सत्यः द्व सेम जिल्लाहे न्हिन्द ।

उद्याचा गव थापित व 'कीखिराप मुणिन्त ।।

म्पेर क्येर कराइय बहुय रेगि, श्रामिति जाग गावई ।

'दर्शि 'प्रथम देशि नाम, मनि दर्शि (म) म मन्दर्र ॥ ३१ ॥

भारत बाद क्षाचार मार सुविधार समाण ।

हाबद नाव बचाय ऋष (छ?) । प्रवस्थ-सिहि बाउ ॥ जिल्लाम् के अपन बहुव विद्वाल प्रसिद्धि।

में अर्च्या के संपंक्षिय बंदे है जिस बुटि ॥ ३ ॥

#### 🛭 भास 🗈

'सिन्सु' देस 'पूरव पशुद्द बहु बिह देस विद्वार । करह सुरान वेसण इरस, बरिसह सुद्द फड़ कार ॥ ३३ ॥

साहे क्रीम क्रीम श्रीसख्येर नगरि, प्रांतर विहरन्तन।

किचिराय प्रवास अन्त तब तेत्र फुरन्टव ।। सिरि 'क्रियसदुस्रि' अणिय पात्र आचारिक कीयह (

मोटइ क्छटि 'किचिरक्यम्दि', शाम प्रसिद्धत ॥ ३४॥ सो सिरि 'कीर्रातरकण सुरि' अविकल पहिनोद्दर ।

क्षप्रिक्ट महिमानिवास, जिल सासनि सोदर II करतर गण्डि सुरतदह केम, वंशिय हापसर । वाहिय मर्चगछ माज विमिर्, भर माण विजसर ॥ १५ ॥

परिस सहगढ रूजंड नाम, नित मनिष्ठि धरीबंड ।

विमि विम नव निश्चि सबक निष्टि, वह श्रुटि ब्यामह !!

ए फारा इंड रींगे रमध्य के मास क्सली।

तिहि मणिनाण चहाज किसि अहिमक पसरन्त ॥ १६ !! ॥ इति भी कीचि रसपूरि बरायां छागु समझः ॥

।। तः ।। हाम भक्तः भी रूपस्य ।। तः ।। ।। स्थिरिक जयप्यम गणिना ॥



## ॥ श्री कीर्त्तिरत्नसूरि गीतम् ॥

#### 40---S

नवनिधि श्रवर रथम सावह, सञ्च मन्दिर सम्पति रिति(दि?) पादह । पुरे कास्ताकी साने की 'कीर्श्विनस्त सुरि' जे क्याने ।। स । आं० ।। सरवर भंगणि शफ्छ फड़े, सर कुंग खिरोमणी हेनी मिक्द। जनानी जोति असून संपर्के तुस दारित दोइय दूर इसे ॥१। न०॥ भक्तिक स्वतः त्रक्षक यथा, विध्य दक्षिण पक्तक्षण कासकागाः। फ्सरइ महिक्क विमक गुजा चैगइ गुढ व्याची भक्तिक ज्ञाया ।।२२० ।। महिम प्रतीति सुधर क्याइं कावण साक्ष्य क्याइ न छो। प्रीति सुं मीति बन्ध त्रिजगर्ब, शह नेदि चस्क तसि पुठि क्याई ॥३ना। भी 'सम्बद्धार' वेस वर्द्ध, दिया अन 'वेषण' है क्यरह । रिक्षांकद्वं नदुरि'गुर्स, शंतम वासिरि व(विश्वरियव धनक पुरई।।४ना। भाषारिक करणी कुनणा, जिन भुवन प्रयद्भापद उक्या । मीस नोदि माम्राध्यक्ष्मा, गुरु पीर न क्षोइ इसरि-समा ॥ ५ । न० ॥ मृत(क्षर्) 'महेक्हरे' विर ठाणक, पराक्षा करतुन्-गिरि' 'त्रोपाणे । पुत्र करह जे इक्टाणह ते सदा सुसी सहको जाणे ॥ ६ । म० ॥ त्रीप दिवस कठिसद साह्य, सुर नाव संगीत सुवय मोद्ध । क्षिम मित बीप ककी बोहर, गुरु को मसीत मरकाब व कोहर ।।धना ।।। प्रतम प्रसाद प्रताप त(प इ, नर नारि नमी कर ओड जपह। मक्स सा(सर्व)क्स बार वर्षः भी'तरतरंगच्छ प्रमुता सुमयश्रदनः

Rox

समुम फरम भारति इरणह, वे छोन बतुर सहगुर बाणे ॥ ६ मा कुटेब कळव सुरा मर्यादा चाळद ध्रम कारिज मधमादा ।

मोग सेवाग सुष्रस बादा करि 'कीर्सिरत्य' सहगुढ दादा ॥१० नः।। माग सुमाग सुमति संगद्ध सुम दस सुवास बस रंग्ड । पाप संताय न के भंगद्ध नहांची शुरू क्यान छहरि गंगद्र ॥ ११ |संव०|| चाट च्याट पर्श्य भरी, ऊप (मूच?) प्रशीत भानीत हुरी ।

चावति कुड कर्डक मरी, नासे वतक्षण शुद्ध साम करी ॥ १२। २०॥ मास विद्यास परहास सबद्ध, मानस्य किनोद्द प्रमोद सद्ध । मीगन्द्र सुर समृद्धि सहु, शुपसन्त्र सुद्धिः सुगुद पहु ॥१३ । नव०॥ सुद्गुर व(स्त?)कमा पढ्ड गुणहः वार्वता आएग वदम(वदम?)सुण्ड ।

क्ष्मस्स मंगस्य वसु क(पु?)ण्य युवाहः स्तो 'सायुक्तीरविः पाठक पमनदा।१४०३ ॥ इति भी भीति रत्न सुरि गीते ॥

70--B

'कीर्चिरस्त सृरि वंदिये मुख महंबे शांत । संबंधिया सिर संदर्शे 'नंजनाक कुळनाण । १ । भी 🚶

र्मनन् 'चवपे दपरे श्राुजपचासे जास। जन्म अयो 'तीपा धर, 'द्वक दे' कल्हास ॥ २ । की ० <sup>|</sup>।

'देस्त् इप्तर दिव नेग उर्मु मुकी निज्ञ पर बास ।

'वेसर्ड संयम कियो की जिलकहन' पास । ६ । की ।।

बाबक पत्र दिव 'मत्तर', 'मसिये' पाठक भार ।

भाषारम सताणों 'सेसक्षमेर' मंझार ॥ ४। की०॥ सुर नर किन्मर कामिजो, गुण गांव सुविधास ।

साचु गुणे करी सोष्ट्रगा, धार विचे जिम बाब ॥ ५।की०॥ चगस्म 'सरबुद गिरि' मबा, 'जोधपुर' जयकार ।

'राजनगर' राजे सदा थुंम सक्क सुक्षकार ॥ ६ । की०॥ 'मसु माये गुद कर उद्दे, से आवक घनवंग ।

क्ष भाष शुद्ध कर ठक, त स्थावक धनवन

सीस सिद्धान्त सिरोमणी, 'राजसागर' गरजन्त ।१७ ।श्री ॥ अजसण देव र आवस्युं, संबत् 'यनर पत्रीस ।

कमर विमाने कक्तवा भी 'कीशियरन सूरीम' !! ८ (की०)।

अमीव मरे मछ छोवले तुं सुन्न है दीवार।

भी कीचिरस्त स्विष् उपने महिमा बाध्य जरा महि यहा।
वारी बाव्य अपूर्मि-क्यों, महिबा बाध्य जरा महि यहा।
वारी बाव्य अपूर्मि-क्यों, महिबा सुनिकत विर सुरण मिना।।।।।
नेते कर जिम होयद उरणी सन्द्रगुद संवा विन्या हरणा।
महार सुपत सुमर भरणी, कमस्य विमला कांगित हरिणा।।।।।
वार बढ़ीया संक्र महरणां बरहायक जासु छोमा बर्गा।
पर पाव नर सुपर परणी, प्रेमप्र कांगिक करिका गीरा।।।।।।

सर पान तर मुर्ग र परणी, होमह अधिकह नीत्य प्रीमा ॥३॥ सन वाहन दृद्ध र दरणी फोल्ड म हुनद प्रीणी दिल्ली । सन (सि)भी सहस्रो पोल्ड दरणी मानव निहां गुरु समस्य माना ॥थ॥ माहि सरोमणि द्व परे, देवह दे जनस्या उर्व प्री । पतिहासिक जैन काव्य संगद

Yo f

संबद्ध 'गुणपंचास वरों', भी 'संद्रवाल कुल सङ्सकरो ।'शो संबन अबरे प्रयक्षिते बरमें, 'कामाद इम्बारास' बहु हरसे । भी 'जिनवरपन स्रि' गुरु पासे संयम भीघो मन स्वासे ॥६॥ 'मितरह' बाचक पद् गुर पागड, बसीवड उबझायक पद् झामडी 'सतामृपर' वरसं दीयड, आचारिक भी जिनमद्र' कीयो।।अ 'सत्तर' 'फेल्ड्ड' विहां मन स्वाह, 'जेसस्विगर' पुर विहां किम साहै ! 'मा(हो)म सुच्छ इसमी जाह महोत्तव करि पर्वी दिवराह ।।८।। 'पनरद पचनीसद्' तिण बरसङ् आसाइ झयारस' बहु हरसै । भयसम श्रीमो मन ने इरसे समगठि पांची सरवर सरसइ। Ell 'बीरमपुर वक्तें वार्नें, थाप्यो यिर् वस सक्षा वानइ। मदीपढ़ सहु को नह मन मान", जस सोमा जग सगसी जाँ ।।१ ।) सम्रयो सदगुरु सोनियकारी सककार समय जन सामारी। नरबर सुर बें) बर ने नरनारी भूम आवे जात्रा वारी शहरे।। भूत प्रेत हर सब नामह, जंजाक सम इरह जावह । गणि 'चन्त्रकीर्ति शुरू गुण गावै भी 'कोश्तिरस्तस्यरि स्थावद्र ॥१२



### कवि समितिश्य कृत

# श्रीकीर्त्तिरत्न सृरि (उत्पत्ति) छन्द

**₹0**— ७

सुमनि करण सारव सुन्यवाह, सांनिय कर सेवको सदाह ।

'कीचिरम मृरिन्द कहाइ अपनि तास कहण मति भाइ ११। 'जार्रबर' देमें सबि जाने 'संदाबाको' नगरी सुख मानी।

कोचर माद्र संसार करांची दें देकार पर सार्गे दान ॥२॥

नाय पर परणो दीखित दावे कामणि बतु मुन पफ चहावे ।

भीन्द्र रीति सुजम बहार्षे विता प्रेम वरि करि परणावे ॥३॥

भाषी राने रोस अद्गण इस्यो माप फाले अम दंदण । मूबी जांगिस बाल्या बहुज-सल्मुख मिस्याध्यरतर राष्ट्र' मेडग (४) जिनेत्वर सूरि' कर्दे गुण जामी दिवस्त सरमा छोक सुणि बामी।

सरतर करा जिल्ला सही जोने कोचर शरशर हुवी नदीने ।१५। न्दर बदर गुज्जी करि जान सान्यांत हुमा शर्द सुरा पाने।

माप का (शम ) वर आवे वर्ष शाय गरावरा फटावें।। ६।।

इश-मेर्र में तेराका कावर गामर विद्वा

मादि प्रामाद प्रतिष्टियो, सृदि जिनेत्वर सिद्ध ॥ ७ ॥ कोचर माइ 'कोस्टें चनियो, मनुकार दीये जन रमीया। नुम्प्रार (गुर ?) भाव चरी ही कमीया

गरतर बिरव् धन्नी नवि समीया ॥ ८ ॥

पेतिहासिक जैन कास्य संबद्ध

'रीख़' सुन होय बड़्या रसीखा 'आपमहत्व' 'हेपमहत्व असीखा। 'देप' घरे 'देवखदे' बाह्या, जार सून बनम्यां जीसाका ॥६॥

800

#### ॥ छन्द मोतियदाम ॥

'सको तिम 'सादो' 'केल्बो' साह 'देल्हो' खोबो गुणे अगाद। 'सका' ने सिक्समी तुदी संद, परिवा तिज सात तजो बर देह ।।१।। 'बीसब्युर' बसियो 'क्रलो' बाम, 'केसाजै' 'आहो' करें विसास !

'मेहैंवें 'केडी' मोती माँम, बोबा ठिज चारित झीवा साम ॥थ। पन्दे गुण पत्रासें शस्त्र वस्त्रों तिय बासक बय वो धान ।

वेरे बरसे जब हुयो वेह, 'राहत्रह्' मांग्यो शक्का रह ॥१॥

'बक्नेसे तेसठे बास्या वृथ विवास करण जय राज्यण हय। सीमज 🖦 🕏 पासै जांन आही में उठरी तिय बांग ॥४॥

सरकी एक क्षेत्रही देखी सीर, अवांत्रे जानी सांद्यी जीर । हम कपर बरखो काहे कोब परणार्च प्रश्नी सेरी ठोग ॥॥॥

र मपूर्वे एकम कवियो जाम 'किंडे' में सेवक जीवी सीम। च्छाभी बरछी गाँदी एम. तीर तणी पर काही तम ।।६।। भारते निहां क्षोर आयो असमान, परक्षोक गयो ते पूरा प्राप्त ।

हेर्स्ट, सो ऐकी मन विक्रमीए नए यब समिर क्र्यू बस्मै सीर शका!!! 'दोमफोरति बाँदै मन (वैठो) सांत भांगी शहु मन(को)तन की जात । साइ भगा सङ्गते समझाय 'जिनवर्ड नमुदि' पास आप ॥८॥

बोमा वर्ष कीमी 'वृक्ते भाग पुराजां तोक्रण पाप सन्ताप।

मांमां है पारत मोने मन्त्र चरा सह बाखे वन हो घत्न IIEII

"'यार्यः संग पर्या इण रीत, शोतम स्वामी ज्यू बीर बनीत । क्यारस बीयो गुरु गुरु बार, 'चवर्तुसैसत्तरे' वित्त विवार ॥१०॥

'वंसाजें' सेतरपाछ को जोर, क्यापी मांड्यो बाह्रिर ठीर ह माचारज क्षेत्रपाठे मैछ, सहारक काक्या गच्छ थी ठेळ ।।११।।

वोद्दा-"मार्खे' साथ निकायने, याच्यो 'जिनमत्र सुरि'। होस दियों की दबता, भाषी भिट्टै न दर ।।१२।।

'पींफ्डीयो' गच्छ थापीयो ध्रुम वस्त्र सुभ कार। 'स्राह्मण' सा सत करी बादी वाद विकार ।।१३॥ <sup>'तिनवर्द्धन</sup> सुरि जांय के, शिप्य सदा सुविनीत ।

भाप दिसा मानह कियो गुद गन्छ रासम रीत ॥१४॥ मापी राते भावि कै, बोर क्वी ए वात ।

बाउको गुइनो भखप मास छ मास काट ॥१५॥ 'मध्ये' में मांमठी च्यार करी चौमास।

'जिनम<u>त्रस</u>रि' बोस्पविया, आबो हमारे पाम ॥१६॥ मतुमानें ऋरि झटकस्यो, डद्यवंत राष्ट्र ग्रह ।

कावि मिल्वा काशर सहित पाठक पर्वी देह ॥१७॥ 'चवरैस झसी' बरम, चाठक पर्वी पाय । जिनमदसरि' 'जेमधनगर , वैद्याप्या विद्यो जाय ॥१८॥

🛮 छन्द मारसी ॥ स्पापित 'हरते सह 'केल्बा 'महेके थीं मानिया।

'जेमसमें'' करी बीनती पूत्रव में विधि वंडिया ॥

'जिनम्द्र सर्रे' गया फरके अवर्रे सेमताणवें । फीर्तिरस्तम्रि आषीय दीय पद्वी निण इव ॥१।का शा परिदासिक जैन काम्य संपद

बहु प्रस्य कीया दान दीवा, विविध झलमी बाबरी।

720

'संहाबाक साचा बिरुव गाउँ, धर्मराग क्षीयै धरी !!

'सैनुक' संग कराय साबे, संग सहको अम पर्ने ॥शकीः।।

'संस्वेसरे' 'गिरनार 'गोड़ी', इस 'सारठ' संचरी ! चित्रकाथ चैत्यप्रवासी कीधी काहियां जिहां तिहां करी।

घर साथ घणा धर्मंड सेती संघ पुत्र ऋरी सन्ने ।।३।की<sup>०)३</sup> माचारज्ञां मुं बरज करिने, चतुरमासक राक्षिया ।

गोत्रजा इक्क्युर बूर कोचा मद भागम भासिमा । समझाषीया सिद्धांत शुक्ष्यन, बॉणि कायी समी मर्वे ॥४१४०

मासबै 'बहा 'सिंघ' सतमुक, 'संक्रबास(चा)'मर कावजो ।

पार मगत हुइत्यो सुगुद माक्यो, गन्छ-फाट में नाबजी। दीक्षा न केज्यो संघ पर पिया, इक्ष्य कोपन्(व?)मत स्वी।धाकीः।।

'कोरटै' 'जेसक्सेर' बहरा कराबिको गुरु इस मणै। नगर चोहटा भकी जिमणे, वास बसक्यो वम क्यो !

मीक्स साठ माने साह सहुको सुकी हुद हह परमवे ॥६।की ॥ पचास एक शिष्य पंक्रित, 'कीरतिरवनस्ति'ने ।

गुरु गुण गौतम जेम गिषिये जुनति सुमति जगीसनै । बासक्रेप मेहने शीस वपरि करें तस बासिद गर्मे ॥७।की०।)

कुरुस-भाउना नै जंतपश्च अणश्य पासी नै संबत 'यनरपचीस मन बैराग बासी ने ।

'बैसाल सुदी पंचमी' सगुद सुरक्षोक सियादे ? भण श्रीचे क्योत हुवो जिनमधनन गहि।

सुसम्बद्ध सार गृजार मणि, 'सुमतिरंग' सानिष सदा।

रस्त्रमञ्ज बास गोपाछ कूँ , बाद बाट बदा तदा ॥८॥

#### न०~~8

मोद्द्युकनगर 'महेव' परचा पूरै निता सेव । सो० । 'संजवाब' कुछे गुरू गाजे, 'वीपचन्द' पिता घर छाजे हो ॥ १ सीशी 'दबस्र दे' प्रस्युवर माता, जनस्या बेक्सक्य किरम्याना हो । सी० । 'पनर्मेमय तमठ बरसे ' भाषाड बडी' हाम दिबसे हो । २ । भा० । 'ग्रमारमें' दीक्रा छोची जिनवरकत स्र' दीवी हो। मो०। तप जप कर करम लपाया, नवि शक्ती काइ ग्राया हो । ३ । सा 🕆 नामें जमु नावें रोगा, सुक संफ्न वामे सोगा हो । सो०। जिनमन् सृरि तहाया 'जसाण नगर' में आध्या हो । ४ । सो ० । 'परतमे मनागत वरसे सुदि एत दोधी मन इरसे हो । सो०। पंजन पनगसे पचीस भीसारा पचन श्रम दिवसी हो। ५। सो । रमार्जे सन्गुर पर्दना सतमें श्रम ध्यान क घरता हो । सो०। मक्क डाइण देतासा हो। सूत्र प्रेत न आस्त्र जीवासा हो ६। सा०। स्राहर गुण पार न पाने अनिजन वर सावता साने हो । सो०। 'नयशीर्ति सद्। गुथ बोस, सद्गुर गुज कोइस वोल हो। थ। मो० Frank.

कीचि रहन सुरीन्दा बंदे बरनारी ना बन्दा हो ।सदगुर महिरकरा। महिर करी गुरू मेरा हुनो चरण न छोडू तरा हो । स० । १ ।

नगर भारते राजे सबनों सब दुख माज हो। स०। "। वैतित पूरण दाना नित करिजा संपर्णसाधा हो 📭 । स०। नव नव वैसमं सोइ यूरे परचा जन भाह हो। ४। स०। एतिहासिक जैन काम्य संग्रह

383

पौरादिक सब बारे, संबक्त ना कारिक सारे हो। स०। ५। पंच्या पुत्र समाये, निरफ्तीयां धन सब आये हो। ६ स ।

भन्या थी यात्री मान, वेश्रंती बरण सुद्दावे हो । स॰ १० । इस अनेक गुण्यारी, प्रतिवोच्या तर ने नारी हो ।ऽ।स०। सक्तरेसे स्वायम्पर्यः (सण्या सक्तरे सम्बन्धी हो । स० ६ ।

महारेसे गुण्यासी, 'मधाह वसमें' परकासी हो । स० हि । गाम 'गहाखन' बाल्या, सेनक ना संबद कर्ल्या हो ।१०स

नासु प्रसाद करावो, देखाँ में सुभव सवावो हो । छ० । ११ ।

'जयकीरवि' शुक्र गांवे मन वृद्धित पर पार्वे हो ।स०११२।

म०---८ सद्युद्ध चरण समी वित्रक्षम्य, जिल मेटवां कुछा दाखित् साय।

भाज करो र कशाह सद्गुह चरण कमछ आसै । मा ० । नगर 'सबंबे' 'शीपसक भाव 'बेडबरे' धरणी कनमां सनमां

नगर 'महबै' 'श्रीपमक खाइ 'श्रेवकारे धरकी कनम्यां सुनाइ (मारी) संक्नु 'खबरे गुजरवास' 'बेक्ट शाम हियो क्षम कास ! मा० !

सीकन् 'चवदे शुज्यपत्तास' 'हेव्ह शाम दियो श्रुम कासः ! आ० ! योकन वय मान्यो तिण वार कीनी समर्त्ते इप अपार ! मा !३

जान भन्नाम करी रेनेपार, चढतां आख्या 'राडह्रड् चार । मा० । निद्दां इक सीमस्थळ सुविद्याळ, जां विच कोड्रे जमीप रसस्य । ३ । निर्णादी ठामें रमरी जान रंग रखी कीना सम्मान । बा॰ ।

ाणा द्वा ठान प्रभार जान रहार स्था काला अन्यान । शा० । हिप्स इक ठोकुर माध्या योख, द्वण यर करकी काढे ठीख । घा । धं । देर्चु पुत्री तिर्ध्व परणाय पन्नी क्षमत हुल्यो विनक्षाय । आरं० । करुटे रा देशक प्रण्या नीम, काठी वराडी हटा प्राण । घा । थं

रेक्ट रास्त्रक करणा नाम, काढा वर्षा पूटा प्राणा ना । १०० सन्दें बीठी ए विस्तंत, सन्गुत वयने मागी भ्रत्य । था । 'नेस्ट द्युम संत्रम सीद्ध, मी 'शिनवर्षन सरे बीच । मा ६ । नेम वर्णा परे छोडो रिद्ध जगर्मे सुझस हुवी परसिद्ध । भा० । भ्यार संग हुया आण, तेजी करी प्रतपे जिस भाग। भा०। ७। गौनम म्बामी क्युं करय बिहार प्रतिबोधे सहुतर ने नार। बा०। सिप तेहाच्या 'त्रेसक्सेर' सत्तुह बाया सुर नर घर। बा०।८। 'सनापत' स्रि पत्रवी कास, भी जिनभद्रे' दीभी बास । ला० । तप कप तीरय क्य विद्वार, करती भाष्या 'महेने वार। भा०। ६। सिंघ सक्क पसारो कीन गुरै पिण सक्तरी देशना दीन । मा० । संक्ष् पनरसं पचवीसः, क्ष्मी वैशासः पंचिम श्रुम दीसः। मा । १०। भणमण कर पहुँगां सुरक्षोक, नर नारी सम देव घोक। आ०। र्शेष परचा जग सगर्छ पूर, बुलिया मापे सुका भरपूर। मा । ११। बिरद कर्रता नावे पार. इय कछि में सूरगुरु अक्तार। मा०। नगर भारते मुख्यो थान ठाम ठाम वीपे परचान। आ० : १२। 'कीचिरतनम्री शुरराय महिर करो रुपुं संपति बाच । आ० । 'मठारस गुण्यासीये' बाल, 'बदि वैद्यास दसभी' परगास भा ।१३। रच्यो प्रामाद 'गडास्थ माहि, दोय यान सोहे दोन् वाहि। सा । मुगुर बरण भाष्या घण प्रेम भुजस स्पायी 'कांतिरतन' एम ।भा०१४ मंद्रै दिहाहो क्रयो भाज, मटया सद्गुद माचा काज। भा०। 'मर्नेविद्यात'री बिनती गृह, नितृप्रति करको मार्नद् मध्य ।मा०।१५

90<u>-0</u>

वभारा बुख बेख, महिए सपमाला महि । बित्त बायुख विस्मार, शुग्र यास्त्रिय विश्वे । देखन बन यासिनी सुवाय संचारी ।

गुण गरजारब कर भर, सरवर मरनारी।

बार मुगास तरकाह कर, संराबाह घर घर सही। 'कीनिस्त्वपृति कीभीय गरभ सरम गुण गरगदी।।१॥

कारनरत्ननीहर कामाव नरम मरन रीय नश्तिहा ॥१॥

818

# श्री जिनलाम सुरि विहारानुऋम

( सं० १८१५ स सं० १८३३ )

## ॥ दो**इ**। ॥

गच्छ नायक सायक शुण, सागर क्रम गम्बीर।

नित्र करणी कर निरमका, जागी सना नीर ॥१॥

नपमी वाध्यवर करो, राज्यपित किसी गरज ।

मार्खगायत भाषना, ज्ञ्य परि करे भरन ॥थ।

पांच परस रहिया अथम, दिन दिन वयते दाग ।

गच्छ नायक 'जिनसास' गुरु, वह कक्षनी 'बीकान' ॥"॥

'भ्वाण १चन्त्र ८वसु १समि' वरस, सरस मस्तै सीकार । सम देला 'बीकाल' स , बार विस्ती वि

श्चम बेला 'बोकाण' सु , बार कियो विदार ॥४॥ संपन पर समझ संकट, बण आवक्त असु बास ।

गुण्यंती 'गारब बाहर , तिहां कीची चीमास ॥५॥ भाठ मास विदां थी उठे, बंदाबी बाह्र वेदा ।

दिहाँ थी चंद्रे, बेहाबी बस्न बेहा । 'जेसाजे' शुरू जाम में परमद फियो प्रवस ॥६॥

च्यार बरस स्त्रीग बाह्मुं निल नित नवस्त्रे मेह।

यह बराती भावक जिले, अनने राखे जेड़ ॥श्री तिहा सीरच छै 'कोड़बी', असी काड़ि बडीत 1

। तहा तारच छ "काहच", भूना कगाई बदात । विद्यो प्रसु पारंस परसिया सहसक्त्रण धुस रीत ।।८।।

मीरा करे तिहाँ भी सुमन, पुक्रिया पण्डिम हैस ।

सुन्त निहार नाया सुगुरू, प्रथमेना पासेस IIE!!

विषि सुंगोदी—राय नै, वांदी कियी विहार। राष्ट्रपति वस्ति भाषा गुद्धै, चौमासी वित बार ॥१०॥

निव भौमासी रंग मुं, बिद्धी करे विहार।

मारो बरा महेबची चंदाबी तिण बार ॥११॥

मगर 'महेचै' साथ नै, जमिका नाफोडी पास ।

माये कीच 'मछोछ' में, चित्त कोरी बीमास ॥१२॥ मिगसरमें भक्ति मत्त्रविधा गन्न अयु भी गुहरान । बार्वे 'बाब्' बर्खेच्या, जगनायक जिनगात्र ॥१३॥

जम दाने दाने पिञ्चन चर बुक्यों का दीय।

'चोकारे' नद्र रंग सु चतुर शीमासी कीच ॥१४॥ 'धनदृष्ठे' ने 'कारिये', रहिया बर्फ 'रोहोठ ।

विश्वन किया सह पायरा, धरमें होता घीठ ॥१४॥ "मंडोबर महिमाधणी 'ओषाण' रीजोड् ।

सुनिपति भाषा 'मेड्नै', हिन सु विषरी होइ ॥१६॥ प्यार महोना चैन सं झाता शतने जार।

'भेंपुर आमा सुगति सुं, सहिर बड़े भीकार १७॥

महिर फिना मार्ग सरग, इसमें अधियों आह । बरस वयी बामर विश्वी, बासर पड़ी बिहाय ॥१८॥

<sup>2</sup>ठ की पी प्रण इत मुं पिण सबि रक्षिया पूज । श्रुति-पणि जाय 'वेबाइ में, बरहायी मान्ज ॥१६॥

"रुपापुर' हुनी महता, ऋडिन भठारे कास ।

रिस्तरेम में गंग मूं नमन कियो निरदाय ॥१०॥

बनना 'प्रद्यापुर' कर, गहिरा कर गहेगार । बीजनि चणे विदाजिया 'पाछोबाछ' पार ॥२१॥

भरकप्रना भागी अवस, निरम विचे नागीर ।

पित्र मन बॉमवा पूत्र है, सदिर मस्ते 'सापोर' ॥२२॥

#### ऐतिहासिक जैत काव्य संग्रह 844

तिण वरस 'सुरेष ना, असपति अ**बसर देख** । विकाने सङ्गुद तुरत, कायक मुकी एक ॥१२॥

हमा साम देली पर्जी ऊपजतो छन देस । सुमति गुपति समावता, पुर तिण कीच प्रवेश ॥२४॥

सरस वर प्रग भावक, करती नव नव कोड़ । सुपरे सेवा साचवी, दिल सुं होडा होड़ ॥२५॥

कर राजी भावक सकत, जग चगाउँ जम साट। 'राजनगर' साथा रहण बहुता पगस्ट बाट ॥°६॥

तिहां पित्र ताखेबर तुरत, रुप्प्रव करें भपार । दोय बरस स्था राति दिन, सेवा कीमी सार ॥२०॥

मत थिर कर साथे वर्ष, आवक सहु परिवार। सर्ज्ञनी सेवा करें, गुरु चढ़िया गिरमार ।।२८।।

उत्तर निकामी आविया विशावक वैदाय। महिमा मोटी 'मां हवी , पृत्तय सद्गुर पाय ॥२६॥ फानी-पन्न निज सगर में अक्रपति तथा संगार।

सह भावक मुक्तिमा जिल्ला, बारचि मु विवदार ।।३०॥ बरस छने तिडां बाववीं घन अधियान घर्न काल ।

चोरो दिन 'मुझ चाहिया, राजी हुए गुरुराम ।।३१॥ मन नणे भावक मस्रो सन्ना श्रीय सन्नाय ।

माग बसी जिहा संबरे बड सगस्त्र विद्यं बाय ।।३२।। इय विधि सद्वारे बरम दीन ( दिन दिन?) नव नव देम ।

पर्श्विया आक्रक प्रयक्ष वाजी ताणे विशय ।।१३।।

दिव विदेश विनशी सुत्री करिश्या युक्त प्रयाग । 'बीफानेर' वैदाविज्या संबद्ध अपना जाग ॥३४॥

## श्री जिनराजसूरि गीतम्

राष्ट्र'--स्पूर होन्द्र भवि चमर्बुए।

ग्रहमति वेदन सनरक्षी रे, ग**र**को गुण्ड गंभीर ।

'मोजिनराजस्रीसरू' रे, सवि गळ कह सिरि हीर रे ।१। केंद्रक्मी 'जिनराजस्रीत'। आंक्जी ।

न्युक्ता पत्रनशत्रस्य । बाक्या ।

मी 'जिनस्पिस्ट्रि' पटोधरु रे, उज्जितकार मईत।

भारित भागई अन रमह रे सेवह सविजन संव रे (२)वं०) 'मैसक्रमेर' जिनंद नी रे कीवी प्रविष्ठा भाग ।

'समसाधी' 'किल विद्यां रे वन करणह मन रंग र । हावी

'रुपत्री' संपनी संतुंत्रह रे, बाठमड कीय कहार।

'मरदेवीटुंका सकड रे चटमुख कादि विदार IVIवै०! मोनो साडी साडणी रे वेदरा प्रोक्ति प्राच्या ।

सबस्य महोस्त्र विद्यां सभी रे प्रविच्छा विश्व विस्तार रे १५।वंश

चित चोत्रद सा(इ) 'चांपसी रे 'आय्यवहर सब मान ।

सुगुर प्रतिष्ठा विश्वां करी रे जम नोब्द जन साथि र ।६१वं०। चैपपनि 'मासकरण साथी रे ममाणीमङ कीच प्रसाद ।

विंद महोछव मांडोया ६ मेडता महा जस-वाद रे ।धार्यः।

पन 'सरतर' गछि दोपना रै आवक सब गुण जाम।

क्षाण मानइ गळराज मी रे तैज्द जाणे मरूप रे।८।वं। "सरमसी" मन्दन दिन दिनइ रे दीपइ जिस रवि चंद्र।

'इरपक्छम' बालक बहुद र, आपद परमाणेंद र IE लिं।

### श्री जिनरतनसरि गीतम्

**रा**ल्रि-—क्सि चदि समृद्धि मिस्री।

भी 'जिनरतनसूरिंद' तणी, महिमा अम्ब करा मंहि भणी ।

क्सू सेवा सारक् स्वर्गधनी, अन बंधित पूरण इव मणी।१।

जमु नामइ न इसइ बुस्टफणी, टब्स् आयह अरियल <u>सु</u>द्या मणी । महिनिसि के ज्याक सुगुढ मजो, वसु कीरत बाध्य सहस गुजो ।र।

निरमञ्जल सीस्र सदा घारी, ष्ट कामा तयी रहाकारी ।

किंदुरा मई 'गीतम' सकतारो,गुण पाक्स सह को नरनारी ।३।

प्रसि क्सर चंदन सुविचारी, फड़ होवड् नेवज सोपारी। विधि जे वैद्द आगारी, ते सच्छि तथा हुन्ह भरतारी शि

नमु नम्म नगर 'सेरुवार्व', विद्यं बसइ 'विसोकसी' सम्बार्व । गोज्ञ सर्ति निरमङ ख्मीयाण, तसु घरिणी 'ताराहे' विधि जार्न । ध असु स्वर सरोवर इंसाण, विण बावट पुत्ररवनार्ग ।

सोख्य नद सत्तरि बरसाज, पुनबंत पुरप दीवाजे १६।

चडरासीयइ चारित छीमह गुरुमुख चलेस अमीय पीघड। सुमकारिक सरायसङ् कोषड सङ्गुद सईद वि नित्र पट वीया । सतरहमद्र प्रयार सदी, आक्य कीर्य शतिम सुगदि स्दी।

फा पूजन आदे के बनदी, गुढ कास्या पूछ स्पां सपटी ।

च्यसेनपुष्यः सदगुरु राजदः, जसु यूम तजी महिमा छाजदः। 'दररतर' मो संप सदा गाजदः गुरु प्यानदः हुद्ददोहग माजदः हि।

भी 'जिनस्त स्पीस सणड, पाटोघर भी 'जिनस्तन भणड । महिस्स मई सुजस प्रनाप क्यार, प्रह्मिम उठी मित साम भुगड ।? पद्रवा सद्गुर गद्र व ब्याब्द, चित्र चिंता क्षास सबे जावद्र। दिन-दिन चढनी दशकति पाया, 'जिनचंद सगुरमा गुण गाया ।११।

इति भी जिनस्तनसूरि गीर्त (संपद्में, ६३ प्रति नं० १३ )

## श्री द्यातिलक गुरु गीतम

### राग-जासावरी

सरद समी सम मुरगुर साहर, मथक मापु मन मोदर।

देमना बारिव जिस बरमह, जन मयूर चिन इरमइ रे ।१।

माव स्यू मबीयण ज्ञाण पणमात्र, 'श्री व्यातिसक' रिपराया । दीपंता तपस्तरि विणयर जिम जरवर प्रणमह पाया रे ।शमा०।

नविव परिप्रह संदि मजी परि, संयम स्यु चितवाया ।

दोप स्थान निरंतर टाल्स, मनमब साण मनाया र ।२। मा०।

पंच महात्रन रंग्ह्र पाढर, पंच प्रमाद निचारई । निप्न निज्ञ सीछ स्थम संमाधाः, मच मायर वी तारह र ।३।मा०।

नरण करण गुण मुद्दगुर चारहः बाठ करन कुं बारह ।

क्रोप मान गर् वजर् मुनीसर, मुनिक्र वस संसारह ।श्रामा०। 'मी हेमराज' पटड् वरि वीक्स, बाहि विकुष वन कीपर ।

कमा सवित्र मुद्दानी झालह, सरतर गठि गुरु राजह र (नामा०) करहार और मानसरोबर, राज्यंस श्रवपरिया।

'श्चाप्त' कुछ मेहण व सुरागुरु,गुण गण रवणे अरिया र ।शामा०। पूरव मुनि नी रीति मधी पार जानम करिय विचारह ।

भाषि करी स्पीपरिए गुरु, गुज गरमाना पाछ रे (भागा)।

इति सी गुरुगीर्थं। (पत्र १ संध्यामें)

## वा॰ पदमहेम गीतम्

हास:--विस्पन्न करीट्र चसन्द्रि मिली, ए हाबः। 'पदमद्देम काक्क बंबह, ते मकिक्य दिन दिन किरनंबद्द । द्वारतत् सम वृद्धि गुद्ध कहियह, बसु नामह मन वृद्धित स्महियह । । । । 'गीक्क्स्य' वंसद कामह, कारतर गाँध स्रमणि जिम राजद। बाराम बर्च तथा जाज याख्य जियावर केरी बाज शिप० स्भूवन के संयम क्रीणड क्यसम रस मनुकर किम पीणड । सुमित गुपित सङ्ग्रह पास्त्रा,विक्त दोच वदाकिस निष्ट टाक्ट ।३।प० चरण करण सत्तरि शार, बढ़ि घरड महस्रत ना भार। ष्यान विजय सिक्षाय करह, इस असुभ करम मक्ष दृरि दुरह ISIप» (भी) मिन अभनद् अनुसारक देसन करि मंदियण नर सारह! निरमञ्ज्ञ शोस्त्र रवण पास्त्र, पूर्ण भूति भारत राजवास्त्र (५)प०। युग्नपान 'जिल्लंद, गुरू, बिहरद बहियछि महिमा पबरू । भन द किल सव-इमि दिक्या, सीरताडी बर्क्ड संबम सिरमा IŞIप०! यन 'चाक्रम' असु कुक्ति आयर, धन धन व्यांताहे जिया जायह। विक्रक्रमक गुत्र धन्न जवड,जस् पाटइ विनक्ट जिस प्रश्यत भिष्ठी मन मह दीम वरिस जोगह, बिहरी दिन दिन वयगह जोगह । मसि रस काम मसि बरिसह,भाषा 'बाबसीसर चित्र इरिसहाटापश भरत समय जानि मानाः,विक्र करि भाराधन सुद्द शानाः। पद्र छ भणजन पासी माया ममना बूर्ड हासी हिए।

पैन परमेष्टि तण्ड ब्यानड, बिर्स्स गति सिमस्त्री करि कांनइ ।
क्रममाविस मादव मासड, मध्यानइ पतुता सुर बासड़ ।१०।प०।
मान भागी गुठ पय पूना, तसु बास्या रंग रकी पूना ।
प्रत कत्रत्र पन परिवार, गुठ नामद्र दिन हिन जयकार ।११।प०।
कर्न यदा क्रनति कीन्ना, परतिस्त्र इरकन मगता दीना ।
मिर्चात महिमा बिस्तारत, सेक्कनड साहिष संमारत ।१२।प०।
विश्व तथी चिंता चूर्ड सुख मम्मिर्च मन चिंतित गूर्ड ।
'सेकक्युन्तर' इन बोल्ड, तुस्त सेबा सुरवड सम वील्ड ।१३।प०।
इति सी एनमहेम गणि वास्त्र नीलं, मैं रेखी पटनाई ।हाम मस्त्रा।
स्तर्यकोत्ति कांचिता ।

पानीभै परमत्व भरव पिण खवणा पावै, पामीभै सब सिद्धि कद्धि रिज आफे बावे। पामै सीस मकत भदार सुद्ध सेत्र खनाई,

पासे तेज पहुर विक वक शुद्धि सङ्ग्र्य । विद 'सुमनिरंग सुगन्नाणिया, प्रदिश् गुरु गुण गाइये,

मी 'चन्द्रकोर्ति सद्गुर जिमा, प्रमु इमा कद् पाइवे ॥१॥ संदम सन्दे-साम योप बदी पहिचा यहसी ।

भजश्रम रह भाष, बस्ने उत्तम मित बहिसी।।

नगर विद्यार मादि, कांन गुरु अवको कीचो ।

गोन तान गाश्यां, सुगुर नो कषमय सीचो ॥ सुभ ध्यान शान समरण करि, सुर सुगोक ग्रह संबरे । वर्षे 'सुमिनरंग हियहा विषे, यहो बढी गुरू संगरे ॥२॥

विमल सिद्धि गुरुणी गीतम्। गुरुणी गुणबंत नमीकइ रे, किम सुक्त सम्पति पामीकइ रे। हुन दोहरा दूरि रायीनह रे, परमंत्रि सुर सामि रामीनह रे॥१॥ बसु जन्म हुओ 'मुख्याणह' रे, प्रतिबृधा विण तिण ठाणह रे। महिमा धर् कोह बसाजह रे, दुबर किरिया सहिनाण्ड रे गरा। काकड कक्रिमा अनदारी रे, 'गोपो'खनुक्य ऋशवारी रे। विजयः प्रतिबोध्यः विक्या रे, मनमाहि धरी हित सिक्या रे ॥३॥ 'विसक्त सिथि' वह चयरागड़ रे, बासक वय संपत्तम जागड़ रे । 'काक्य सिभि' गुरुणी संगद्ध रे, चारित कीयह अन रंगइ रे ॥४॥ भागम नइ भरम विचारह रे, परबीण चरण गुण मारह रे। मिन्दा मत बूरि निवारह दे कुमती कन नह पिण खारह रे IPsil मद मन्द्रर मुन्नी भागारे जिला कीची निरमछ कामा रे। वप नप संजम आराघी है। नरमव निज फारिज साघो है।।६।। भणसण करि घरि ध्रुद् झाण्य रे, पहुता परमब 'बीकाणर' रे ! फान्ना सिंद क्षुत्रवर सोहह र बाप्या र्युसद्द मन मोहह रे ॥ अ। भी 'छिनिकोरति' बाजागई रे, परविष्ट्रेया ध्रम बेठाई रे। मुझ माता परता पूरक्र, संबक मा संकट कृरह रे।।८।? भन धन्न पिता असु भाषा र 'जयतसी' 'शुगतादे' जाया रे । भारत वैसय सुविसासा र अधिकासद अन्वनवास्य र १९११ मन शुद्ध आवक आवी रे, बेब्ह शुरुणी शह आवी रे। तमु मन्दिर दय इयकारा रे नितृ होका हरण अपास र ॥१०॥ 'विमस्रमिधि गुरुणी ग्रहीयह र, असुनामह बंधिन स्वहीयहरे। दिन प्रदि पूजा नर नारी र विनेकसिद्धि सुलकारी रे ॥११॥ इति विमस्त्रीसद्भि गुरुणी गीर्च ।। समग्र ।।

( पत्र १ संमहमें )

### द्वितीय विभागकी अनुपूर्ति । श्री गुणप्रम सरि प्रवन्ध

रहा —

मनपरि सरस्वनी स्वामिनी, प्रणमी 'गोयम पाय।

गुण गाइम सद्दगुद तथा, वरिय 'प्रवन्य' दपाय ॥१॥

'बीर' जिनेसर बामन पंचम गणि 'सोइस्म'।
'जेड् अन्निम बच्छी साम पाटे अनिरस्म॥२॥

'जीवू झन्निय कवडी शाम पाटे जानिरस्य।।२। विण सनुस्त्रे क्योतकर 'स्रो वयोवन स्रि'।

'बपनान' बपन गुज बन्दो आणंद पूरि।।३।। हाल फागनी ---

'त्रिनेत्यर' क्रिनचन्द्र गुणागः अभव' मुणीन्द् । 'क्रिनचप्रम 'त्रिनदश्च , युणोच्य नये मरीन्द् ॥

मो मिनपात्र जिनविशं निनेमशं मंधारि 'मिनप्रकार 'मिनपन्त्र'कुम्ब गुरु , दिव मुगस्कार ॥४॥

भी जिनपद्म बिगारद् मारद् को बगाणि। भी जन सकेप रूपिए गीनम् सम अवृत्याणि॥

स्रोजिनचन्त्र किनेसर किनास्यरं किनध्यः। स्रोजिनचस्त्रसम्प्रसम्बद्धिः स्पटित आसम्बद्धीः।।

भी जिनमेर' स्पीरकर सापर अन गमीर।

संबद यनर बिटुनर, देवगन्त मुझी चीर ॥६॥

हाल --- झ हियानी ---तब बाचारिज इंद 'बीजेसिंह मुणोद' हिवे विमासियो ए ।

तम भाषारम इत् 'साजासह मुणाद' हिम जाम। भट्टारक पद ठामि, 'छानेडो कुक्ति काम,

बाजक भारित ए, गुरुपद वारित्यांए ॥ ७ ॥ स्रावक कम सुविचार, मिखिया मन्त्री चहार,

वासफ नोहरे थ, परिजण मीहि (ये)प। 'नोहर्वस' शृहार, 'स्टिक' साथ महार

मन्त्री 'मोदेवरू थे, श्रमु देशगरूप ॥ ८॥

चसु सुव बुद्धि निघान सम्त्रो नगराज' प्रधान, साक्य जिनकर ए, वर्मेंबुरन्यर ए ।

शाक्य जिनकर य, यमधुरन्यरूप । 'नगराज' परिणी नाम, 'नागख्ये' अभिराम

'गणपति' साह तणी य, पुत्रीसह अभीय ॥ ६ ॥ स्म सरि जिस्या रतस्य अस्त्री 'बच्छागर' बस्त,

च्यु सरे जिल्ला रतन्त मन्त्री 'बच्छागर' यन्त्र, कुमर 'भागागरू' ए, चतुर हो सावरु प ।

मन माणी काह, जाणो धरम्ब साह,

संग कामस रहे प, 'क्सराज' इस करेप ॥१०।। दारू'—उकाकामी —

महाजन समित कामासमण, 'कहराज' करीय विमासण कतम महुरत बाणी कतीस समुणो जॉणी ॥११॥

चराम महूरत जाणी चर्तीस स्कानो जाणी ॥११॥ 'जयसिहसूरि चर्रांगे खादवा स्वापणे रोगे 'मीज आहं विजवार हरस्या स्वजन अपार ॥१२॥

कर्ष सने गय बर पह योनि, जन्मपत्री वणी इसी सिद्धि ॥१४॥ बार —उस्रात्मानी —

पनर पंगुइतिरिक्तें बिह्या मन तले ह्यें।

हामदिन दीपीय दीरा, मीरन्या गुरू नी सीरा ॥१५॥ दिनदिन पापए ताम बीज ऋद्यानिधि जाम ।

क्रमे क्रमे विशा क्रम्याम, कोनमु सुरुगुर पाम ॥१६॥

सूपो संज्ञम पात्र, सवल सुद्दह सद् शल । राम्पर्दम गाँत हाले, बवगे अमृत रमाछे ॥१७॥

हैं कि — भमरकाष्टीनी —
'वीपनार रिक्ष्यानमें नमा सक राज को 'वंगव'।

गोर का मिरि निनी तमा सक रिट्ट जिम्मी मुरदेव ॥१८॥

गोर का मिरि निनी तमा सक रिट्ट जिम्मी मुरदेव ॥१८॥

गार सो का सम्मानिक नमी स्वामने कामा स्वाम सामा सिन्।

वा 'पना नोना गुरु नमो स्वामने कामा प्रिकारण ।

पिस्त्रमान गुरु गुरु निना ना सक मार क्षम काम।

पुरु गार पुरु काम। सक मार क्षम काम।

पुरु मार पुरु काम।

पुरु मार मार सिन्।

पुरु मार स्वामने सामा सिन।

पिस्त्रमान ना मार्गन मार सिन।

पुरु मार स्वामने समा मार्गन मार्गन मार्गन मार्गन सिन।

पिस्ता मुरु विज्ञानिक ना समाभी वानका स्वाम मिरुन। ॥२०॥

• दिनारकी बाद ह

ऐतिहासिक जैन काव्य सेमह

४२६

निपुण 'नेतागर' इम कहे तो अ०, सुजक्यो क्री नरनाई । गुरुपद मह मंदिस्यां भा रे ! तो भ०, मांगाइ तुम बोसवाइ ।।२१।।

पामी तसु बाएस हो, तो म , चिहितिहा मोकही छेल।

संघ छोक सह वाबीया हो या, याचक बळीय विशेष ॥२२। समसेत्र क्ति बावर्गे हो स आरिस कारिस रीत।

कीपी बिगति सोद्यामणी तो म० उद्भव गावे गीत ॥२३॥ खनन दिवस सब कावियों तो भ०, 'बह्रगर्छ' 'कुग्यप्रसस्रि'।

सुरि मन्त्र गुद्ध आपियो मण, बाजे मंगळ तुर !। २४ ॥

'विनमेठ सूरि' पारे बबो सो स०, 'जिनगुष्कामुसूरि' नाम । गच्छ नायक पद वापियो सो स०, दिन दिन अधिकी मांम ॥२५॥

संबन् (१५८२) पनरविवासीय तो म०, फर्गुण मास सर्वम । पक्छ कीय गुढ़ वासरे हो अ , बाच्या अन शके रंग ।(१६।। सीय पुत्र ऋदि इप सः लोगः नागणां बीधा दान ।

'रांगराच' भेटण करे हो स० आपे है बहुमान ॥२०॥ हास्र'—बाहणरी —

र्चक्त् पनर पंच्यासिये ए संबन्नाचे शत्रुं से सुरवात्रा करी ध 'ब्रोध नवरे' आपूत्र सक्वियय चूसवेरे ॥<sup>२८॥</sup>

चक्मासा बारह क्ष्में य हुआ मधिश्रय गणनाव आफारण अम्ब्राय ।

बात करे मिस्री धम 'बेससमेड' मल्ली घणा घ ॥२६॥ थन <del>पन कर</del>सरमास धन घन **दे**षिद्ध थ ।

चरण चमछ गुरुराय तथा, जिल वित्र भेटम् ( ए । मामें इप मन निक्ति, सब सच मेटीस प्राहि ॥

नासे करन धुक्रमत्त्र अगुरुमी देखणा थ । सुनता सूत्र विचार, नहीं कीने मनो य ॥३१॥ पैनपाछ' 'सदारंग' 'भीया' 'बस्ता' वरू थ । 'रायमक्छ' 'श्रीरंग', क्रून 'भोजा' परूप ।

环 परे 🖭 समवाय, साले छेता आवियो ध ।

पठमायां 'कल पंच', सुजय विद्यां स्पापियो प ॥३२॥

विनि स वदी पाय, सुगुरु ने बीनती प।

करि भाषी कर छल, वर्ति चळशी छवी य ॥३३॥

मानसरे जिम होस, पपीक्ष जसम्बद ए ।

विय समर तुम्ह नाम, ब्रंसण सावय हरू य ।।३४।।

राष्ट्र--गीता छदनी —

विवे हुम दिन रे गच्छपति गजपति चाछता,

पुर बामो रे बादी गय भव गासका।

मस्रेस रे 'नेसक्मेर' महि मास्ता

गुरु काला रे, पंच क्षमति प्रतिपास्ता ॥३-॥

पावना पंचाचार अनुपम धर्म सुधो आसीय। भाराद बिंद तेरसी गुरु दिनि, संक्रम् पनर सत्यासीप।

परमहि विजय सुबेछ बाजिब, गीत गायति साविया नर नारि स मीटे मंडाजे, पोपद्शाने जाविया ।।३६।।

नित नव नव है, सरस श्रधा वेसण अवे,

सेवय ज्ञाय रे विक्रिय शाहा पूरवे।

पिय राजा रे सच अव चारित्र शुण स्तवे, गर इस परी रे चन्द्र गर के सोमने ॥३५॥

धोमने पुनिमचन्त्र परगट, न्यून नामा सुर गिरू ।

मक्दांब माम प्रसिद्ध सुणिये तेज बीये विजयरः। ऋविकास स्रक्रिय मियान गोयम जेम महिमा मंतिरः ।

मोलीयां बाध सरी बपाने, सूहब रेसा श्रम् सु दुरु ।।३८।।

११२८ हास —संक्ष्य पनरे चवरार्जुह, 'छुगकर्म' मुपाछा रै ।

जस अभावे कन सीवता, वेसी करामा रे रिटी संबन् पनर चटराणु ए. (मान्यवंत मूर्मक्छे) गन्द्रनायक बोस्पया रै।

मोटी बात यने मनी धर्मध्यम बाकीसे है।

कर जोडी ने बोनवे बांडी पूजजीराय (१पाया) रै। ई० ॥४०॥ भी श्ररहररत्य्व राजिया होरो सजस अपाह रे। क्रपा करो सह जीव नो करसाबो जक्रमारू रे। सं० १४<sup>१३</sup>

चपासमे गुद मानीने, सादक तथी भगीते है । सं० ॥४२॥ मध्य तप मंत्र सायना, शासन तथ प्रकृषि रै । मेषमास्त्रि सुर माथीयो ५५६ काम इस लॉपे रे ॥४३॥

करिकट संबर आह्यो वरपि वरिष यन गाने रे। तामे चमके बीजको जिंग जस परहो वाजे रे! सै० ॥४४॥

सर तकार द्वर प्रीया, नीर निवाल न माई है। धर्मकृत वयना हुवा, पापन वास शुक्त रे । सं ॥४५॥ माद्रव सिव पहिना विशे प्रथम पहुर सर पूर्वी रे।

भुदगुरु इण तप जप करी, कास्र निशाचर चूर्यो है। से ॥४६॥ वया धर्मे शीपावचा राज पास मन्त्रामे है। पॅट्री बॉलिफ गुल्बें पड़यो, निगढ़ बंध शंजादे है (सं० ॥४०॥

मेरी नफेरी शक्तरी डोड इमामा बाजे रे।

पंच सम्ब जिम परवर्षा गयणि पटोमा राजे है। से 119011 रूपवनी सूदव नारी, धवस मंगस मिसी गावे है।

संखनाव विक्रिः पूरिमे क्यासरे गुढ आने रे। सं॥४६॥

हाछ — बंग दुबख्स जांज, बाज माने सवे,मुनिबर मेटा ग्रम्पती ए। गुरुएम पर छत्रीस,लारी झंमा गुजे, बदन कमक बसे सरसती ए १००१ बारित बंगो बेह, मोद महामह, ने जग गंजल बस कीयमी ए। बो कपन मद बह, बादर कारि इक, लंडी सुअस सवा खीमो ए १६१। 'लंबू' जेम सुम्रीक, 'बयर स्वामी' बजी, लिज बोपमे कवियण हुन्ने ए। बाठ ममाबक सुरि,जिनवासन क(ह)मा,लहिमा तस समज्य कमीएप०२ समय बायन बीर बावन जापिपति सुरि मंत्र बन्ने सामिया ए। मम्ह्यो सदागित पंग, ह विको हुगंति राह्न साह, संब बामिया ए १६३।

हालः—फोडी जाप पद्मस्यय तप स्वत रे, करि इ हो वद्य पंच। स्वारणारे २ सीस समापी गण सुदा रे ॥५४॥

भिष्ठ द्वान भने भागम वछे रे, जामी जीविय वांत । कांमे रे २ चोरासी खाळ प्राणिया रे ॥५५॥

संक्त सोन्छसे पंचायने रे, राभ बहुति बड़ी (सु)र । बार रे २ बाहार त्रम बणसण निय मने रे ॥५६॥ संप साक्षि पचरताण इत्यारसे र आरही बजा संघारे।

पाक प्रवास के आवार के

स्य मरण चित्रन चित्रकाइको रै आक्षोइय पहिन्छ। सुर्गुत रे २ कासमास इम पेचतु (२४) पाइयो रे ११५६॥ वस्तु - बरस नेड २ मास बक्रि पंच, क्या दिन ऊपरि तिहाँ गरिम ।

सुदि नडमी बैशाह मासे प्रहृषि, हसीय? असूत घटिय सोमगर! सुरक्षेक बासे अय २ कार करेति अण, गुण गावे सुर नारि ।

'बोजिनगुष्प्रमुस्रि' गुढ, सम्बद्ध संच सुद्दनार ॥६०॥ इम १७७३ नायक चडा गुणगण स्थण रोहण मुचरो ।

संभार चारों शंगवारण संभास स चोहरो । 'मीजिस्सेक सर्वति' एने, 'जिल्लाका स्वी' शरी ।

'मीजिननेद स्रीत' पाटे, 'जिनगुण्यसु स्रि' शुरी । वसु भवत 'जिनेसर स्रि' लेप, बद्धि-बृद्धि शुनंबरी ॥६१॥

## श्री जिनचन्द्रसुरि गीतम्

हास -- सक्त भनिक जिन संग्रिश रै।

'मरुवर' देखे मंख्यो रे, औपुर 'दोकालेर । 'रूपको सम्बन्धे दिलो रे, चतकर केम डुवेर

रूपना सम्बन्ध त्या र, घतकर का उने प्र भनकर चेम हुनेर रे साची, 'क्या वे' वह साची वाची। जायो दुव रहन्त जिला (ता)ची, मस्थित खुन खुक बरले राची। भी हो 'नित्यवेंद' भी भी हो , व् जिला सासल सिणगारके। गिरमो गण्डणहो हो वृद्धी सीवी सिरहारके। सेवे सुरफ्टोडी (र)

करपकुर किम भाषतो रे सरव करन परवीण। वास्त्रक वये पर्मेनी दिला समता रस समसीण रे।

पाला एस कम्बर्गण रे जाणो, भात पिता सन व्यवका साम्यी । गुरुने विद्युत्ते सुग्र वाणी वाल पह कोसंघ पत्री सुग्रामी ।

मविसागर किरी करी रे 'भी सेसक्सेर' गिरि माना। 'बीरमी में देसी करी सोपून्य च्यु हुदाया।

भी पूर्व पणु सुद्दाया रै मान, सेंड्य चारित्र वे सुकेदाई।
'शीरविजय भी नाम सबाइ, आपणी विद्या संयक्ष संग्रह । ४ ।

भवसर मांजी बादियो र, सङ्घप बादणो पाट । भीसेव 'मेसक्सोर' में र, कोयो बाति गङ्गाट । भोयो बाति गङ्गाटो र बेद्दो, 'भ्रीकिणचन्त्रसूरि' गच्छ चेदो ।

कुमिन ना मत दूरे निकन्दो, मेर तणी परे निंदी। ५। सामागी संयु जिसो र, रूपे 'बयरकुमार'।

शास मूलपद्र सारिको र, लब्बे गोयम मचतारो !

अवर्ष भीयम अवनारो रे ऐसी दूजको इंकसी ... ! स्रके भागे कजुओ जेसी इज भाग सम कुमती तैसी ।६।

स्रके भागे काजुको जेमी इण भाग सम कुमती तैमी ।६।
'भीजिनेश्वर स्र्ि' से रे, पाट प्राण भाग ।
'भाकाग' गोत्र कहा निक्को गरुउ 'विगक्' सुक्रमान ।

गाँदा निर्मात के आपने, और कुमति बदाव बायो । "महिमसमुद्र शुरु बरणे रायो, कविषण इम गुरुना गुण बांची ।अ

र्ने० २ दाग गीडी भाषनती परम स्वेगी परगढो रे चाबी जस चिहु रही है। चीनार बडा छत्रपनी रे साम कपे नवर्गही र। च्यो किम सीनर साम ज्यापरधानी रे।

भ्याकम वानर संगुर जुगपरधानी है। अनवन्द्र सुरिजी साधु सिरोमणि जाणी है।१। पंप महाजन पाळना र करना कम विहार।

संविक्त जीव प्रतिवाधना है। बृद्ध न कपर दिगारों है। हा२। सूपी घरम सुगावना है। अविरक्त बाग बस्याम ।

संघनको पर गामनो १ माणा चतुर सुमाना र । ॥॥॥ सुग्रा संगय सोमना र प्रवचन वयन प्रमाना ।

तुमान सनि तु गोहना है घरणा नित धमस्याना है।हाह। हाट प्ररूपक साधजी है लेगा धरण जिल्लाहा

शुनियोंने बायय दुंता है। स्थारता सदु खजी है। सार्थ

ऐविहासिक जैन काम्य संग्रह ४३२

पंडित ना पासक बढा है, दोना तजा आधार । तेइने तुरत तेशाविया रे, कांधी सु किरवारी रे। कांधी

इंस तथी पर हाख्या रे, पंच सुमति प्रतिपाद । ते गह सां सहया नहीं रे बास्त्रजी परिकासी रे किंधी

चन्त्रपन्त ना चन्त्रमा है गच्छ 'बारहर' निजगार । बेत्रद विस्त्र परण बढा हे जिनशासन जबकारो रे कि KA

गन्धनायक दोसे भगा रे पिय अन तारा सरील। वारानग सह ए मिछी दे, इस्रो किम सार सरीका दे। का धा

धन 'सपा है' मावडी रे धन 'बाफगानी 'रे' बंछ। पत कुछ 'भारत' नरोन्चनो रे, जिल्लो बपना गुहराय ईसी रे कि ।१०) सग़द 'बिनेस्बर सरिजी' रे बाज्या विष निज पट।

ठाम ठाम बर्म डीपच्यो है, बरहाच्या गई गाडी है (कारह) संबद्ध मतर विरोत्तरे रे भूग वेरम पोप भास ।

करे सजराज स्कों गया है घर जिन ध्यान ब्ल्हासो र । कारेश 'भी जिनचढ़ सुरोन्द्र' ना रे गुण गावे मर नार।

तिए भरि रंग वयामणा रे 'शहससमूद समझारो रे कि!११ भी जिमसमुद्रस्वरि गीतम्

राग-तोडी--भाग रुपन्न गवतार । संबीरी ।

भी 'जिमसमुद्र सरिक्बर' मेदबो बगड' गच्छ सिगगार। स । र । भी सोस बंध 'मामास प्रमुख सह मानका सिरवार ।

भावर सहित सगढ भाष्या तिण भी 'सांस 'नगर' महार रि!

'भी भोगाम' 'हरराज को नइन » जिनवस्तुम्हि यन्धार । 'महिमा हर्षे फर्टे-चिर प्रवर्षे जिन सासन जगनर। १।

शस्य गीवर्ने मावाका बास कक्षमादं किया है।





## ॥ स्रोबर् ज्ञानसार अवदात दोहा ॥

च्येचन्त्र सुत उत्पन्नी, श्रीया विभाग छोच ! देवनरायण दारानुं, को कामय गति बाछोच ॥ १॥ मदारै इक्डानरे साक मेस री संबर्ध मान जीवग दे जनमीया, मांड आन नर सांड ॥ २ ॥ वास जनस्टै बेंन मुं दोशां जनम उदार। यरम बार बोक्षी गया. बारीनरे री बार !! ३ ॥ मी जिनसम सुरिसर, महारक भूपाछ। यीकानरज वेद्येये, बद्दनी गति बोसास्थाप्ता भीम बदाया बदमनी बहसागी बहरीन। रायभन्द रामा भवि प्रगडवा प्रगय प्रशेष ॥ ५ ॥ निय पा<sup>ने</sup> इस ऋखि नपै जांत्रयी था निरहत । वाये दरकर बाहारे तहण बनारे तेज ॥ ६॥ प्रगमें मुक्तिमिद्र पण जिल्लो जनम को भीता प्रानसार संसारतं आही सोड अहीन ॥ ७॥ मीम बराक्य बाहरे चित्र आरे चौधन। मदन ती स सांसन्धी मंत्रर दीटी मात्र ॥ ८॥ बालाओं बायक भरी भरी सर्होदी राजा। हारतर गुर गराना बर्ग रनन भरी महारात ॥ ६॥



# काठिन शब्द-कोष

| ₩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भपसिक्रिक                                                          | ६८ सामने नहीं हुना<br>सिका नहीं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| केंग्रेस १६ समुद्रामं विश्वक<br>केंग्रेस १६ समुद्रामं विश्वक<br>केंग्रेस स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित<br>स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित<br>स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित<br>स्थापित स्थापित स्थाप स्थापित स्थापित स्थाप स्थाप स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित | अपुरुक्ति<br>समाप्तरहु<br>अपुत्तरीय<br>धान्यय<br>स्रत्य<br>अन्तर्श | कु सामने नहीं हुआ। सिंग नहीं । ३१८ मधुक्ता । ३१८ सर्वे । ३१९ सर्वे । |
| भन्तार ६२ १६६ घर रहित प्रकि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | धमहीमान                                                            | ८६ तिर्मेक मानवाका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ४३६   | प्रिक्राधिक व | नि काष्य संप्रह |     |            |
|-------|---------------|-----------------|-----|------------|
|       |               |                 | ~~~ |            |
| धमारि | १ ९ महिसा।    | शसराक           | •   | वड, बहरीका |

|                                                                                                                                                                    | I / all fall 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | addictor 2 alest actions                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ममी                                                                                                                                                                | प्रश्न अस्ताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | असिकि १८ अवित                                                                                                                                                                                                                                          |
| ममीसरब                                                                                                                                                             | १७० अपूर्व झरनेवाकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | बासिय ३२ शकित महित                                                                                                                                                                                                                                     |
| समृक्ति                                                                                                                                                            | <b>३३७ सम्मोक</b> ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मसिष ५६ समद्र≇                                                                                                                                                                                                                                         |
| सनराषह                                                                                                                                                             | ३९ पेरावत शामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वादिगाव ३४५ शमिकाय                                                                                                                                                                                                                                     |
| सर्वाच                                                                                                                                                             | ४ मञाच सूर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वृश्यान                                                                                                                                                                                                                                                |
| सरगदा                                                                                                                                                              | <i>व्य</i> करमना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | किसानी ।                                                                                                                                                                                                                                               |
| सरवा                                                                                                                                                               | १९८ पुत्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अदियासम् १९० वेदते अ <b>द्रायस</b> रे                                                                                                                                                                                                                  |
| मररि                                                                                                                                                               | ३१ गरेरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | महिठान समिन्द्रान                                                                                                                                                                                                                                      |
| सर्भक                                                                                                                                                              | २०१ वासम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | लंग १८३ सेंग सास्त्र                                                                                                                                                                                                                                   |
| पक्रमतो                                                                                                                                                            | २९४ मधोरम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अंगोक ७ प्रत                                                                                                                                                                                                                                           |
| शक्यो                                                                                                                                                              | <b>८० विरद्</b> समस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | संवादी १५७ हाजीकी संवारी                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                    | <b>भो<del>र्</del>क्</b> माचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (दीया)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| शक्रिय                                                                                                                                                             | ८६ शकीय समित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अंचापुचि ३ सस्या देवी                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                    | ECT 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| शकीय                                                                                                                                                               | करा।<br>१ समीकारिक्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भा                                                                                                                                                                                                                                                     |
| शकीय<br>सक्याइय                                                                                                                                                    | १ मजीवा,शिव्या<br>६ समगादनकरमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भारकार ६ शासुच्य                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                    | १ समीक,शिम्बा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भावकार ६ शासुच्य<br>सारको २५६ ४ ९ शासुच्य                                                                                                                                                                                                              |
| सबग्रहपू                                                                                                                                                           | १ मजीवा,शिव्या<br>६ समगादनकरमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भारकार ६ लाकुच्य<br>सारको २५६ ४ ९ आकुच्य<br>सामसि ६८७ धारेस                                                                                                                                                                                            |
| सर्वधाइए<br>सर्वदा<br>सर्वदात                                                                                                                                      | १ मजीक, तिल्ला<br>६ स्वयंगद्दनकरका<br>१७ मणीच्या<br>१७ ६६९ गुण, वरिस<br>विर्मेख ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | भावकात ६ भावुच्ये<br>आवक्यो २०६ ४ ९ आवुच्ये<br>आपसि ६८७ आदेखे<br>आकरा १४८ अस्पन्त करिये                                                                                                                                                                |
| सन्धाइए<br>सर्वेद्या<br>सर्वेद्याच<br>सर्वेद्याची                                                                                                                  | १ सकीक, शिष्पा<br>६ स्वतगाइनकरण<br>१७ सपीच्या<br>१७ २६९ गुल, वरित्र<br>विर्मक ।<br>२९९ स्वरिकार करो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भारकार ६ शासुच्यं<br>भारको १९६ ४ ९ आसुच्य<br>भागसि ६८७ भारेक<br>भाकरा १४८ अस्पन्त कर्मि<br>आक्षती ६१६ विश्वासम्ब                                                                                                                                       |
| कावस्थाहरू<br>कावका<br>कावकारा<br>कावकारी<br>कावकारी                                                                                                               | १ सकीक, शिष्मा<br>६ स्वर्गाहरूकरण<br>१७ स्वर्गाहरूकरण<br>१७ स्वर्गाहरू<br>स्वर्गक ।<br>२९९ स्वरिक्त करो<br>१६ सक्तार क्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भारकार ६ भार्तुम्यं<br>भारको १५६ ध ९ आयुव्यं<br>भारपति ६०७ भारेक<br>भाकरा १४८ भरपाल समिन<br>आक्षती ११६ विषयात्मक<br>प्रतिद्वा स्थ                                                                                                                      |
| सन्धाइए<br>सर्वेद्या<br>सर्वेद्याच<br>सर्वेद्याची                                                                                                                  | १ शतीक,तिस्ता<br>१ समगावलकरमा<br>१० शमीस्ता<br>१० श्रे गुन, वारिस<br>मिर्नक ।<br>१९१ सम्बद्धार क्रेसे<br>१६ सम्बद्धार बेसा<br>१ सम्बद्धार बेसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | धारकात ६ धारुष्यं<br>शारकाते २५६ ध र आयुष्यं<br>शापसि ६८७ धारेक<br>शाकरा १५८ ध्यापस कमिन<br>शाकरा १९६ पिरवास्तक<br>प्रतिका मध्ये<br>भाकातीकह ६९७ ध्यापस्तिमा                                                                                           |
| कावस्थाहरू<br>कावका<br>कावकारा<br>कावकारी<br>कावकारी                                                                                                               | १ सकीक, शिष्मा<br>६ स्वर्गाहरूकरण<br>१७ स्वर्गाहरूकरण<br>१७ स्वर्गाहरू<br>स्वर्गक ।<br>२९९ स्वरिक्त करो<br>१६ सक्तार क्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भारकार ६ भार्तुम्यं<br>भारको १५६ ध ९ आयुव्यं<br>भारपति ६०७ भारेक<br>भाकरा १४८ भरपाल समिन<br>आक्षती ११६ विषयात्मक<br>प्रतिद्वा स्थ                                                                                                                      |
| कावस्थाहरू<br>कावका<br>कावकारा<br>कावकारी<br>कावकारी                                                                                                               | १ शतीक,तिस्ता<br>१ समगावलकरमा<br>१० शमीस्ता<br>१० श्रे गुन, वारिस<br>मिर्नक ।<br>१९१ सम्बद्धार क्रेसे<br>१६ सम्बद्धार बेसा<br>१ सम्बद्धार बेसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | धारकात ६ धारुष्यं<br>शारकाते २५६ ध र आयुष्यं<br>शापसि ६८७ धारेक<br>शाकरा १५८ ध्यापस कमिन<br>शाकरा १९६ पिरवास्तक<br>प्रतिका मध्ये<br>भाकातीकह ६९७ ध्यापस्तिमा                                                                                           |
| सक्याइए<br>सक्या<br>सक्यात<br>सक्यात<br>सक्यात<br>सक्यात<br>सक्याह                                                                                                 | १ व्यक्तीक, तिस्ता<br>६ स्वयंगाहणकरणा<br>१७ वर्षास्त्रा<br>१७ वर्षास्त्र व्यक्ति<br>विश्वेष्ठ ।<br>१९ स्वयंग्याद्व करो<br>१९ स्वयंग्युर केरा<br>प्राप्तिस्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भावका १ शापुण्यं<br>भावका १५६ ध र आयुण्यं<br>भायका १८० भागुका<br>भाकरा १७८ भागुका<br>भाकरा १८८ भागुका स्थित<br>भाकरा १६९ विश्वपारमक<br>मिद्या म्य<br>भावकारीका १९० भाकराष्ट्रीया<br>भागार भागार्थ ३९० भागुकारा                                         |
| शक्याहरू<br>शक्का<br>शक्कारा<br>शक्कारी<br>शक्कारी<br>शक्कारी<br>शक्कारी<br>शक्कार<br>शक्कार<br>शक्का                                                              | १ व्यक्तीक, तिव्या<br>६ स्वतगाइणकरणा<br>१७ वर्षे प्राप्तः<br>१० देश् प्राप्तः<br>विशेषः ।<br>१९ स्वतिकारं करो<br>१९ स्वतापुरं केरा<br>प्राप्तिक्वा<br>रोक्या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भावका १ शापुण्यं<br>भावका १९६ ४ र आपुण्यं<br>भागप्रसि १८० अस्तरण्यं करिन<br>भाकरा १४८ अस्तरण्यं करिन<br>भाकरा ११६ विधवास्तरक<br>प्रतिद्वा त्रव<br>भागाप्रसिद्ध १९० व्यक्तव्योचा<br>भागप्रसाद्ध १९० व्यक्तव्योचा<br>भागप्रसाद्ध १९० व्यक्तव्योचा<br>भाग |
| शक्याहरू<br>शक्का<br>शक्कारी<br>शक्कारी<br>शक्कारी<br>शक्कारी<br>शक्कारी<br>शक्का<br>शक्का<br>शक्का<br>शक्का<br>शक्का<br>शक्का<br>शक्का<br>शक्का<br>शक्का<br>शक्का | १ शामीक, तिस्मा<br>१ सार्वात्त्रकरणा<br>१० शर्वेष्णा<br>१० १९९ गुन, वरित्र<br>वित्रेष्ठ ।<br>१९९ स्वीकार करो<br>१९ सम्बद्धार वेरा<br>प्रक्रिक्त<br>रोकमा ।<br>१३ सम्बद्धा गरी                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भावका १ शापुण्यं<br>भावका १९६ ४ र आपुण्यं<br>भागप्रसि १८० अस्तरण्यं करिन<br>भाकरा १४८ अस्तरण्यं करिन<br>भाकरा ११६ विधवास्तरक<br>प्रतिद्वा त्रव<br>भागाप्रसिद्ध १९० व्यक्तव्योचा<br>भागप्रसाद्ध १९० व्यक्तव्योचा<br>भागप्रसाद्ध १९० व्यक्तव्योचा<br>भाग |
| शक्याहरू<br>शक्का<br>शक्कारा<br>शक्कारी<br>शक्कारी<br>शक्कारी<br>शक्कारी<br>शक्कार<br>शक्कारी<br>शक्कार<br>शक्कार                                                  | १ वर्गीक, तिस्ता<br>8 स्वताप्रकृष्टका<br>१० स्वीधा<br>१० स्वीधा<br>१० स्वीधा<br>१० स्वताप्त<br>१० स्वताप्ति | भारका १ शापुण्यं<br>भारका १९६ ध र आपुण्यं<br>भारप्रसि १८० भारका<br>भारकरा १४८ भारका<br>भारकरा १४८ भारका<br>भारका १६१ विश्वासका<br>भारका १६९ विश्वासका<br>भारका १६९ भारका<br>भारका १६९ भारका<br>भारका १६९ भारका<br>भारका १६९ भारका                      |

| साम १८ हुस प्रकार हुसा १९ पसे सामावर ११ र पारा प्रकार हुसा १९ पसे सामावर ११ र पारा प्रकार हुसा १९ पसे सामावर ११ र प्रकार हुसा १९ प्रकार हुसा हुसा १९ प्रकार हुसा १९ प्रकार हुसा १९ प्रकार हुसा १९ प्रकार हुसा हुसा १९ प्रकार हुसा १९ प्रकार हुसा १९ प्रकार हुसा १९ प्रकार हुसा हुसा १९ प्रकार हुसा १९ प्रकार हुसा १९ प्रकार हुसा १९ प्रकार हुसा हुसा १९ प्रकार हुसा १९ प्रकार हुसा हुसा हुसा हुसा हुसा हुसा हुसा हुसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मापै        | ९७ स्वार्दे               | इंडि व         | -3 3×3 प्रमीपर |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|----------------|
| सारमावरक १८४ परान्दर सम्प्र- साथ ।  सार ।  श्री क्षा व्याप्तिवर्ग होंग्रेस १८५ व्याप्तिको होंग्रेस १८५ व्याप्तिवर्ग होंग्रेस होंग्रे                                                                                                                                                       | भाम         |                           |                |                |
| सामिक विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र कर्म हिंद सामानिक क्षात्र कर्म क्षेत्र कर्म हिंद सामानिक क्षात्र क्षात्र क्षात्र कर्म क्षात्र क्षात्र कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | साम्बाबर ॥३ | १८४ परस्परा सस्त्र-       | र्यसम्<br>इसम् |                |
| भारिक ११६ वाज्यां,(६विशर्वों का व्याप्तिक वा व्याप्तिक व                                                                                                                                                       |             | श्राप ।                   | शेश            |                |
| वा लगाविषय ।  शास्त्र १६ आवार्ष व हानि पुर्वेशने हारि व्याप्ति ।  शास्त्र १८ अवार व वा व्याप्ति ।  शास्त्र १८ आवार्ष व वा व्याप्ति ।  शास्त्र १८ आवार्ष व व्याप्ति ।  शास्त्र १८ आवार्ष व व्याप्ति ।  शास्त्र १८ आवार्ष व व्याप्ति ।  शास्त्र १८ व्याप व व्याप्ति ।  शास्त्र व व व्याप्ति ।                                                                                                                                                       | भारिकड      |                           | 41.            |                |
| सायांत २६ आवार्य हाल इस्त्र प्राथमा इशा<br>सारा १९ प्रकार साल प्राथम<br>सारा १९ प्रकार प्राथम<br>साराइस १६ स्वा<br>साराइस १६ वडा<br>साराइस १६ वडा<br>साराइस १६ वडा<br>साराइस १६ वडा<br>साराइस १६ वडा<br>साराइस १८ साराइस व्य<br>साराइस १८ साराइस वडा<br>साराइस १८ साराइस वडा<br>साराइस १८ साराइस वडा<br>साराइस १८ साराइस १८ स्वर्ड साराइस<br>साराइस १८ स्वर्ड साराइस १८ स्वर्ड साराइस<br>साराइस १८ स्वर्ड साराइस १८ स्वर साराइस १८                                                                                                           |             | का (नागविधय)              | **             | -              |
| सारा १८ अवार सारा १८ अवार सारा १८ अवार सारा १८ अवार सारा १६ अवार सारा १८ अवार सारा सारा भी सारा १८ अवार सारा सारा सारा सारा सारा सारा सारा स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भाषरिष      |                           | इति            |                |
| सार १८२ वक सार पूराये। साराइस १५ स्वारं पूराये। साराइस १६ सार्थ क्वमा साराइस १६ सार्थ क्वमा साराइस १६१ वद्या क्वमा साराइस १६१ वद्या क्वमा साराइस १६१ वद्या क्वमा साराइस १६१ वद्या क्वमा साराइस १८ साराइस क्वमा साराइस १८ साराइस क्वमा साराइस १ साराइस क्वमा सा                                                                                                                                                       | नारम        | रेर प्रकार                |                |                |
| साराह्म ६६ सारायम ह्यां (छाती) १६६ सिक्रहण्ड<br>साराह्म १६६ कार्ग व्यक्ता<br>साराह्म १६६ कार्ग<br>साराह्म १६६ कार्ग<br>साराह्म १६६ कार्ग<br>साराह्म १८ आस्त्र व्यक्ता<br>साराह्म १८ आस्त्र व्यक्ति<br>साराह्म १८ अस्त्र व्यक्ति | भारा        |                           |                |                |
| सारित १६ ६०६ सार्वे स्वार्थे स्वर्थे स्वार्थे स्वर्ये स्वर्ये स्वर्ये स्वर्ये स्वर्ये स्वर्ये स्वर्ये स्वर्ये स्वर्थे स्वर्ये स्वर्य                                                                                                                                                       | क्राराहक    |                           |                |                |
| सारक है से स्वा स्वक्रिय स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                           | हेंची (समिति   | ) २६२ विरकपुरक |
| सामित । ३१३ सामित्रम उ । अस्त । ३१३ सामित्रम अस्त । ३४ स्था अस्त । ३४ स्था अस्त । ३४ स्था अस्त । ३४ सामित्रम अस्ति । ३४ सामित्रम अस्ति। ३                                                                                                                                                       |             |                           |                | थकना           |
| साहित १८ व्यथ वहुगाडू 8६६ वस्त्रहा कामा<br>साहिता १८ मामाचन<br>साहिता १८ मामाचन<br>साहिता १८ मामाचन<br>साहिता १८ मामाचन<br>व व्यवस्थातम्य<br>व व्यवस्थातम्य<br>सामानम्यविदि १ विकस्यासम्यास्य<br>सामानम्यविदि १ विकस्यासम्यास्य<br>सामानम्यविदि १ विकस्यासम्यास्य<br>सामानम्यविद्य व व्यवस्य<br>सामानम्यविद्य व व व्यवस्य<br>सामानम्यविद्य व व व्यवस्य<br>सामानम्यविद्य व व व्यवस्य<br>सामानम्यविद्य व व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                           |                | 3              |
| सामित्रा १८ प्रमी स्रेप १ ६ वर्षा समा<br>प्राथमित्रा १८ प्रामी स्रेप १ ६ वर्षा प्राप्त<br>प्राप्तिता १८ भा गर्द स्वयंत्रित्र स्वर्णात्र्यः स्वरं स्                                                                                                                                                   |             |                           |                | -              |
| भागांचा है दें शांभाषत स्वार्धित स्वार्धित है वे भा गई है जन्मेरिज स्वार्धित स्वार्धि                                                                                                                                                       |             |                           |                |                |
| भावतिका १ त मा गई उन्हर्सिक १६ स्वस्त्रिकतृत्रा<br>भावती १ होनी हाल पुर तरार ३६१ तमा<br>क पेरियम समा स्वाप्तम् २८ व्यस् दोन्तरः<br>क भावत्रम् स्वर्णायः उप्ताप्ति २६१६ ४४४ गाइ<br>चार्या स्वर्णाम्यक्षे स्वर्णायः तम्याद् रसम्ब<br>चार्या स्वर्णाम्यक्षे १ व तम्यस्य सम्बा<br>भागमनिर्दि १ विकस्त्रास्थामी रमाद्र १६६६ प्रस्ति प्रस्ति ।<br>भागमनिर्दि १ विकस्त्रास्थामी रमाद्र १६६६ प्रस्ति ।<br>भागमनिर्दि १ विकस्त्रास्थामी रमाद्र १६६६ प्रस्ति ।<br>भागमनिर्दि १ विकस्त्रास्थामी रमाद्र १६६६ प्रस्ति ।<br>भागमनिर्दि १ विकस्त्रास्थामी स्वर्णात्र १ व तम्यस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                           | क्षेत्रा       | •              |
| सावर्षे १ द्वांनी हाथ पुर तरार १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                |                |
| क पेरिंग क्या क्यासम् २८ दश्य द्वानरा<br>का अपन प्रमानक वर्ण्यात दृश्य १४४ गाइ<br>पर क्यानक वर्ण्या व न्याद दश्य क्यान व्याप्त<br>स्वन्त्र विकास स्वाप्ताय<br>भामनामित्रि १ विकास स्वाप्तायी वरणाइ १ दश्य प्रभा प्राप्त क्या<br>भामनामित्र ११३ आध्ववर्षा व्याप्त २ व्याप्त<br>स्वापीय व्याप्ति २ व्याप्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                           |                |                |
| कर अपन मन्द्रक उच्छीत ६८ ह१ ६ ६४ र गाइ<br>एर न्यानको अन्याद इस्स्व<br>कन्द्र विद्या अञ्चलका १ ६ ६ उत्प्रक कर्या<br>भामनतिदि १ विद्यासमानी उत्प्राद १ ६६६ प्रजीवन क्रिय<br>भामनावन ५१ आजवन्ति उत्प्राद १ ६ ६५ प्रजीवन क्रिय<br>अर्थित उत्पर्द २ उत्पर<br>अर्थित उत्पर्देश २ उत्पादा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भावस        | . इ. इ.स.च्या <u>पु</u> र | दयर            |                |
| पा निर्माणको उप्पर्धा वरमाद दरम्य<br>प्रमृत्व विकास स्थापना वरमाद १ दरम्य प्रमृत्य<br>सामन्त्रसिद्धि । विकास स्थापना वरमाद १ दश्य प्रश्नापन विचा<br>सामन्त्रसिद्धि । विकास स्थापना वरमाद १ दश्य प्रश्नापन विचा<br>सामन्त्रसिद्धा वर्षा वर्षा ३१ वस्त<br>अस्त्रीय अस्त्रमाद्धि । वर्षाम्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                           |                |                |
| सन्दर्भ किया । उज्ज्ञाका १ ३ उरस्य काम<br>सामन्त्रसिद्धि । विकट साहम्मानी वरणाइड १ ३६६ प्रकृति गृति क्रिय<br>सामनायम् ४५२ आवक्षणी वर्षा ३ ४ व्यव<br>अस्पीय वर्षा ३३५ स. था<br>वर्षायः ३ व्याहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | कर अपन्यस्त               | उच्चेंगि ६८    |                |
| सामन्त्रसिद्धि । विकास साहमाजी बाजाइत १ १६६ प्राणी प्राणि विका<br>सामनायत्र ४१३ ध्याजवर्षा वस्य १ वसन<br>अस्यीत वस्या ३३६ स्था<br>वस्योव वस्याप्ति ३ वस्याप्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | पा नगान्द                 |                |                |
| भागंगायन ४६३ धाजवरणी उन्ह ४ उन्ह ।<br>शायीन वर्णा ३३९ क् वा<br>वर्णाय वर्णाय ३२ क्याहा<br>द अम्पूर्णाविप २६ उन्ह्यागाधाविप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                           |                |                |
| भाग्याचन अहर आध्याचना<br>आर्याच कत्त्वरित ३ कराहा<br>है अन्युत्राविधि २६ कम्युचभारभविधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भामग्रहित्  | देश विकासमाधनार्थ         |                |                |
| करवान करवान > वनामा<br>है वन्तुवानिय २६ वन्तुवभागभनिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मार्मगावन   | ५१३ भ <del>ागवस्</del> ती |                |                |
| ह अन्यूत्राविधि १६ अन्यूवभागभविधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | श्रापीन                   |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | -                         |                |                |
| रवदर १३ लड-लंड ज्याध्यद ४ ज्याहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                           |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4442        | 11 46-46                  | डयाध्यस        | ध बन्सम्       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                           |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                           |                |                |

| बन्तरा       | २९२ जरून हुए      | <b>अभिष</b> | १४ ऊ चा किया जान |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|
| डप्बोपमा     | ६८८ घोषत्रा इंडोस | अमादो       | २२५ जमेग क्लाइ   |
| बगरिसि       | ४ वप्राकर         |             | ए                |
|              | WENT              | युक्तरम्ब   | ३ १ एक बार       |
| क्रमाव       | ४७ सर विभय        | धुरिम       | ३७ पसे           |
| <b>बपन्छ</b> | ११ वत्यन्य हुन्   | पुरमासमित   | २६२ एक्स समितिः  |
| वपसम ६३      |                   |             | किर्देश आहार     |
| 12           | ३२३ गान्ति        |             | का ग्रहण १       |
| उपसम्ब       | hite amount       |             | पं               |

पेतिहासिक जैन कास्य सेवह

| ভ্ৰম্মিত

236

बन्स्

समाह

रम्मक्रिय

**बबल्हाय**१

क्यसमा **क्**सम

य वरा

कमवां (वर्ष) २५८ वर्ष

100

ध भ अर्थिक

हेर जनुरुवार १६६ वर्षिग्य हुमा भोडीस ३ ६ इटेंट संचार **१९ कामृत्यित किया** भोकाह दा संवा करता है भोसर १९४ सीवच

BRUCIII V 3 tt meril 奪

| € 98 96   | 91(    | १ इस्ट किया    |
|-----------|--------|----------------|
| \$9 \$84. | कहनह   | १९७ मन         |
|           | क्य    | १ भरनेपर       |
|           | क्षकाव | ११४ वस्त विशेष |
| २ वयसमे   | क्षांक | ३९१ भयोता      |

१ अपूर्ण कमारंग ९ कावोरंप ≌ व्यावस्थितः कारि

**क्साम**हि ≉त्साहित प्रसंसा बोक्क

< वमराध

86 क्सारिवा १८८ गोक्का बान

क्रीहर ९३ कोचना चहाना

३१३ क्षत्रकरी आचाम

| क्ष्मीपानङ्        | ५३ क्यावियोग गुरुक                  | <b>कामर्जुमा</b> पम |                      |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                    | क्टनेके समय पैर                     |                     | समान                 |
|                    | वरतेचे किये वस्त्र                  | कामित १९            | १२३ इम्बिय           |
|                    | विज्ञामा बाता है                    | कारका               | ३८७ करावा है         |
| कदामही             | ३१६ द्वरायही                        | कार्चस्वर           | रहप्र स्वर्ग !       |
| क्या <u>पू</u> ष   |                                     | क्षिप               | ३८९ कीचि             |
|                    | <b>१</b> ९३ करमा                    | किन                 | १७ कृष्ण             |
| <b>4</b> -144      | <i>३ व्यस्त</i> न्द्र,करवर्ड्ड      |                     | ३२ कृताम             |
| <del>ण्या</del> रो | ₹w P                                | कियानि              |                      |
| कन्मम्             | १ करूप क्रमा                        | क्रिसम              | १ केच्या क्या        |
| केंगका             | ३९८ कश्मी                           |                     | ७ ३७९ किमपि इज       |
| 474                | २१९ क्रयां किया                     | Refleg              | ३३ क्रिष्ट           |
| कासपदी             | २६६ २७३ <b>क</b> ⊁ प्र <b>कृ</b> ति | क्रीक्ट्            | ११६ कीकी             |
| <b>等</b> 行法        | ३८ हाचीका गंदन्त्व                  | क्रमह               | fe mur grau          |
| करहे               | ६८ शाबी                             | द्वावड              | १९१ इपि              |
| क्रांतह            | ३९७ काता हुमा                       | कृषि                | १८४ मिप्पा           |
| करवालु             | ३७१ सस्याम                          | कुनिवि              | १ कर्पा              |
| क्याद              | <b>११ कविराज</b>                    | कंकरती              | १७ कुंडुम पत्रिका    |
| 974                | १ काञ्च                             | 42                  | ६११ कोने             |
| SPEE               | ३ कडिंच कान्य                       | केशरा               | १ ४ राग विशेष        |
| क्रमाय             | ३५३ लाख मान मा                      | करट                 | १ ४ का               |
|                    | क्रोम (४ संसा                       | र   अस्त्रा         | १९१ केस्के क्रम      |
|                    | कृषि रहा )                          | कारीर               | १६१ अष्ट, समनो       |
| क्यडोड             |                                     | कोड                 | ३११ कीत्रक           |
| <b>44</b> C        | u <b>भ</b> ीत                       | कारड                | < ० ९९ कारि          |
| वंद                | ्रश्चि <del>न्दा</del> दुविका       | <b>काडीवड</b>       | <b>४१६ करोड्रपरि</b> |
| काडम्स             |                                     | कानिक               | २९३ कोलकतमधीड़े      |
| काशन<br>काशन       | १६६ कागम                            | क्षेत्रव            | १५७ क्षेत्रकी        |
|                    |                                     |                     |                      |

| გგ.o | पेतिहासिक जन |      |
|------|--------------|------|
| ~~~~ |              | <br> |

| क्यीर(क) ६८४ सिंह<br>करिनद् १२ कोपकर<br>करिन ६१० को हम्स<br>कराव ११० कोर्नाका<br>वास विधय<br>करिन ६१९ चक्कर क्रमसे<br>किया बचार १५०० छह मार्गाका                                                    | विकास ४ श्रेषणाळ<br>विमान ३८० इतना<br>विदाला १९१ लाग वस्तु<br>व्योदह ३ झीर दुख<br>अंतरसङ ४ ९ स्टेबसाळ<br>कोवि ३६ सानी यून्सी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्त्र । १६६ सह समा १६६ सह समा १६६ माह करना स्त्र । १६६ माह करना समाय १६६ पूर्ण किए,जासकिए समाय १६ समाय करावार सम्य १६ समाय करावर १६६ समाय समाय १६६ समाय करना समाय समाय समाय समाय समाय समाय समाय समा | वृत्ता वृत्ता है वृत्ता वृत्त |



| धरा            | ३०० वटा प्रीटा             | साधवश्य   | ११३ सकामा         |
|----------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| <b>जन्</b> य   | <b>१८९ पर्वत्र क्र</b> यंव | ंगक्षीव्य | ३९३ सुरक्षित      |
| -              | १५ ३५ एसिक                 | {         | रखना संगा-        |
| क्रक्तिवर्     | ३७९ क्रमा                  | 1         | क्या              |
| <b>ভ</b> विद   | २४ क प्रकार                | बाध       | ३७० जिसके         |
| <b>डा</b> विदा | १४ जाती क्स्स्य            | जिल्ला    | <b>३६५ जिनवर</b>  |
|                | জ                          | जिनका     | <b>२९ किय</b> पनि |
| बह्ना          | १४ वयस                     | क्रिपियु  | १९६ जिलेकर इंद    |

पेतिहासिक जैन काव्य संग्रह

४४२

मामनदि

बौसर ३५२ जीव्या है **३१**२ वतीश्वर बीपइ व्यंस् १६ क्वीस कीह २५८ जिहा **८९ आनंद, विद्या**म 234 क्तग पवद कान ३१८ करल क्षम पद्दान

३ भुग प्रवर २२ जुनप्रधार्व क्योच्च ८२ १ ७ ४१ वृष्ट्रा २४ कुगर्नेसेन्डरचन शुःखर बरच २८ मही ९७ इस स्वर पांच २ बोगिबी क्साडि १८९ किमाकर बोपनि १६६ ३३९ व्यक्तारी सम्प बोक्की

१६२ दुशक, बोही 馯 सम्बद ३४ गीवह ६९३ क्रमका माम कामानरमी वस्तरकानि ३४ जन्मधन इपको सा ६३ सम्ब १.५ रागका बाग ३३५ शिरमा शहना शक्दव

सम्म बर्ध करनेवाले-बक्त सिपी जनपत्त ९ वयाम शांकी भागास सम्बर्ध 等寸 **३** ३ ९ विसका इरह शक्तिक, विश्वप सामरहा १६ बार् ११ \$ 4 mmg बागरि श्रापा

धारावा (का) १ १९३ सामान १ ध्यान वाम **४१३ वरा**स साच १८५ ध्वादो मान हम \$< वरात सावह मानद

३१ वासिमी

(सिवि) में

३८ वरासकी ६११ झाबर, बन्त शाकर

Riv

६ २ जाति विवय

| ~~              | कठिन र                        | क्द्र-कोप               | 88\$                              |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| माकिहि          | ३८६ संसद्धता                  |                         | ľ                                 |
| प्रोक्ता        | ६२ अवगादन क-                  | 46,44                   | १७ वाध विशेष                      |
|                 | रना नद्दाना<br>गरकान दोना     | डकारविम                 | ३६६ टका (नाय)<br>के एवं द्राज्यस  |
| स्थि<br>स्रोकर  | ३८० व्यक्ति                   | सन्दर्भ                 | ३९४ शरहर                          |
| 4144            | ११३ सोधी शोका<br>ट            | वक्कती                  | ३३१ कींट कींट<br>कच्छी <b>ह</b> ई |
| द्विवड          | र स्थित<br>ठ                  | बाक                     | ६ रागकी रीवि<br>विश्वय            |
| ₹r              | १७२ छन्त्रा द्वीया            | शीक                     | <b>३४५ गरीय</b>                   |
| <b>देवजादिक</b> | ९८ स्वापनाति ।<br>निश्चेपा    | कुकरा<br>सक             | ३ पहुँच पाम<br>१८३ डेक्सी संपूरी  |
| (पर) दसम्       | म्बर् १२ प्रश्नापनात्सा       |                         | स                                 |
| स्विड           | २ स्थापित किया                |                         | रव<br>१ सर्वे                     |
| स्वित्रप्रय     | ३९ स्वावित्रक्रिया<br>जाता है | तचर्न <u>ु</u>          | ३६८ तत्त्ववान                     |
| स्विप           | स्था देश<br>१७ स्था देशकरक    | सर्वः<br>सरका           | ३० वहाँ तत्र<br>१४१ तथा गण्डीय    |
| स्थीया          | २७० स्थापन किया               | सम्बद्धाः<br>समागु हेरः |                                   |
| विश्वरि         | १५४ बीकरा                     | तपर्मनन                 | १६ वर्गनर                         |
|                 | ਵ                             | सर्गि                   | ३१६ मूर्व                         |
| क्मडोकहरे       | १६ अंथन दाना                  |                         | १९७ धेरता हुमा                    |
| <b>द</b> म्     | ०१ ४ वपत्रव                   | तर्थम                   | ৪৭৬ শীহা                          |
| बाब बमा         | ह १६२ साहरवा<br>शाससमार       | ृतचीया<br>) सप          | ३१६ विष्यूत<br>३८६ सर             |
| योग             | रह अरुप्त साम                 | समग्रे                  | १ २ जनक पाडरर                     |
| बाकरपनि         | १६३ वृद्धायम्यार्थे           |                         | ३ च १ तथा                         |
| बाहरू           | १६७ तिगमा                     | ्चइति                   | १६३ सपनि डीक                      |
| दोहना           | १५४ १८ पारह                   |                         | दे चना                            |
|                 |                               |                         |                                   |

| ~~~~          | ~~~~~~~~~~~            | ~~~~~   | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|---------------|------------------------|---------|-----------------------------------------|
| वर्           | ३७१ वसके               | Ì       | थ                                       |
| वाजन्दो       | १८९ पसारमा             | शक्यर   | १९९ वकी प्रतेषः                         |
| विद्याप       | ४१६ जुकामा             | 1       | स <b>स्टबंड</b>                         |
| _             | <b>भागीतित कर</b> न    | चन-इ    | १६६ हमा                                 |
| विल्य         | ३६९ सीर्वे             | याक्रवे | <b>१५३ व्यसम</b>                        |
| विम           | ३९ मिया स्थी           | भाषा    | <b>३३२ स्थापित किया</b>                 |
| विकस          | २९ विद्या देख          | वावकि   | ३५३ स्वायमें                            |
| विक्रम ११     | १९४७ <del>विक</del> ्र | नापत    | १६५ स्थापन, मरोहर                       |
| विक्रो        | 8 B 27                 | थापवा   | ८९ स्थापना                              |
| विम्रु (स्यू) | ३६६ सीम सीर्थ          | वाक     | १७९ वही वासी                            |
| विसंक्ष       | ९ जिमंच्या             | विवर    | १९ देश पाठा                             |
| विद्वासम      | २ ६ क्रियुवन           |         |                                         |
|               | 1 100                  | पष      | ३७१ स्त्रुद्धि करता है                  |

ऐतिहासिक कैन काव्य संग्रह

883

कि क्ली

विद्वयनि ३८७ जिसुवर्गे क्षम् तुंगचनि ३३ क्षेत्राहे श्चगवि १ स्तुति करके ३१ रामि १४ स्तुवि करु था <del>पुष्पन्ता</del>मि

दुरी र्द्ध प्रसम्बद्धी १३७१ स्तुति करते हैं धुनहि १३९ पर्वतका नाम मृणि 11 हे १ मामा र्षुम १९९ तक्यार वाका

र्तृगीवा दर राम्हर पुभ तंब \$44 UN थो 🗷 २९० काम बाद द्योगसमार वेश्व हार ₹ **पर ही** १७६ शहरूकर

**१९१ वेक्स**र १११ परकता है सुरून माबुक्ड

१९९ चक्र निमेष वहानता है दशना

विकरण १९४ सीन करण हरस कियाँ ८१ वर्गनी

१६४ सीव क्वब

बाद्य विश्वय

(दर्शन सास्त्री)

(कमक) इंडाक्ड ९ कमन इंकड़ीर्वेडि

SR Kee

१५६ दसोइम

|               | कठिन शस्य-कोप         |                   | 884                             |
|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| tug           |                       |                   | ~~~~~~                          |
| रसम्<br>इसम   | ३ ७ <b>ज</b> काता     | दोंकार            | १६४ तक्ककीमाबाळ                 |
|               | १८८ वर्गाच            | दोगंदक            | १५१ इंक्ताकी वाति               |
| रावार्        | ३२१ कह                | वोदग्गु           | ३७१ दीमॉग्य                     |
| गरह           | १८५ वादने             | <u>योदिकार्</u> ६ | १ तर <b>१</b> तरह <b>द्र</b> फर |
| निस्ता        | ३९ दीक्ता             | इस                | १६८ हुई                         |
| दिस           | १ विच                 | मृ(१क)पम          | जि ३३ वक्तिमनी                  |
| दिशासङ        | १७ स्रोमा             | <b>Q</b>          | घ                               |
| विवनि         | १४७ ब्रवार            |                   |                                 |
| विवादर        | ● दिवाकर सूर्य        | थखावे             | २७९ सक्याने अकाने               |
| विवादद        | <b>R</b>              | धनदाय             | <b>९१ चन रनेवाका</b>            |
| पीरकी         | १२ वकी ग्रह           |                   | ६९ ३६६ चतुर्थर                  |
| पीदार         | रे १३४८ शांक दर्शन    | वस्ममई            | ३३९ धर्ममति                     |
| रीयमि         | १ शीपक                | धव                | ११ प्यक्ता                      |
| 144           | int Ermit             | थवड               | १९६ व्यक्तसः व्यक्त             |
| पीस           | ४१६ विश               | घरराष्ट्          | १५७ कडाना                       |
| द्वरकार       | ११३ १६४ हुप्कर कारक   |                   | व्यार करना                      |
| हुगग्य        | ४ दुर्गति             |                   | ३६२ ३८८ संगय गायन               |
| 285-          | ४ ह्यस्य              | थाहि              | ३०० टाका                        |
| हुडवडी        | १९६ जल्ही             | र्धीगड            | ३१८ साट जनामृत्य                |
| ₹ <b>चरि</b>  | ३६० <u>तुम्तर</u>     | _                 | मंत्रपुत, पुष्ट                 |
| <b>इ</b> तारो | १६४ बुम्बार           | र्घीगा            | \$43                            |
| Len           | १६० किया दुर्ग        | शुपरम             | ३१ पुनरज १                      |
| 101           | १९ वृक्षम             | <b>अरहि</b>       | ३९ प्रथम आहिमें                 |
| दुविष्यद      | १६७ दुव्यिक           | पूनारी            | ३४८ चून स्त्रो                  |
| रुपम          | २६१ कटिन चुरा         | याक               | ४१३ साप्टीन प्रतास              |
| dias.         | ३७ तुष्कर             | ١.                | न                               |
|               | र २६९ ३२१ इकामांत्रिक | मगीना             | ३६४ जनाहिरान                    |
| रमना          | ११६ व्याक्यान         | भन्सी             | १८३ सृष                         |
| रेमम          | 86.66                 | चमची              | ३८४ नमस्यार काक                 |
|               |                       |                   |                                 |

| 884            | येतिहासिक सैन            | फास्य संपद     |                                              |
|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| नवनिमक         | ३९ बीतिमें निर्मक        | निव्यव         | <b>३६ परास्त करना</b>                        |
| मन्दरि         | १ मगर                    | विकास          | <b>११ विज्ञां</b> न्य                        |
| मरमंच          | २४ मनुष्यमय              | निय            | १६ निव                                       |
| वरवय           | २ वरपति                  | नियुम्नजि      | ३६७ अपने सबर्मे                              |
| वस्तीव         | १९ वय ग्रेमियक           | विपसन          | ं ६२ मित्र शय                                |
| नन्याम्        | इरव निवासने ६९           | वियक           | १ निकर समूद                                  |
| नही            | १ महीं                   | निरीहो         | १६ समासक                                     |
| नाइसक्वा       | २९३ नहीं आसके            | विषय           | <b>१५ विशिष</b> य                            |
| वादन           | ३ मारक                   | निकर           | ६ १७६ तिस्य घर                               |
|                | ६३८५ शाम                 | निको ६१४       |                                              |
| वानर्गन        | ६व६ छाणी                 | PRINTE TO      |                                              |
| वानिदि         | ४९ हाम स्मी              | गिवड           | १५५ विषय                                     |
| वायमा          | १६८ गाम बायमा            | निगस           | १७९ स्थान                                    |
| 414.0          | वसमें बरना               | निपम्म         | २७१ सम्पन्त                                  |
| नादी           | ८ भागात                  | निसम्बे        | २७६ छमकर                                     |
| नान्द्रविषड    | 163 WIET                 | विसाव          | <b>३</b> २२ पाटमा <b>व</b> र                 |
| भागड           | १६६ नाम                  | निसियत         | ३३ निद्याचद्रशास                             |
| भारिम          | ३६ नारित, मीडा           | विखयवि         | <b>११ छनक</b> र                              |
| ****           | भी4                      | निश्चणेबि      | 4 # " .                                      |
| विकाधिय        | <b>৪</b> ৭৪ নিষিত্র ভাগত | निहत्तरह       | १९६ शोवरना शाम                               |
|                | वान्याम्                 | 1              | क्रिय करना                                   |
| निगीर          | ३२९ शयसः श्रीपीकः        |                | ११८ शक्ता अका                                |
|                | धक सामारक                |                | १४ गमाची<br>- <del>जीवा</del> की             |
|                | शरीर विज्ञेष             | नीप्रामता      | ३३ पार पर्श्व <sup>चार्था</sup><br>३३ कीकोनी |
| निर्मय         | २७ पन्तिहरहित            | <b>बीस १</b> ण | ३३ क्षेत्रणा<br>श्रीवाकी                     |
| निष्य          | ६ १ मिन्य                |                |                                              |
| नि≡यवि         | ३५३ जीता                 | त्रीषाणी       |                                              |
| <u>নিমিনির</u> | ३१४ जीना<br>-            | ं नहा          | ३५३ मार्थे<br>३११ शांति जावि                 |
| निराष्ट        | ५११२ व्यर्थ              | न्यात          | ACC WING MILE                                |

| प्रस्त १६० पा पहेल १६ १६ प्राप्त १६ १६ प्राप्त १६ १६ प्राप्त १६ प्राप्त १६ प्राप्त १६ प्राप्त १६ १६ प्राप्त १६ १६ १६ १६ प्राप्त १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88.                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| प्रस्त १६० पस प्रदेशक १६४ प्रस्ति १६४ प्रसाय प्रदेशक १६४ प्रसाय प्रदेशक १६४ प्रसाय प्रदेशक १६४ प्रसाय प्रदेशक १६६ प्रसाय प्रदेशक १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६ प्रत्यम              |
| प्रसापृत्ति १६ प्रधान्ति ।  प्रसापृत्ते १ प्रधान्ति ।  प्रसापृत्ते १ प्रधान्ति ।  प्रसापृत्ते १ प्रधान्ति ।  प्रसापृत्ते १ प्रधान्ति ।  प्रसाप्ति १६ प्रधान्ति ।  प्रसाप्ति १६ प्रधान्ति ।  प्रसाप्ति १६ १६ ।  प्रधानि ।  प | <ul><li>वपमा</li></ul> |
| प्रसार्थि १६ पद्मार्थी वस्तार्य है प्रमान सामय परिसार्य है प्रमान सामय परिसार्य है प्रमान सामय परिसार्य है प्रमान सामय पर्यार्थ है प्रमान सामय पर्यार्थ है प्रमान सामय परिसार्थ है प्रमान सामय परिसार्थ है प्रमान सामय परिसार्थ है प्रमान सामय परिसार्थ हो सामय पर्यार्थ हो सामय हो सामय पर्यार्थ हो सामय हो सामय पर्यार्थ हो सामय हो स्वरंप स्वरंप स्वरंप हो सामय पर्यार्थ हो सामय हो स्वरंप स | क्ष (पर)               |
| दासान्य १ प्राप्तमः प्रतानः प्रतानः १ प्राप्ताः १ प्रतानः दासानः प्रतानः १ १ प्रतानः प्रतानः १ १ प्रतानः १ १ १ प्रतानः १ १ १ १ प्रतानः १ १ १ १ १ प्रतानः १ १ १ १ १ प्रतानः १ १ १ १ प्रतानः १ १ १ १ प्रतानः । १ १ १ प्रतानः । १ १ १ प्रतानः । १ १ १ प्रतानः । १ १ प्रतानः । १ १ प्रतानः । १ १ प्रतानः । १ १ । १ । १ । १ । १ । १ । १ । १ । १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | का भारम                |
| प्रसाद र प्रशास समय पर्योज्य स्वीत्र प्रवासित प्राणिता पर्याज्य हैं।  प्राणित र प्रवासित पर्याज्य स्वास्त्र प्रवासित प् | करनवार्थ               |
| प्रकारित १६ पालरमा पाणीज्य ११ पाला १४० ३१२ ४ पालुका पाण पाण परिकार ११६ ३२४ १ पालुका पाण परिकार ११६ ३२४ १ पाला ११६ ३२४ १ पाला पाला परिकार १८६ १ पाला १८६ ३० पाला पाला परिकार १८६ १ पाला पाला पाला परिकार परिकार पाला पाला परिकार पाला पाला परिकार पाला पाला परिकार प | १३ रेशमी बन्म          |
| प्राची २०० ३३३ ४ श्रेष्ट अध्यक्ति व्याप्त १०० ३३३ ४ श्रेष्ट अध्यक्ति व्याप्त व्याप्त व्याप्त १०० ३३० था प्राची व्याप्त व्याप् | ४९ प्रतीका करना        |
| पाया १६० १३१ ८ १पायुका पहामा प्रशास ११६ १३६ प्रिकास ११६ १३६ प्रशासकारण प्रिकास १८०१ व्यक्ति प्रशास १८०१ व्यक्ति प्रशास प्र प्रशास प्र प्रशास प्रशास प्रशास प्रशास प्रशास प्रशास प्रशास प्रशास प्रशास  | १४ परद बाजा            |
| प्रकार ११६ ३३३ परिवासका परिवास ३३ पर्यासका १८६ १८३ परिवासका परिवास ३३ पर्यासका परिवास ३४ प्रकार १८३ परिवास ३४ प्रकार १८३ परिवास ३४ प्रकार १८३ परिवास १८३  | १ पनाका                |
| विकास विकास परिवार है।  प्रशास है प्राप्ताक्ष्माल परिवार है।  प्रशास है प्रप्ताक्षमाल परिवार परिवार है।  प्रशास है प्रप्ताक्षमाल परिवार है।  प्रशास है प्रप्ताक्षमाल परिवार है।  प्रशास है प्रप्ताक्षमाल परिवार है।  प्रशास है।  प्रशास है।  प्रशास है।  प्राप्ता है।  प्रशास है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| विशा पहिलाल  प्रतास के प्रवास प्रवास के प्रतास के प्रता | ६ प्रतिकार             |
| किया पश्चिम्य प्रमाण प्र प्रभावार विश्वास्त्र प्रभावार प्रभावन प् | ्रशियम्म <b>पू</b> र्ण |
| विभावार व हानावार १८०० व<br>वृद्धेनावार वृद्धिकत्र<br>वृद्धेनावार वृद्धिकत्र<br>वृद्धेनावार वृद्धेना १<br>वृद्धेनावार वृद्धेना १<br>वृद्धेने १ वृद्धे वृद्धेने १<br>वृद्धेने १ वृद्धेने १<br>वृद्धेने १ वृद्धेने १<br>वृद्धेने १ वृद्धेना १<br>वृद्धेने १ वृद्धेनावार्थे १<br>वृद्धेनावार्थे १ वृद्धेनावार्थे १<br>वृद्धेनावार्थे १ वृद्धेनावार्थे १<br>वृद्धेनावार्थे १ वृद्धेनावार्थे १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ∉ प्रतिक्रिक           |
| विश्वभाषार व हाजाबार प्रशिव्य प्य प्रशिव्य प्रविच प्य प्रविच प |                        |
| श्वीताचार सागया योगा १ वीवीयोग वहर १८ १ वर्षा है। योग श्री योगाय १ वर्षा है। योग श्री योगाय १ वर्षा हैरे थे वेश हिन्देशें क्यामम् १ वर्षा हैरे थे वर्षा हिन्देशें क्यामम् १ वर्षा है। वर्षा वर् | ३ प्रतिदाध             |
| स्वितासार सामान व्योमा ६ सीवांशाः वद्दान ६६ सम्बंधिः १० वांस्य व्यामा ६ १ सम्बंधिः १० वांस्य व्यामा ६६ सम्बंधिः १० वांस्य व्यामा ६६ सम्बंधिः १० वांस्य व्यामा १६६ सम्बंधिः १६६ ववंस्य व्यामा १६ | ६८ प्रतिरचम            |
| वीर्वाचीर वर १८ ६<br>पर्यादित १ वीच श्री प्रशास १ १<br>प्रावित्य १ वीच हिन्द्यी जासमू ६ १<br>प्रावित्य १ वीच हिन्द्यी प्रशासमू<br>१ १ वित्याची १ वित्याची १ १<br>प्रावास १ १ विषयपुरा प्रावित १<br>हिन्दाम वित्य वर्षि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रतिप्यतिस            |
| वर्णि ३४ योव श्रेम यासम् ३ १ प्रमाणिय ४ योव हिन्दी करामम् प्रमाणिय ४ योव हिन्दी करामम् प्रमाणिय १३ वर्णमा वर्णाः प्रमाम ३६३ वर्णमायी वर्णीः १ प्रमाणिय १ योवभन्ता वर्णाः हिनाव हिन्दा वर्णाः वर्णमा वर्णाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | < प्रतिसः              |
| पत्र विषय ॥ शोव इतियों जनामा<br>क ६ दिश्य<br>पत्राप्तु = ३३ वंशास्त्र निष्ट् वण<br>पत्राप्ता = ३६३ वशास्त्रों वणीति १<br>पत्राप्ता = ६ वंशास्त्रों योगा १<br>हिमायदिक्य वर्षित<br>व्यवस्त्र वर्षत्, वणु ३६ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६ प्र <b>प</b> ार्     |
| क ० दिन्य<br>प्रमाननु ३३ वंशास्त्र निह् वश<br>प्रमासम् ३६३ वंशास्त्र वर्गीः १<br>वंश्वस्त्रः ३ वंश्वस्तुतः क्षीतः १<br>विभाविद्यव्य वर्षितः<br>ब्रह्मतः कर्षतः, कुनु ३६ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६० नारा काता ह         |
| प्रतारम् ३३ पंजायन निष्ट् वस<br>प्रतासस्य ३६३ वजास्यो वर्गीर्थः १<br>पंजायः २ पंजायन्तः प्रतीनतः १<br>निमाणवित्रवः वर्षन<br>स्वत्रन वर्षन्, पणुः ३६ ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६ प्रमाश करन           |
| प्रमासस ३६३ वर्गामधी वर्गीते १<br>प्रमुक्त ३ श्रीवशकुरा वर्गीमत्र १<br>श्रिमामधित्रव वर्गि<br>स्वरूप सर्वत, वर्गु ३६ ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dia.                   |
| पंचुतर ६ वीचधनुतर वरीमत १<br>दिमामदित्रय वर्णि<br>स्वत्रभा सर्वत, वर्णु ३६ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ∢ प्राप्त              |
| शिमामचित्रय पनि<br>संबंधन सर्वन, पन् ३६ ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वर धनिष्य              |
| स्वात वर्गत, वर्ग है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रह मतानि <b>हर</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II AME AL              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | हर पंचा प्रमू          |
| सर्वाचा ५<br>सर्वेथवि <b>द</b> दश्म १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हिंदा<br>ध्यास समझ     |

| 885        | ८ ऐतिहासिक क्षेत काव्य-संप्रह |                       |             |                             |
|------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|
| पवरावह     | ३९१ स्यापित 🗫                 | परमा <del>कियाँ</del> | 11          | प्रजाकी पर                  |
| पमध्ये     | स्तारी<br>४४ क्यतारी          | परख                   | <b>}=</b> { | मान्ने<br>पड़वी <b>हुएँ</b> |
| पम्बसी     | ३१२ वहेगा                     | परस्थी                |             | परस्की                      |
| पगुद ११    | १८४ २ प्रमुख मादि             | पण्ड                  |             | परकोकर्मे                   |
| पसुदार्च   | १ प्रमुखावी                   | पद्माची               | 68          | क्काकी पानी                 |
| पमोड       | ११ प्रसोद                     |                       |             | <b>अरनेवाका</b>             |
| पमड ११     | 24.25                         | परपष्                 |             | परिपद                       |
|            | 5 3 4 5                       | परिपर ४१६             | 386         | भावि, वरह                   |
|            | प्रशासका ।                    | परिकर                 |             | परिचार                      |
| पपश्चिम    | ३१२ प्रकृति                   | परितिकवि              |             | परिवर्गि                    |
| पर्वडिह    | ३९ पोडिस्बसे                  | प <b>िषद</b>          | ***         | अब वस्तु सळव                |
| पमतक       | ३० ६३ पत्रतक, पत-             | परिवक                 | 880         | सूर                         |
|            | वस्री                         | <del>परिनित्ति</del>  | **          | प्रहृत्ति                   |
| पदस्ता (४५ | ) tel there a                 | परिचया २९९            | 334         | वरिवे <b>च्या</b> ,         |

R स्त्र सम्बद वरिवाद सहित

पंगार ३९१ ३९३ प्रकार क्यावि परिदर्शन १६५ मवापी प्रजा पति परम्पद

पंपासह ६६ प्रकाशित करता है प्रवासन् ३८५ प्रकाशन

**प**पानित्र

पग्गदार

परमध्यी

राय र

षरंद

करनेवाका

६ प्रकाशित जिला

१४१ भग्याजीय

चनुर पुराक

परहम(१)व पचन्त्र सि

**नवत**नि

वर

प्रचापम २९१ पव(प) हरति

**१९६ काकता प्रमान** 

86९ प्र**प**र

३६७ परस्पर

म्बोन्य

विश्वप कहता है १६४ प्रवर्ष होते हैं ३१ राजिको मधिया प्रवर्तिनी

( बद्दियेष )

| ~ ~~~              | ष्ठित इ                        | क्ष्य कोप           | SAE.                                           |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| परपूरि             | १ प्रवर नगरी                   | पाइस                | १९२ पाटक                                       |
| क्रत               | २२ ३८८ प्रथर                   | पायरङ               | ५३ विज्ञाता है                                 |
| पञ्चय              | २७ पर्वत                       | पाय                 | ३ <b>५३</b> पश्चिक                             |
| पविचित्र           | <b>१</b> पवित्र <b>होक</b> र   | पाधरा               | ४१५ सीमा                                       |
| न्संसित्रह         | १ महीसा की                     | पांमरी १९६          | १९८ ३६० वस्यविद्रेष                            |
|                    | बाती है                        | पारका               | ६११ परावा                                      |
|                    | ४ १७७ प्रसाद, इपर              | पाच                 | ६ पाप                                          |
| क्सा कहा           | ३३९ प्रयाक्ते                  | पावरोर              | १ सवाबकपाप                                     |
| मास्य              | १ पसिन्द                       | पाच                 | ३६९ पार्श्वाय                                  |
| व्यद्व             | २७ प्रमु                       | पासेस               | प्रदेश पार्श्वनाच                              |
| पहाल               | <b>২৮৮ ম সভাৰ</b>              | विकास               | ३६९ देखी [                                     |
| पडिकु              | २७४ पदका                       | िमकदि               | ३६६ देखी                                       |
| पद्                | १ प्रमु                        | पिनिकवि             | ३६७ एककर                                       |
| युवर               | ४ प्रसृत, प्रदुवा              | <del>विद्य</del> नप | २१ प्रेक्षणक, इत्रय                            |
|                    | हुमा                           | विजेबि              | ३३ रचना                                        |
| पहुतनी             | २१४ प्रवर्तिको एक-             | पिम                 | <b>४</b> १९ मी पर                              |
|                    | नियोष                          |                     | (५ ६६६ प्रेम                                   |
| बर्डेंबर्          | ४ प्रमचति,समर्वे               | पिन्सु              | \$44 p                                         |
|                    | होता है                        | गिडन                | ४१९ हुन                                        |
| पुरिपत्तः          |                                | पीकीपा              | ३१९ पीडे (कोल्ड्सॉ                             |
| 'स्कृतिब           | १९५ पर्दुचा                    | 1 0                 | पोड़ विवे )                                    |
| पाचर               | ११३ पद्मान श्रीता              | पुत्रवि             | १ पवित्र करवाहै                                |
| पाचर्य ४           | १७६ सम्ब किया                  | पुरस                | १८८ स्वत्रव्यवितेएक                            |
| पीगरड ६            | ४ टब्स्ट<br>३. ३१४ विद्यारकरमा | पुण्ड<br>पुरंबिय    | १ १ एवं कर्प                                   |
|                    | १९८ वह छन्दरशस                 |                     | १९ वहुपरिवार<br>कारण करि                       |
| पार्टू<br>बारोबर । | ११० पट्ट कर्यास्थः,            |                     | था पुत्र, पश्चिम<br>वाकी स <del>्त्रिक्ट</del> |
| melas (            | पर्वा उद्गारक                  | परीमाराजी           |                                                |
| पादर               | ३४७ निरावा है                  | 4                   | प्रसिद्धाः<br>प्रसिद्धाः                       |
|                    | ,                              |                     | ~1610                                          |

| 80            | पेतिहासिक र         | मैन फाव्य-स        | पह                          |
|---------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| बुक्रिया      | <b>८१४ व</b> के     | मञ्जारी            | १६३ मी चनी                  |
| पुरविश्वद     | 254 Kips            | प्रदूसिय           | ९७ प्रभाग समय               |
| प्रदर्भ       | fon Zei             | प्रक्पीको          | १४४ प्रस्पा कहा             |
| <b>प्र</b> पं | १ प्रम्मो           | मार्दि             | ३४३ प्राचा                  |
| पूरो          | १४८ पीछे            | ग्रो≢              | ३३५ प्रयोकी इरवाजा          |
| पूप           | Ben AM              | ĺ                  | 95                          |
| वेसाचे        | ४१३ मनेख            | करहर               | १९६ क्यरानेशांकी            |
| पेलुन         | २७९ विम्या          | 200                | क्टाकार्वे                  |
| वैसारे        | 🤰 ४ प्रतेश करावा    | कस्य               | ३१ कास प्राष्ट्र            |
|               | ४ १८२ पांचब         | काबि               | ११ सन्दर्भ मान्य            |
| भी गा         | ११४ पणा             |                    | विसम् ।                     |
| <b>पोडोवी</b> | <b>१९ पद्वां</b> को | फेड्गा             | ३५९ वयः निमे ।              |
| पीपनसाझ       | ६ । बराभय           |                    | 100 511                     |
| पंचीकृ        | १३ पवित्र पानी      | काइक               | ६७ वररि <del>वड</del>       |
| र्वकप         | घर पेक्स            | 1                  | er .                        |
| वंदिय         | १ पनिषय             | 1.                 |                             |
| <u>য়ৰ</u> ৰ  | प्रदेश सूत्र        | वर्षेऽ             | ३४६ वेस                     |
| प्रवास्त्रियो | ३९९ वशाना           | वज्ञान्दर          | १४६ वजवार्व                 |
| प्रवर्द       | १५६ सम्ब            | नंद्र बराव         | र्श शोबा का                 |
| प्रविशेषीको   | १४८ समझाचा          |                    | प्रद् तर्थ बहुमानी          |
| 41414141      |                     | <b>थ</b> शीस       | १९७ वर्षीस                  |
|               | क्षाम रिचा          | मन्य प्रका<br>मराश | ३९१ वयामा<br>११४ कपूर विसिध |
| प्रमाधना      | ३३८ क्रिय कार्बक    | 40.81              | उपन्तित मृत्य               |
|               | हारा प्रमाच ए       | वरीस               | ६६८ वर्ष                    |
| प्रकाश        | १६६ कामा मध्यम      | वहरमा              | ६६६ बाहुका गहना             |
| प्रवक         | रे९⇒ प्रचर          | 1                  | Hand                        |
|               |                     | 1                  |                             |

Яξ

प्रयम्यो १९३ २७१ वेहा हुआ 👚

**१२ का प्रमास** 

वाकुमा

३६५ समा,मासम

१२ बाक्ने

## ३५२ महमा विजेष

**क**ठिन **सम्ब**-कोप

मङ हे

मद्भवीयो

मब निहिष

मनियम ऱ

संदेरीय

| वात्रोहा        | <b>२१३ परीका</b>     |
|-----------------|----------------------|
| शकाचर्          | ३९ नाक्ष्याबन्धार्मे |
| वान्द्राः       | १३५ (प्यार) बाह्य    |
| धर,यर           | ८६ प्याग             |
| <u>वीकाय</u>    | <b>४१३ बोकानेर</b>   |
| धीस्ता          | १६३ ह्रुगना हवा      |
|                 | शक्या                |
| <b>प</b> द्धानी | ३०३ नेडिए को गया     |
| ₹F±             |                      |

र६ बाकते हैं

३३ वनो 🕏

६६८ बार्च दाय

३८० सा सामा

२७२ दिवाहा बाम

का क्षाम

६ बामबा व्यक्तिक्षेत्रेन

३९२ वाष(काम)श्त (

७ बाब दक्ट

te uf ata

८५ मंहारा

**१६८ अफिन**ग्त

२७४ मरापा

६० असम करके

भ

8.5

के के चार प्रशीका

पगोद्धा

राइ मार्ग

बारहो

चारीपद्रा

इंस्कृति

वेकर १९४

₹F

नेकाड्

è è

बाहर

बाह्य वो

में बारड

विचेत

मसिक्द व

मपश्चा

बाहिब

41

|   | मर्खाः         |
|---|----------------|
| Ì | मंगी           |
| ı | माधसो          |
| l |                |
| 1 | भार            |
| ĺ | भ≅             |
| ı | मामक           |
| ı | मा डि          |
| ı | माध्रह         |
| Į | निक            |
| 1 | र्मुगन २९!     |
| ı | भू <b>वर र</b> |
| 7 |                |
| ٩ | मश्रवी         |
|   |                |

मक

भव

मा क्रेग

भावम

भाकिम

मइडी

३३ वनके ३३ चमका ध मध्यमें स्थित धविषण १ ६० ११६ २६८ ८ ३ स्वेक्टबर सन्दर्भक्ति 23 88 ३९३ मधा ३७४ मार्ची १ ६ वाद्य विसेव ८१ केंद्र, अंदरी कादरी १६५ बादि विश्लेष २९८ मात् **सर्व** ६ व पायक, मोकी 144 WZ, 26 ६६७ पसकता १ मिम्रा । ३३९ ३४*३ ३५२वाचविमे*व ३० प्रधिवामें **४५ दाग्र िश्चय** १ ९ अंरधी रागका शाम RES KEE ध १ यद १६६ ६६२ स मह बाति ३४८ घ.सर ३९६ माकापद अंग्री नता 퓌

\$४० कमरा

| 8५२        | पेतिहासिक सैन काव्य संगद      |                            |                            |
|------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| मस्य       | ३९१ मीव, सुब्रह (             | महत्त्वव                   | ५ शहामव                    |
| H          | ३६५ मत                        | सहसर्                      | ११ सुरम्मद                 |
| मंच        | ३५२ विश्वप्र दिया             | महाणसि                     | ३ सहस्यस                   |
|            | इर बीवन निर्वाद करने          | •                          | रसाई                       |
|            | तका पुरू मिन्नुक सावि         | महिषकि                     | २८ महीतक वर                |
| सञ्जू      | ३१० शस्य                      | महिर                       | ४११ मोस्ट 🐖                |
| संबपति     | ३१९ मडाचीच                    | महिराण                     | १६७ समुत्र                 |
| सम्बद्धिः  | १ सव वाक्रिय                  | महीवके                     | ९ पूछ्यो स्टब्स            |
| समञ्जू     | ३३९ मनुष्यत्व                 | महूर                       | ३९५ अडर                    |
| सम्बन्ध    | १९८ वा <del>वक</del> ्की मावा | म्बर्धार                   | ४९ शहर                     |
| सन्दिस्य   | ९६ सिरोमनि                    | महूच                       | ६२ ज <b>स्</b> य,सहरा      |
| मञ्        | <b>१ सम</b>                   | मंडप                       | ३९९ आंडना                  |
| मनुष       | २३ मनुष                       |                            | रजना करना                  |
| मदान्ति    | <b>३६ वेदाल्ती</b>            | वार्षद                     | १९७ इन्हा                  |
|            | वेदान्यशासा                   | सरमेन                      | ६८७ वायव                   |
| सङ्ख       | १४४ तका नाव                   | अर्जिंग                    | ३६३ मनि                    |
|            | विसंप                         | शांचपह                     | ६५१ संडपरे                 |
| संबुगाववड् | १ ५ रागित्री                  | मांदी                      | १६७ वडाकर                  |
| ननभिवरि    | २७ मनके भीवर                  | सार्क                      | १६४ ६४४ बाय विवेष          |
| मनग्की     | ३४६ सनकी वंग                  | भागम्                      | १३ सातंबद्ध द्व            |
|            | भाषन्तिम समसे                 | भावनि                      | १ ५ रामका भाग              |
| भवगङ       | ३० महाल, हाथी                 |                            | अस्त्राक्षी                |
| भवत        | केश सम्ब                      | माक्रिया                   | ३४५ सहस्                   |
| मगरदरी     | १६४ समुत्                     | मानावम                     | १९ सामोपन                  |
| मक्रिया    | प्रदेश कर                     | मि#प                       | ११ ३७ मिप्साल              |
| मक्रदवरह   | १५ चरणा प्रभा                 | [मिनुचि                    | ३७ सित्रमी                 |
| मक्दार     | १७७ गाग विसय                  | -<br>विम् <del>वास्थ</del> |                            |
| मनदाद      | ₹*                            | -                          | हती <b>प्रतन</b><br>- C-3- |
| मध्भवर्य   | ३४ अनव करना                   | शिमक                       | <b>३९५ वस्त्र विसेप</b>    |

|                      | ~~~~                          |             |                    |
|----------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| HT.                  | १७८ मीठा                      | 1           | ₹                  |
| मिष                  | ३६६ निष्य गुक्त               |             |                    |
| पुक्रीची             | १५९ छाङ्गा                    | रऋ          | ३५ शस्य            |
| पुरसद्धि             | १९ माश्र स्वड                 | रंशविषड     | ३३६ प्रसम्य किया   |
| प्रिया               | २८९ कोड़े                     | र्र क्या    | <b>\$</b> \$2      |
| g-mg                 | ३० काता है                    | रणवि        | ३०० राग करते हैं   |
| मुस्थित्             | र ३८५ सुनीब                   | रमा         | ३८८ वस्ता है       |
| सुनिविष              | ३१० स्टब्स्                   | रक्कार      | ३३१ शाबाज विशेष    |
| <b>युनियस्य</b>      | <ul> <li>सुविका पह</li> </ul> | रहवागर      | < रकाकर शाह        |
| दुरंगी               | ९१ स्वूजंगी-श्रो              |             | का नास             |
| मुरमं <del>डचे</del> | ८ सद्द संद्रम                 | रकायकी      | १८ रखाँकोमक्की     |
| र्नुहप <del>वि</del> | ३३० स्वाचनिका                 |             | (समूड)             |
| र्गुक्रका            | ३४० म् क्रीवाका               | रमसोक       | १९९ इपॉहास         |
|                      | े भीर                         | र्शमस्त्रह  | २४ रसम करवा        |
| <b>4</b>             | ३९२ मुख                       | रमा         | २६ रस्य            |
| मृची                 | <b>४१६ जोक्</b> कर            | रक्जारहा    | <b>३९४ रजाकर</b>   |
| मरड                  | १ ४ मेरा                      | रक्त्रावर   | ९ रकाकर            |
| मेकिय                | <b>३</b> ९६ निक्कार           | रक्ताइ      | २६ रस              |
| मबद्रा               | रे <b>रर वह बू</b> ख          | रविभावो     | १४७ शानाम्         |
| मोधर्म               | ३२२ भर्जु                     |             | ६ ६८८ वर्मग        |
| मात्रम, सी           | म्म दर् <sub>१८९</sub> ग्रीख  | रकी ११      |                    |
| मोरड<br>मोस          | ९६ मेरा                       |             | इपें               |
|                      | २६१ सचा                       | रकियावनिध   | ३ ७ छन्त्र,समोक्षर |
| मोइनोकि              | १ ८ साहनेवाको                 | रक्षिमासकाः | वर्षः वर्षः छन्तः  |
| मोद्योपाडी           | वेक, मनाहर वेक                |             | रस <b>णीय</b>      |
| <b>ाम्बरवाजा</b>     | ३ १ मोद्दर्दे।<br>ध           | रह<br>रोक   | वक १९५ रम          |
| यागामिक              | थ<br>१६४ <b>वश</b> च्यी       | राक         | २७१ गरीब           |
| THE                  | १७९ मुधमें प्रधान             | 444         | ३४३ रचित्रा        |
| •                    | for Annual                    | 1           | क्काना             |

| 808                                           | <u> ऐतिहा</u> सिक                                                                                                                                     | कैन काव्य                                                                             | संभद                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रायस्य<br>रिम्रा<br>दरी<br>दमकम्              | ११ राजाके<br>१६६ रहा<br>१६६ २८४ शब्दी<br>४९ धंडगते हैं                                                                                                | र'स<br>कार्य                                                                          | ३५२ सहै बीचपर के<br>कान की<br>सहजाति<br>३ ४ कावक                                                                                                  |
| वर्षः<br>यक्षिप<br>(क) म<br>समृह<br>समृह      | २८६ व्यक्ति वय<br>१७ क्या पट्ट तथ<br>१९६ कर<br>१९९ क्या अच्छ                                                                                          | काची                                                                                  | ३ ६ एक दामायसे<br>२ ज्यारा<br>३ ४ स्थासी<br>१६८१२४४१ त्रसंके<br>२५९ वाहर विकिय                                                                    |
| कड़ी<br>कड़<br>कब<br>कब्प<br>कवित्र<br>कवित्र | १६५ सच्छी<br>१६३ सच्छा<br>९ ६६६ वर<br>१६६ करक<br>१६६ करक<br>१६५ करते<br>१५७ पासकर                                                                     | किह                                                                                   | १४ किया<br>२ इत् छुक छुक्कर<br>इत् ल्योकायर १<br>इरण डिसाय<br>२ लोग<br>१ ४ कोसॉका                                                                 |
| ष्य प्रमती<br>रेक्षी<br>रेडिजी<br>रोड्स       | १४१ धर्मेका उप<br>भाम<br>१३१ प्रमाद<br>३९ राहिची<br>४ भ म स<br>छ                                                                                      | कोड व<br>व (व) वकु<br>वप्रतवन्त<br>वक्र<br>वक्र                                       | १६ काम नहीं<br>ख<br>१ चळ, रुड़क<br>१९ साधवान<br>३५३ द्वन                                                                                          |
| स्थितर<br>स्थापित्रम्                         | हर स्वानंत्रि हाना<br>१९७ स्वानं<br>१९९ स्वानंत्रन्<br>१९९ स्वानंत्रन्<br>१९० १६० त्रसी<br>१ नगा स्वीनं<br>१ से स्वारंत्रास्त्रा<br>विवारो स्वास्त्रा | वडा<br>वहा<br>वहुत<br>वहुत<br>वहुत<br>वडारो<br>वहुडूड़<br>विश्वा<br>वहुडूड़<br>विश्वा | १५ हेर्ड बत्तर वर्षे<br>१५८ वडा<br>१५ वडा<br>१५ प्रतिव्ह<br>१९९ श्रुव्यातार्वे<br>१५८ हुव कर्षे<br>१५ वजडा प्रतर<br>१५७ धायक विवे<br>व्यापार्वे । |

| कठिन स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | क्ष्यु कोष ४५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| किंदिन हां।  क्याद १६८ वर्तमान कहा  क्याद १६९ वर्तमान कहा  क्याद १६९ वर्दमान कहा  क्याद १६९ वर्दमान कहा  क्याद १६९ वर्दमान क्याद स्थावाद  क्याद १६९ वर्दमान क्याद स्थावाद  क्याद १५९ धर्म व्याद क्यादा हमा  क्याद १५९ धर्म व्याद क्यादि  क्यादि १५९ वर्दमान क्यादि  क्यादि १५९ वर्दमान क्यादि  क्यादि १५९ वर्दमान क्यादि  क्यादि १५९ वर्दमान क्यादि  क्यादि १८० वर्दमान क्यादि  क्यादि १८० वर्दमान क्यादि  क्यादि १८० वर्दमान क्यादि  क्यादि १८० वर्दमान वर्दमा  क्यादि १९० वर्दमान वर्दमा | वासारिम १७) वनारिस माण्ड<br>वासारी(म)४ १) वाबसायाय<br>यांच्या १६९ वंड्या करनेको<br>वाह्या १६९ वंड्या करनेको<br>वाह्या १६९ वंड्या करनेको<br>वाह्या १६९ वंड्या करनेको<br>वाह्या १६९ वंड्या करनेको<br>वंड्या १६९ वंड्या करनेको<br>वंड्या १६९ वंड्या करनेको<br>वंड्या १६९ १६ व्या प्रत्य<br>वाह्या १६० वंड्या करनेको<br>वाह्या १६० व्या करनेक<br>वाह्या १६० व्या करनेका<br>वाह्या १६० व्या करनेक<br>वाह्या १६० व्या करनेक |  |
| बाह्य ३१ कवत योग्य  <br>(प्रश्नात्त्रय<br>काल्य)<br>बाह्यत्त्र १४२ ताल वादिये<br>से बाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | िविज्ञा १४१ विधा<br>विद प्रदर्भोड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Annalist to and the Annal Shall |                        |           |                           |
|---------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|
| विवडिह                          | ३१९ विक्रम्बत          | ==        | १११ वाच-किये              |
|                                 | करता है                | इन्दारक   | २७१ देवना                 |
| विवाध                           | <b>३३ विद्या</b> ल     | वेडन्बिय  | इक् विकृषेता की           |
| विकासी                          | रेथ रेवद निजानी        | नेगड ह    | १३ ३१४ विस्त जीर          |
| विध्यस्य                        | ९ प्रयद डोना           | 448 6     | (११८०   यस्य = ११०<br>वास |
| -                               |                        | L         |                           |
|                                 | स्कुरायमान्            | वेद       | ३५५ क्यार                 |
|                                 | दोगास्कृतित            | वेयावकसार | ११९ वैवाष्ट्रत्व समी      |
|                                 | क्रोचा।                | 1         | शेवा                      |
| विम्पीय                         | ४ विम्पित              | मेशकि     | ३१६ विकास ग               |
| विसामह १।                       | ६८ ६९४ विमर्ध करता है। | 1414      | करके सीम                  |
| बिमासे                          | ३२१ सोचकर              | 1         | करके साम                  |
| विलॉ                            | ३१८ वोधों              |           | चा                        |
| विकोच                           |                        | l         |                           |
|                                 | १९१ नियस्थाका          | माच्यो    | ३ शायव                    |
| विवदप्परि                       | ११ विवित्र प्रकारसे    | सीयक      | ६२ भीष                    |
| विविद                           | २ विक्रम               | सर्वे     | <b>∂१ जबना</b> गिरमा      |
| विषद्ध                          | १७ विषय                |           | द्रपद्मशा वरमना           |
|                                 |                        |           |                           |

पेतिहासिक जैन काम्य संप्रह

896

भिन्ते ११८ होताँ।
विश्वस्था १११ विश्वस्थाता
विश्वस्था १११ विश्वस्थाता
विश्वस्था १११ विश्वस्थाता
विश्वस्था ११ विश्वस्थाता
विश्वस्थ ११ विश्वस्थ वर्षः
विश्वस्थ ११ विश्वस्थ वर्षः
विश्वस्थ ११ विश्वस्थ वर्षः
विश्वस्थ ११ वश्यस्थ वर्षः
विश्वस्थ ११ वश्यस्थ वर्षः
विश्वस्थ ११ वश्यस्थ वर्षः
विश्वस्थ ११ वश्यस्थ वर्षः

विस्की **११५ प्रीप्र** १७१ सामाच्यारी पदायसम्बद्ध विद्याल ३७१ प्रभात s शास्त्रवस्य कार्य f-fk १ किरि विदिसाम ३३ विविधार्ग विद्वा **८४ रहिल** स ብስ सर्वदय **बीबाइ**स्ड PERS ३८६ सन्। उन्दर्ध

> १ ३९४ सफना १९९ अच्छा

|                       | <b>क</b> ठिन                  | शस्त्र-कोप   | 8210                        |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|
| नवरी                  | <b>४१३ सच्छी</b>              | संयारड       | १ २ ३१५ संस्तारङ            |
| समाह                  | १६ मित्रपना                   | संयुधिड      | ५ संस्तव किया               |
|                       | मिश्रवा सद्दा                 | सम्बायह      | <b>१८ सद्दशक्ते</b>         |
|                       | क्स                           | समक्ति ३     | ९ १३० २१६ २८                |
| कारी                  | ∤ ६ सारा                      |              |                             |
| न्याह्यस्य<br>महोद्धि | ग ४ ०३ ६ स्वर्गीर्थ           | i<br>. समस्य | सम्य <b>श्र्य</b><br>२१ समय |
|                       | ९१ संखेवस                     | समय          | ३१ धमज                      |
| र्मचबर्               | १३ १८ संबद्ध                  | समरबी        | १५९ माठा                    |
| संधातह<br>सर्वात      | १४२ सावर्षे                   | समर्थेड      | ९६ माद किया                 |
|                       | ६ १ वास 🐧                     | समबद्धि      | ४ १३४ समान                  |
| मेक्स<br>र्मान        | १ संयम                        | समबाय        | ५६ समृद                     |
| मंडचु<br>संस          | ३१८ सयुक्त, सहित              | समापै        | अरुव देखा है                |
| न्दर<br>मैदविड        | ३वर सन्द्रया                  | समिद्द       | ३६० सपद                     |
| मध्यक                 | ३८७ संस्था <u>पित</u><br>किया | समाञ्च       | १६९ स्म्राम                 |
| संद्राचित्र           | \$50 20                       | समासर        | ३३८ समबमा वचार              |
| महिन्द                | र संस्थित                     | सम्बद्ध      | २ ४ सामने                   |
| শতিশন্ত               | ŧ "                           | संपन्        | ३८५ पर्देश                  |
| मंत्रद                | १ सं <del>तु</del> च्य        | संस्य        | १९ संप्रति                  |
| लडू वि                | ३०१ वर्ष शह                   | संबग         | ११६ मंगरते अरा-             |
| मार                   | १९४ १९६ सत्तरह                |              | सीनता वैशास                 |
| नवरमेरी               | २७६ प्रकारकी                  |              | माक्षाविश्वापा              |
| मचु                   | ३० सरम                        | र्मश्मी      | १४७ १३५ स्वेगसान            |
| मस्य                  | ३६८ मार्च संघ                 |              | ३४३४२ ३५८ सध्य              |
| मरीच                  | ३०९ ४मेला ८६व                 | शका          | ३५ शास                      |
| मरस्य                 | ११४ धदा                       | सम्बाह       | ३३१ ३६२ बाय विशय            |
| मरी<br>मरि            | 40 24 25                      | सरमरि        | १४३ वरावरी                  |
| 475                   | २ शक्त                        | म            | वे वे स्वर                  |

३० स्वरमे

१३ प्रशिव

ममूर समूरी ६८ ८९ वीलवाब

वस्यः वन्दर

| 846                | ऐतिहा सक जन         | माण्य स्थाइ    |                                |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|
| सकदिवह १५          | ९६ १६८ १८६ मर्ससा   | साम्ब          | १३८ झामेबा गासक                |
|                    | की काली है          |                | हरव सामन                       |
| <b>धन्द्र</b> विशि | १९ सर्वावंशिक       | सावद           | <b>छ ३३ आस</b> क               |
|                    | (शकुकरवि नवी)       | सासन<br>सामानी | ८९ सासन<br>१९४ स्वरमी बन्द्रकी |
| स्वदुरुग           | ३९३ समाने           | साहितान        | १३ स्वरासिङ                    |
| स्रवि              | रेक्क सम            | सादिय          | ध सामग्र किया                  |
| <del>UM</del>      | ३ सर्वे             | साइचि          | ३ साम्बो                       |
| सन्बरिय            | ३१ रावर्वे          | सिश्चाका       | ६८ शक्तां, वादन                |
| संसदक              | ३५ क्याचर चीह       | 1014101        | िमोप                           |
| सहस्रह १           | ११० समा             | सिन्द्रह       | । सिंह शोकांका                 |
| सहस्रद             | २७४ इवार सिकर       | Rodo           | ३५ सिक्त सिंह                  |
|                    | वाका समित्र         | 11.4.          | होवा                           |
| सदस्य              | १९ सर्वे १          | विमाच          | ११६ वाच्याच                    |
|                    | किंग्मगका           | सिग्तिकी       | ९८ सिग्मीर                     |
| सहिए               | ९८ डीक, विस्तव      | सिरि           | ३२ हिएमें                      |
|                    | हे स्वर्धी          | सिरीव          | क्ष श्रीको ( <del>प</del> ्रि  |
| सदिवर              | १९३ सभी             | ĺ              | क्रम इपी                       |
| सङ्गढिना           | ४४ धन नष्ट हरू      |                | <b>क्</b> षमीको 🕽              |
| सायक               | रेके सन्दर्भार      | सिष            | १ चित्रः, 🖼                    |
| सामग्री            | प्रदेश संस्थानी     | सिश्रमा        | १ ६ सिन्ध्राय                  |
| सावा               | utt mus             | सीकविष         | १३४ सिमाना                     |
| आते.               |                     | सीमङ्          | १७९ दि होता है                 |
| सावित्र            | ११७ साती            | सीकि           | १४ श्रीक                       |
|                    | केश सा <i>न्य</i> न | सीव सीवि       |                                |
| साबू               | ६४४ सामुल           |                | १७३ ६९७ विद<br>३६६ अपूर्व      |
| सामाइक १           | ६११४ सामाविक        | यह<br>सम्बद्ध  | ३३३ एत व्यवस्थ                 |
| सामि               | १६९ स्वामी          | 444            | SEE COLLEGE MAIN               |

|                                    | <b>फ</b> ठिन झ                                  | म्-कोप                            | ४५६                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>पर्गर</b>                       | ११४ किया चन्द्रव<br>सुक्तनेपर                   | द्धरंगी<br>दुरदम                  | ६६३ अच्छेरंगवाकी<br>५१ क्षाहम-करपहरू                  |
| यकपरन<br>स्टब्रोजी                 | इण्ड्रास्य<br>इण्ड्रास्य क्रोसक<br>गालवाकी      | स्रत् <b>वर</b><br>क्षरसाक        | २९ कत्तम दे <b>व इ</b> न्द्र<br>२६२ क्तम              |
| दक्षित<br>धनवीच<br><del>धन</del> व | ३६ सङ्ग<br>१ ६ सन्दर हरूजा<br>६९२ शोतिमान्      | सस्याम                            | १९२ सस्य<br>८९ सम्बद्धान                              |
| वरितर                              | सदाचारी<br>१ छ जेविचन १                         | सुन्धिद्यं २४<br>सुद्धम<br>बहिनद् | २८ ४६ स्-विदित<br>२. सुचर्मा-स्वामी<br>३९७ स्वामें    |
| क्यन<br>धरनाध्याच<br>धररपरि        | १८९ स्थान<br>१७ स्वानाचार्य<br>१ अध्यो तरह      | वहु<br>सुंचारी                    | ३७२ सन<br>१८१ मीठाई                                   |
| छपनिक्तिम<br>छपनिमित्र<br>छपपाड ग  | २ छप्रचित्र<br>३१२ सन्प्रसंसन<br>१५७ ९ छ प्रयाह | स्प्योपम<br>स्रिमंद्र<br>स्पनि    | २९२ सूर्यके समाध<br>६ सूरिसम्ब<br>६४१ समबा            |
| चाम ह (इ)<br>इमवि                  | ११६ इर्जमिनियी                                  | स्रव १७ १                         | १६ १६४ चम्म धीमा<br>स्पन्ती                           |
| <b>च</b> मरिक्शंत                  | गारि<br>१ स्थापन किये<br>जानेपर                 | सोगत<br>सास<br>साहस्माप्          | ११ क्यान मीनः<br>१९१९६६ सम्पोतः सद<br>छन् । भीनमं देव |
| स्थापनि<br>स्थापना<br>सम्बद्धि     | इटर बाद करके<br>इक्ट स्वयंत्र<br>य सुवाबी       | साहासमे                           | कोकका दुन्त                                           |
| करग <sup>्</sup> वे<br>करगुरवि     | १४५ कामचपु<br>१ वृहस्य तके<br>क्षतान            | सीय<br>म्युर<br>स्बृ              | ३६ सदस प्रासाह<br>३९ स्ट्रा, सून                      |
|                                    | समान                                            | 1.42                              | ११६ से                                                |

८१ महोस्प ! दीका ३७० जिल्हा करवारै दिक्तिह १६६ वट मदब **१**इस**च**न ३७५ होगा रुक्तर ३९६ पानिपहण <u>इंग्</u>य ९९ होंस अभिकारा संस्कार ≰सि १११ सामा नेद दर्गास, हमान्ड ३७० स्तारा ≝सेवी विचेष इरि ९८ सूर्व हुंबा सवसम्पणि ३४ ह्रांबासर्पिनी हरिस 355 84 क्रोसाव हीव स्याच्य १४२ चप्रदे समझ दारिष ३३ दार वाना ३७० हे, की क्षेत्रा दिव ३०१ मध ¥वि

पेतिहासिक जैन काम्य संगद

860

डीचड



१९९ क्य स्वर

१९७ होंडे (पर) देखा

## विशेष नामोंकी सुची

268 252 257 228 222 224 æ रहर २४१ वस्त रहा २७४ १७५ भर्भचा १८१ **\$\$8 \$48 \$48 \$48 \$44** मिक्कर दशके वह क्षेत्र कर क भनिक्द 685 महे बर कह कर ८ ८१ ९१ ९१ धनेकान्त (स्थाइवाह) स्वत्रताका३११ \$2 44 44 45 £ 5 £ 5 £ 5 जनुषोगद्वार (सूर्व) 125 रें ८ १ ९ १२१ १२३ १२३ १२५, **धमनकु**मार ₹२व १२८ १**२९ १३१ १३**० १**३**७ *जन्म*तिकः 35, 5 रेकेड वर १४४ १४६ १४ १५९ मनपावसूरि ११२ २४३१४१४ १४२ १७९ १८९ वक् 40 220,200 200 224 222 224 वस्तराज 846 BE २९७,२९९ इर्ड इर्ड ३३६ ह्या भजमेर ४ ९ ३१९ ३४३ ३६९ ३६६ **अभवविका**म 258 भजाइंदरे \$66 **असरमा जिल्**य **288 584** 

48

243

मजित्रवाहय 2 \$ 112 \$ CE धारण्डार 164 664 न जिल्लासिय ३२२ व्यसर्गिष्ठ (विश्रप) 486 **न**डीमय ब २९७ समग्मी ERS ECS. समयोहस 3.5 शन्तिका (अस्ता) ३ ४३ १६७ ममहित्तु (बारव) १६ १६ १७ १८ १९ १७ १७४२ १ ६१६ ४ र्द्र १७ २९,४४ ४७ ९८ ९९,६ 🗱 आसेर

\*८,१०१ १ ६ ११८ ११९ १६ १६८<sup>|</sup> असाइती



ध धर्मनि

आर्थर द्विष

मार्वसमूत्र

मार्थ दशस्य

माध्संयूचि (संबूचिविवन)

माध्यक्राविरी

४१ २२१

प्रश्र २१६

88.88

당한 학학

**४१ दर** 

100

記者 在自己的主义化

R MERECIPE

396 39H

201 **मापर्गग्** 

88€

244

242

आ

🔝 tan ted tec'edt enn

43 42 44 230 234

४६२

समे बन्द ममीयने

ध्यीपाद्य

श्यवसर्ग

बरहर

धयक्योका

भष्टसङ्ख्यी

मनग्रद्धानं

**चायवतार** 

नाचाराष्ट्र

वर्धशाम

मान्द्र(रक्ष

सागरा

|                             | बिद्यंप भागीर्ष        | ोस् ी                       | ४५३                     |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| मारागम                      | 11                     | अव्यक्ति कड                 | 146                     |
| मास्य                       | 33,4                   | ated.                       | \$ CC \$ 02 \$28 854    |
| भा <b>रस्यक्तृद</b> ृष्ट्वि | 1 103                  | <b>उद्</b> वनिद             | 9.00                    |
| साराज्यस्थ                  | EAR SCS SCd            | <b>बचातवसृ</b> रि           | 48 85 A3 5mc            |
|                             | १४६ १९२ ४१७            | 224,322                     | *** *** *** ***         |
| मास <b>र्वाद</b>            | \$45                   |                             | 884 888 VRB             |
| 1                           | F                      | क्यास्थावि (                | बा <del>यक)</del> ४१२२१ |
| <b>TAT</b>                  | \$40 \$4 6 \$45.       | ]                           | न्ह                     |
|                             | 44 347 342             | <b>व्य</b> चनपास            | १८५ १९४                 |
| <b>ERING</b>                | 14                     | <b>व्या</b> य न <b>र्</b> य | दको भादिनाम             |
| TX.                         | **                     | क्रिपिमव                    | < 554 53m               |
| क्ष्म मो                    | 31                     | - mail or mail              | 685 688                 |
| रेग्स् श्रहा                | **6                    |                             |                         |
| ,                           | ब                      |                             | भो                      |
| <b>र</b> मनेच               | \$23                   | कोश्य (का                   |                         |
| रमन श्वर                    | देखा भागरा             | 1                           | शासन्य वरेखः) १६        |
| <b>रम</b> नपर               | ec to 148 fet          | 46 44                       | 1 4 m es es 193         |
| श्रीमप                      | 3 %                    | 1 4 4                       | १५१ १६३ १६३ ६ व         |
| SM STOWN                    | वेको गिरनार            | 414                         | *******                 |
| वरारीम                      | * \$ \$? \$# <b>\$</b> | 641                         | e sus sue ses nes       |
| <b>बळ</b> महे               | 4.0                    | Į                           | र्स                     |
| <b>र</b> चराच्याच्य         | १६६ ४४९                | मैन्देश                     | 48                      |
| <b>दर्</b> य हरन            | \$48                   | अंगार                       | 111                     |
| वद्श्याम्                   | VĄĄ                    | धीपड                        |                         |



क्षवासती

करपान (नेनकोरके राउक) १८६ करपाथ (हेशके राजा) ३५८ ३११

299

FRE FRE PRE.

करक विजय

111

|                                  | विदेश नामी क   | ो सूची                 | 864           |
|----------------------------------|----------------|------------------------|---------------|
| करपानकाहर                        |                | कीरदुव                 | 159           |
| <b>ब्रह्मा</b> लसम्ब             | 98 98          | <del>प्र</del> शुक्रीम | 23.23         |
| करपासबीर                         |                | <b>कंपनाथ</b>          | 384           |
| वस्थानगर                         | 2 0            | <b>अ</b> श्चरम         | ***           |
| करणा <b>यह</b> र्ष               | 280            | <b>इ</b> मारपास        | s of sea for  |
| विद्वित्स                        | 59             | क्रमोग                 | 254           |
| व्यक्तिराम                       | \$45           |                        | 23.5          |
| -6-                              | CR REW Y       | प्रवरा                 | 45            |
|                                  | 158            |                        |               |
| <del>घन्दर्ग</del>               | 884            | कुराकपीर               | 5.0           |
| andis.                           | 844            | -                      | 453           |
| कमूर                             | 23             | श्रुनाकविजय            | 311           |
| <b>परपंत्री</b>                  | 200            | -                      | 314           |
| কালিভাবাৰ (কাৰ                   |                | कुरान्त (शाह)          | 106           |
|                                  | * * *          | वंपरविजय               | 849           |
| काशीराम (कवि)                    | 168            | graperin               | 166           |
| काशी                             | e              | करवा ५१ ५              | 4 4 4 4 4 dex |
| काम्मीर का                       | 828 889 888    | केमस                   | 59 306        |
| कान्वितस्य                       | 463            | क्या                   | 144 144       |
| विरमाचनी                         | 328            | कीपरसाह                | 468.0         |
|                                  | £48,2 53 5     | कोरश                   | 434 343       |
| <b>धीधी</b>                      | 44             | कारीयाध                | \$83          |
| कीर्णिवद् म                      | 111            | कोधरी                  | 28 9 6        |
| ৰ্থালি বিসৰ                      | 848 865        | कीश                    | 111           |
| <b>की विशिध्य</b>                | . 84           | कोडिमर                 | 787           |
| <b>यो</b> चिरस्यमूरि <b>(</b> धी | नुरस्क) १      | क्षांनद्ध (ग्रजा)      | - (*          |
|                                  |                | <b>को</b> ग्दा         | 8 445         |
|                                  | 35 A\$5 A\$2 1 |                        | २१५,०३€       |
| €µ3₹                             | 33             | कामुरी बदोन्सव         | 101           |

| 844                                                   | <u>पेतिहासिक</u>                        | जैन फाव्य-संबद्            |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------|
| कौरव                                                  | 275                                     | क्रांक्सी                  | 11             |
| <b>स</b> माक्तवाब                                     | 3543 43 0                               | शंचसी (क्रियराक्रस्रि      | F5 FF5 (       |
|                                                       | 1 6 2 5                                 |                            | 242 245        |
| <b>स्रेमधी</b> चि                                     | 2 €                                     | <b>चेवर्सीड</b>            | 48             |
| क्षेमशाचा                                             | 222                                     | च्येस (चंश)                | 141            |
| <b>क्षेत्रगड</b>                                      | 9                                       | चेंगकर                     | 188 188        |
|                                                       | _                                       | चेमराज                     | 588 86¢        |
|                                                       | स्व                                     | - 64                       | हो क्षेत्रराज  |
| =च्यपवि                                               | \$\$<                                   | <b>ध्रमहर्य</b>            | 1,29           |
| क्यानची                                               | 1.5                                     | चेमांस                     | 4.6            |
| ACQTION OF                                            | 4 0 6 68 48 58                          | विक                        | कृ वस्         |
| 44 84 80                                              | प्रदेश वर्ष वश्च वर्ष                   | चौचरा                      | 385            |
| 40 44 85                                              | 12 18 16 CE CE                          | चीमात (चीमाचत चीम          | प्रिरि) १६     |
| 28 24 22 5 5 5 5 6 6 8                                |                                         | १९ व वृद्द अब अट एक् १९ ९  |                |
| हेर हरूप हरूर हरूर हरूर हरू<br>हेर हरूप हरूर हरूर हरू |                                         | 2 2 2 2 4 2 4 22 224       |                |
| 23 C PW 91                                            | ce the the file                         | \$mc \$c8 \$44 \$48        | 755.58         |
| 2 de 2 ma 2 m                                         | is the tan the                          | 249 269 989 986            | 144 344        |
| 254 38 4 29                                           | F F P P P P P P P P P P P P P P P P P P | Ąe                         | f featta       |
| \$25 349 BI                                           | त्य म्बर्ग २९२ ह २<br>विकास मध्य मुख्य  |                            |                |
| 23.20                                                 | Rie Bie As                              |                            |                |
| •                                                     | क्षड क्षड                               | गमसिंद                     | 545            |
| चारीया                                                | 854                                     | वक् <b>त्र</b> माक<br>गधका | 256 505        |
| क्रीक्र                                               | 844                                     | गरमक                       | १४३<br>४१२ ४१३ |
| व्यीमह (कुळ)                                          | **                                      | गन्यति                     | 248            |
| मुस्याकर्षह                                           | 3.4                                     | गमबर(बोपड़ा)गोत्रेश्व      |                |
| क्षेत्रकृष्टे                                         | <b>1274</b>                             |                            | धो चोपका)      |
| चेडकार                                                | \$6 \$65                                | गर्निक्क (व्यक्तिक)        | 41-1-7-7       |
| केटमर                                                 | ct                                      | United (colonell)          | 1.6            |



| ४६८ ऐ                          | येतिहासिक जैन काव्य संगद |                                  |                         |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| चोसड (जिमसासर सूरि)<br>बांध्या | १८१                      | क्षोदास्त्राका (व<br>(कोदारीक्य) | बूपाक्रम ! )<br>२९४     |
| भौगसी गर्भ ४३ ८१ व             |                          | 3                                | त                       |
| बंदकोति ।                      | 196 30                   | काक्बंद्र सूरि                   | 101                     |
| क्षान्छ (क् <b>र</b> ) ११६१८   | २१२७,<br>४३ ३ <b>३</b> ९ | क्यों (शाविकां)<br>सबकीर्षि      | १६<br>गुरु पुरुष प्रदक् |
| <b>५ इत</b> वाला               | 344                      | व्यवस्था म                       | 685 fes                 |

d eh ज्यवन्त् (बोक्कावासी) २*०४* १*०*९ क्यवनी

158 अक्टबी 116 मनदारम

48 **बहुरेडि** बहुआज 823 र्वज्ञ्चिं 44,748 चेपायुरी 884 ĒΑ वरविद्वासन शांगादे 488 जनवस्र २ ल ९ २६९ चौरा (चौक्सी)(कोराहा) ७६ १२६

वरम्बकानि १२७ १२८ १२९ १३२ **WARE** चीवरी (संस्काक) 98 चंदग्री क्षमाक्षिप (क्षमहामी) 683 85m

808 289 976 11 र्षांगरी (प्रावंड) जगन्ताम 24 414 8848 षोपसिंद (सावकीके) 14 111 वक्सापर 4 4 4 4 4 4 6 C व्यक्तिह चीयमर १ १०६ १२७ १६८ १६८ अवसिंहसूरि 838 232

क्षमोम so wa 884 48

वारानेर Ą २१९ जगर्माः

43 300

सकास ह Director Market

140 284 \$5= वयोग 116

GI BELLE twa 11

DISTE देश्च हरेट शुरूष श्रद्ध अर्थापीर पाइसाध-ब्ध

ŧ

| विश्वप नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | र्गंकी स <del>ुपी</del> ४६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विद्याप नामं  कालसम् १८०  वाहसम् वाहसम् १८०  वाहसम् वाहसम् १८०  वाहसम् वाहसम् वाहसम् वाहसम् १८०  वाहसम् वाहसम्वाहसम् वाहसम् वाहसम् वाहसम् वाहसम् वाहसम् वाहसम्वाहसम् व | शितकार्था (०) ०१० ४<br>११ विकास स्थाप (०) ०१० ४<br>११ विकास स्थाप (०) ११० ४<br>११ विकास स्थाप (०) ११ विकास स्थाप |
| रेण्ड र १०१० २०३ २२६ २२४<br>१६ १४० २६२ ३१२ ३११<br>१८२ १ ० ३१६ ३१४ ४४३<br>जिस्हासभ्य सहिस्रों ४८ ६<br>विस्मृतन्त्रसमीर ४०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | इथ्य क्षेत्रहरू स्वकृति हु त<br>इस्त्रहरू हु हु त्रहरूक<br>सक्ताक क्षेत्रहरू<br>ध्रम<br>जिल्लाहरूपरि (७) व्यक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| पेतिहासिन | जीन का | ध्य सीमह |  |
|-----------|--------|----------|--|
|-----------|--------|----------|--|

| A                               |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| बिनवन्द्रस्रि (वर्गपटे) ३३०     |                                            |
| सायर सुरिसासा                   | धर वह                                      |
| जिनकाम्स् [पृथिकां] ३३८ ,,      | बिमसचित्रपूरि २५११६२१५                     |
| जिन्द्रमूरि (देशह ६) ४३ ४३१     | ३९३ १९७                                    |
| 483                             | जिल्लाह (ब्रामाक्षत्रण) प्रश्चित्र रवद     |
| जिन्द्वसूरि १ र ३ ४ ५ ११ १५     | क्रिनमह (क्रियमह) सुरि १९३७                |
| र १६३ हर पर वह बच्चर            | इंक्ट्रेड इंच इंट प्रट वर रहर              |
| कर दब दक हरू रहर रकर रक्ष       | १४४ १७८ व च बहुत रस्क ररद                  |
| रेक्ट रेट्ड ११६ १११ ११६ ११७     | वक्ष व व १ श व श व १ १०६                   |
| 444 444 374 374 347 446         | 864 849                                    |
| the fire tot for feet fielt     | जिनमोल्बस्रि ३३३४                          |
| जिन्देवस्ति १११६१४४६            | मिनमाजित्वसुरि ५८ ७९ ६९                    |
| विनयमंस्रि (श्रेष्ट) ३१३ ४२३    |                                            |
| जिनमर्मस्रि (सामरस्रि साका)     | 4 45 44 48 48 48 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4    |
| ten ter be sie sie              | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      |
| विषयांस्रि (नियक्क) ३२१ ३३२     | १३६ १०८२ ७ २१७ २२६ २२६                     |
| निगमित्रियुरि १३६७८९१           | \$\$ #\$\$                                 |
| 29.98.9. 30.30.00.00.00         | क्रियमेस्स् रिशाप्त १२३ ४२६                |
| 28 68 x 20 58 50 38 8x          | जिम्मेक्स्रि ११४२                          |
| at at at an incrett sea         | जिल्लुशिस्त्री १३४                         |
| set susmo tie bie fal           | विमयभित्र ३६४                              |
| अन्य स्वाध                      | जिनसानसूरि श्री १४१ १४२                    |
| नित्रमन्दि । ६६ १६ १६ १६        | रक्षद्र रक्षप्र रक्षद्र रक्षद्र रक्षक रहेर |
| 3 34 34 An Loc of made          | 64 860                                     |
| street tirle fer                | जिलराजसूरि (१) २ २७ <b>२</b> ४             |
| प्रतः<br>जिल्लामानारि १६२ २५ २६ | ४७ व व्यक्त स्टब्स्स वेरक<br>स्ट्राह्म     |
| A SAN AMADE CONTRACTOR          | जिनराज्यारि (३) १३३ १६८,१७                 |
| , tan incate sature             | रेक्ट रेक्ट रेक्ट रेक्ट रे हैं रे          |
| क्स सम्बद्ध                     | fue ju je jeen e                           |
| अवत्र ,                         | *31 737                                    |

| विद्युष नामो                          | की सूची ४७१                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| रात रक्षर रक्षर रक्षर रन्द्र,क्षर     | बिवसिक्षस्दि (जिनवन्त्र परे ) ४५              |
| E o o                                 | भववारा स                                      |
| जिनहानिषस्रिः २५२६३२३५                | १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१                       |
| व्यव र्वेट २१७ १२३ १२६ ११७            | \$\$\$ \$\$\$ \$\$\$ \$#\$ \$4\$ \$4\$ \$\$\$ |
| ्भ मुरार मुल्ह्यम्                    | . इंब्र्ड इंब्र्ट इंक्र इंक्ड इंक्ड्र इंक्ड्र |
| ज्ञित्रशसम्बद्धीः १९३१९४१९६           | रभारक हुन हुन हुन                             |
| रहा रहम रहट ३ ७ ३१४                   | १८५,१५१ १९२ २१४ ४१                            |
| वि <del>वदासम्</del> दि १६४१११ २      | त्रिवडम्परस्रि ३९                             |
| नम् देर प्रश्ने अद्यं र न १७५ १७८     | क्रियद्धक्रसूरि २५ २५१ १५२                    |
| रेहेई देवर देश्च वर्ष वर्ष दर्र, हरूद | विक्सीभाग्यस्रि ३१                            |
| ३१९,६६६ ६६९,३ <b>७</b> ३७१            | क्रिवर्वस्ति ३०११३३३४                         |
| 368.8 343                             | निवहर्षस्रि (पिपष्क) ३२                       |
| विवस्त्वस्ति ११,३१ ८३                 | त्रिनहर्पस्टि (बाधरसीय) ३३३                   |
| स तत इस ६३ ६३११ छहर                   | जिनहर्ष (कवि) १६१ २६२ २६६                     |
| विनशीकस्री ३२                         | विन्तरसम्दिक ६४ ६७ १७८३ ७                     |
| निवद्रमरसूरि ३१३ ३०३                  | 220 444 444 246 43                            |
| विकसमुद्रस्रि (१) १७८३ ७              | बिगदिनपूरि ४२                                 |
| 170 222 228 220 23                    | जिल्लास्त्रि (१) ११ १६ ६ ६४                   |
| ( विश्वचन्त्र्यहे )                   | र न्द्र प्रदेश है है देश है है विकट           |
| विभन्नमुद्रसुरि (वेगड़) ३१५           | २१६ वस्य २२५ वर ,,१२७ ३१२                     |
| इर्ड इर्थ देश देश                     | ३१९ ३६६ ४२६                                   |
| विनमागरस्रि (जिनशक्कः )१३३            | बिनक्षरसूरि (९) २१११६२                        |
| ff "fac fat fee fet fea               | क्ष वह वक हुए ४१ छ। १७८                       |
| १८८ १८९ १९ १ ३ १९३ १९४                | 216 228 226 229 23 312                        |
| ર્વર્ષ્ટ લ્ડર રક્રવ                   | सन्। स्टाल्स्स                                |
| s 2 ffx 384                           | 8.0                                           |
| विक्सागरस्रि (वीपक्रक) ३३             |                                               |
| जिनमित्रमृरि (") ३२०                  | विनेधरस्टि (देगा वं २) ४३                     |
| बिवर्गिष्ठमूरि(बजुन्यसर)११ १४ ४०      | अक्ष प्रकर                                    |
|                                       |                                               |

| पेतिहासिक | सेन | काश्य | संग्रह |  |
|-----------|-----|-------|--------|--|
|-----------|-----|-------|--------|--|

¥**४**२

| क्रियोदयसूरि १५ <b>२०</b> ३ | 1634 86     | बा १९६३ २३         | BE BEA'R E  |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 3 3a fac sin                |             |                    | 284 884 888 |
| 224,23 \$2 \$44             | \$ cc \$ cq | ओवा                | 349         |
| 35                          | 279 255     | <b>बंगको</b> स     | 2 0 9       |
| <b>बीवा</b>                 | 34.0        | <b>व्यक्</b> षिप   | 286 60      |
| बीक्सबी (विते)              | 338 58      | अनुस्त्रामी १३     | 86 85 544   |
| <b>शिक्ल</b> रे             | VII         | रह्य, रहट ररट र    |             |
| <b>बीयम</b>                 | 198         |                    | 848 849     |
| हुगवार                      | प्रदश       | \                  |             |
| <b>ह</b> माग्ड              | 111         | - 48               |             |
| gits .                      | 848         | Sport              | 224 250     |
| 4                           | 144.44      | सारक               | १८६         |
| चेदस <b>क</b>               | 248         | 8                  |             |
| <del>बे</del> स             | 889         | स्पञ्चनसी (वेदवा)  | 1,01        |
| मेरदा                       | 6.0         | <b>राष्</b> रीय    | \$40        |
| मेसक्मेर १९३१९९             |             | ₹ .                |             |
| 384 384 338 888             |             | <b>गाविकी</b>      | 8           |
| 11 1 11 08 1                |             | क्रीवयाणव          | ţcu         |
| 8 < 8 4 86 856              |             | <b>ब्रं</b> गरधी   | - 4         |
| उर्क प्रस्त प्रस्           |             | बोस्रो (बोइरो)     | 269         |
| बेसिमबी ३४२.३५              |             |                    |             |
| 448 646 848 (B              |             | 00 2200            |             |
| बेधो                        | 484 444     | विद्यीदेको विद्यी  |             |
| <del>चंगकाचास</del>         | 288         | र्यु <b>रम</b> २८१ | es set set  |
| बैद्यर                      | 284         | त                  |             |
| मेचवाद                      | 225         | करवाथ (सूत्र)      | 2 # 2       |
| भौरावकिमावर्ष               | #85         | त्रभागन्त्र १६७२८  | ल १४९ १५१   |
| <b>बोगीनाय</b>              | 45,6        | ३५५ ३५०,३१३ सह     |             |
| बोब्दुर (बक्दिद्धर, बोक     | मार) २५७    | वर्षरहरक्तीपका     | 155         |

|                          | विद्सप नाम        | ांकी सूची                      |              |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| गस्त्र्यमस्रि ॥१३३       | 1cf 1ca           |                                |              |
| चरा                      | \$50              | <b>र्</b> मर्यंत               | 3,           |
| वारादं ३३८ ३४६ ३४१       | 188 188 E         | क्षाक् <b>ट</b> श              | £3 € £3      |
| (तेत्रहर)                | \$0 B\$C          |                                | 2+5          |
| वार्गर                   | 1111              | <b>ब्वानुशक</b>                | 48           |
| विमरी                    | १८६               | <b>स्वा</b> तिकक               | 483          |
| নিশক কনক                 | 33                | इस्सइ                          | 244          |
| विशासकार्                | 3                 | प्रवा                          | 181          |
| वियोक्तमी ३१६ १३४        | १४४ १४१           | <b>र्</b> शस्य                 | 44           |
| 3.5                      | ¥ ४४३ ४१८         | शारीकावित्र<br>शारामध्य (शार   |              |
| লিখন                     | 48                |                                | 101          |
| विद्वसयनिरि              |                   | श्वारिका                       | 264 240      |
| <del>रूमीशम</del>        | 186               | श्वारत्व<br>शामको              | 311          |
| नाबरास १६ १७ १८ १        | \$46.38           | क्षानका<br>क्रिप्ती (क्रिप्ती) |              |
| 31                       | 17 540 543        | HER FLOOR                      | 268.35 35 m  |
| रुवा                     | fec               | want PR                        | वीगिनीपुर    |
|                          | 505 508           | बीक्दंद्र (बर )                | 161 3        |
| तत्रमी १०                | 18,234 288        | शोवकात्र (वर्ति)               |              |
| चोक्रा                   | 31                | होड<br>राजकप्र (चार्           | 114          |
| वंशवरीहरहाःवं            | भारत              | कृत्यचहम् <sub>रि</sub>        | 111          |
| ¥                        |                   | कुष निकायम (उप                 | 1) 12        |
| -                        |                   |                                |              |
|                          | ९ तम् अगरे<br>व उ | 88                             | (504)        |
| क्पस्ट (रहा)<br>बावसिद्ध | 16 25             |                                | 12 all 11 15 |
| पाइक                     | 10.11             |                                | 41 764       |
| fere (me)                | 11                |                                |              |
| र्त्यका (गोम)            | 374               | R.                             | 14           |
| ALMAL<br>July (11)       | 13                | <b>रूपम्</b> रि                | 411          |

| ४७२        | वेतिहासिक जै   | न फाण्य संप्रह         |
|------------|----------------|------------------------|
| ~~~~~      |                |                        |
| विनोदपस्रि | 14 20 16,24 26 | वस १९९ ३०६ ३४४ ३१६ ४ ३ |

| च उक्त रक्त प्रश्व प्रश्व प्रश्व                                                                                                                                                             | क्ष कि क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| tente fro fel fec fce,                                                                                                                                                                       | बोवा ३१२                                                                                                                                                         |  |
| \$c \$cu \$cc                                                                                                                                                                                | अंतकोस १वर                                                                                                                                                       |  |
| बीमा प्रश्                                                                                                                                                                                   | बंबुद्धीय १६८,१०६                                                                                                                                                |  |
| बीचगारी (पवि ) ३१ ३११                                                                                                                                                                        | अंक्रमाओं १ र प्रदेशकर                                                                                                                                           |  |
| श्रीक्यों शह                                                                                                                                                                                 | रीत बाद बरद बरर हरा हरा है।                                                                                                                                      |  |
| बीवम १९४                                                                                                                                                                                     | 848 854                                                                                                                                                          |  |
| क्रमवाद इरह                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                              | <b>16</b>                                                                                                                                                        |  |
| <b>हरात्</b> इरेड्                                                                                                                                                                           | about the fit                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                              | शासक १८६                                                                                                                                                         |  |
| मेताबाद ११९ ५४५ १६                                                                                                                                                                           | ड                                                                                                                                                                |  |
| वेदरक १९४<br>वेस ४१६                                                                                                                                                                         | रा <b>क्र</b> गसी (येरका) १८५                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                              | रामीय १५०                                                                                                                                                        |  |
| नेस्या १७                                                                                                                                                                                    | ( ******                                                                                                                                                         |  |
| A-1                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |  |
| मेसकोर १९३१९६३ व २३१                                                                                                                                                                         | *                                                                                                                                                                |  |
| 2 \$ 4 2 84 2 48 \$ 88 \$ \$ 10 \$ 4 4                                                                                                                                                       | आफिनी है                                                                                                                                                         |  |
| रवृष् २४५ २९४ वृष्टकृष्ण वृद्ध<br>२१ वृद्ध १४ ०४ २४ ४४ ४                                                                                                                                     | बीवचामड १८७                                                                                                                                                      |  |
| त ९८ द्वार क्षां क्षां क्षां क्षां क्षां<br>वर्ष वं ४ १ व क ४ त ३ ते थे<br>इवंबंद्य-इदेव वेशवे वृत्ता वेदवं                                                                                  | शीवचामङ १८७<br>बुंगरली १३                                                                                                                                        |  |
| ारत ठरबंद्ध तरक तमें अमेर<br>त ९ द दोष्ठरं व्यर्थ वर्ष में हो ह<br>रवे में इ.में कके इ.म. घट में<br>रवेसे रवेसे इंटर वेशमें मेनवा मेंदर्स                                                    | बीवचामड १८७                                                                                                                                                      |  |
| स्वत्रक्षर्थः वृश्यः वृश्यः वृत्यः<br>४८ वृत्यः १८ १ १८ १८ १८ १८<br>४८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८<br>विस्ताओं १४९ १८ १८ १९ १९३                                                                     | शीवचामङ १८७<br>बुंगरली १३                                                                                                                                        |  |
| रहेत राज्ये राज्य हो श्रेष्ट के व्याप्त<br>रत्ने के रहे कहा राज्या है<br>अर्थ राज्य हो एक रहे शहर<br>स्तिमार्जी देशर के से शहर के से<br>सुन्ध कहर के विकासी स्वाप्तिस्ति                     | वीरवरणड १८७<br>बुंगासी १३<br>बोसो (पोदरो) १८६                                                                                                                    |  |
| रहत् २००५ २९० दश्य देश्य दृश्य<br>द्या दृश्य १९०० २४ ००० ४<br>४४० ४२६० १९१० १९६ ११६<br>अस्मिनाकी दृश्य वर्ष दश्य १९११ १९३<br>द्यार १९४४ १९४४ (विज्ञकोत्त्राहि)<br>वैद्यो                     | वीववागड १८७<br>बुंगरसी 42<br>बोडो (मोस्टे) २८६<br>डिडी—रेफो रिडी                                                                                                 |  |
| दक्ष २०५ २९७ इष्ट इष्ट इष्ट इर्<br>दक्ष इ. द. ७९ २ ४ ७० १<br>४ ८० ९,७१ १९१ ०१६ ११६<br>४१७ २१६ इष्ट १९ ३५१ ३५१<br>बासिनाओं १९९ इष्ट १५१ ३५१<br>देशों १९६ १५६<br>वेदों १४६ १५६<br>प्रकारता १४६ | वीववागड १८७<br>बुंगरसी 42<br>बोसो (मोसरी) १८६<br>डिसी—रेफी रिडी<br>बुंबक १८ १८४ १८६ १८६                                                                          |  |
| रहेत २०५ २९७ हम्ह हेवल हर्द<br>द्र हु २६ कम १०००<br>१ ४० ८ ५६१ घर १०१० १६<br>श्रीसाधी ह्रण १६ १६१ हेव<br>इन्य हर्दर हेवल (विजयनेवारी)<br>वेटी १६६६ स्थाप स्थाप<br>वेटस                       | वीक्यांच्य हरू<br>बुगरसी 42<br>बोर्डा (पोपटो) १८६<br>व्या-रेफो रिग्नी<br>बुंकर १८ १४४ १८६ १८६                                                                    |  |
| दश्व २०५ २ए० १४६ १४० १८६<br>दश्व १२६ ०० १४००<br>४४० १५० १४० ११० ११०<br>४१० १२६ ४१० १४१ १४१<br>बालाग्री १४० १५ १४१ १४१<br>६०० १६६ १४० (चित्रण्येल्यू)<br>बेठो १४६ १४१<br>विकास                | वीक्साम्य १८७<br>बुगरसी ११<br>बोजो (वेशस्त्र) १८६<br>व्याजी—रेको विद्वी<br>बुंबक १८ १,४४ १८६ १८६<br>उत्पाप (दार) १३३                                             |  |
| देव दश्य रश्य दश्य देश्य वृद्ध देश्य दश्य दश्य दश्य श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री                                                                                                  | वीक्यामा १८७<br>ब्रेगरमी १३<br>ब्रेगरमी १३<br>व्रेग्डिंगरमी १३<br>व्रिक्ट १८ १८९ १८५ १८३<br>व्रेगरमा (सुर्ग) १३<br>व्रेगरमा १३५ १८५ १३५ १३९                      |  |
| दश्व २०५ २ए० १४६ १४० १८६<br>दश्व १२६ ०० १४००<br>४४० १५० १४० ११० ११०<br>४१० १२६ ४१० १४१ १४१<br>बालाग्री १४० १५ १४१ १४१<br>६०० १६६ १४० (चित्रण्येल्यू)<br>बेठो १४६ १४१<br>विकास                | वीक्यांग्य हुन्य<br>बुगरसी 42<br>बोर्स (भीवरो) १८६<br>विक्री - रेको रिक्री<br>बुंक्य १८ १४४ १८६ १८६<br>जगाम्य हुक्य १८६ १४६ १९६<br>बुगरस्य हुक्य १८६ १४६ १९६ १९६ |  |

|                     | बिक्रंप ना     | मोंको स्ची         | 844           |
|---------------------|----------------|--------------------|---------------|
| वर्मसी (वर्गकर्वेव) | 24 292         | नवक्रग्रहापावक     | 8             |
| मार्गदा             | 969            | नबहर (पास्व)       | 4.0           |
| मारकरे १५१ १५२      | 248 244        | नुभ्धाः            | 48            |
| 248 24w 2w          | 244 240        | वधानगर (बतनवर्ध)   | ₹ 68          |
|                     | F 98 389       | नावर               | 388           |
| <b>चारमी</b>        | 269            | नाकोद्य (पावर्ष)   | 284           |
| चारच्या ।           | 11             | नायमी              | 224           |
| <b>वाराकारी</b>     | 346            | वाग <b>्ष</b>      | 1 324         |
| वारां (झाविका)      | 848            | 1                  | 348           |
| मोपू                | 134 488<br>(24 |                    | 20            |
| <u>योगमा</u>        | 643            | 1                  | 48 248        |
|                     | ,              |                    | 256 854       |
| न                   |                | नागोरी सराय        | 544           |
| कारकाह              | 8              | नानिग              | 5,0           |
| नगराज               | હરા            | भाषकर ३४५ ३४६ ३    | <b>छट</b> ३४९ |
| म कारक              | 2 8 5          |                    | 348 348       |
| नयस्क (बायु) ३४९    | 326 385        | नापसागर            | 4.6           |
|                     | 34 341         | नारायम (हप्ज)      | 24            |
| नवच्छ               | 240 881        | । जारदा लाद        | 8 4           |
| नयरब्रम्य           | \$21           | !   चादश           | 288           |
| <b>लकांच</b>        | 88             | नाहर (योग)         | 2 22          |
| न्याय दुवर्गात्रकी  | 9.8            | विकारणग्र          | 244 24W       |
| नरपति               |                | ९ जीवड             | \$ 64         |
| नरपास               | 5              | नेतसी              | 6\$< 550      |
| भरपाक (बाहर)        | 8.6            | <sup>१</sup> नतसोइ | 266           |
| नावर्म (राजा-न      |                |                    |               |
| नरमिडस्रि           | **             | 1.50               |               |
| वश्चमार             | 15             |                    |               |
| वयभंगकृति           | ₹              | ğ n Bac            | EC 165        |



4 6 2 4

| ्विको<br>विकास                            | प नामे    | ॉको स <del>्</del> षी    | 844           |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|
| वर्ममी (वर्मवर्शन) १५                     | 444       | ववक्रण्डापावर्षे         | ¥             |
|                                           | 264       | मक्दर (पार्च)            | 50            |
| बारकद १५१ १५१ १५॥ १                       | 44        | भव्या                    | 48            |
|                                           | 200       | नवानगर (इतवनम)           | 142           |
|                                           | 889       | माभर                     | 398           |
| चारसी                                     | 264       | भाष्ट्रीका (पावर्ष)      | 35            |
| चारनगर                                    | 31        | मागमी                    | * *           |
| वारावतरी                                  | 346       | मातपुष ।                 | 258           |
| वारों (शाविका)                            | 202       | भागकर                    | 848           |
|                                           | 188       | नागाइ                    | 8             |
| चोर-बा                                    | 166       | नागा <u>र्</u> मसूरि ४१  | 228           |
|                                           |           | भागोर ६८ १९९             | 864           |
| न                                         |           | नाधारी सराच              | 100           |
| कारकार                                    | 8         | नानिय                    | 4.00          |
| नगराज्ञ                                   | 448       | माम्बर् ३४९ ३४६ ३४८      | \$84          |
| माध्यस्य                                  | 234       | 148                      | <b>ब्र</b> वर |
|                                           | 386       | नाक्यागर                 | 3.5           |
| 3%                                        | 141       | नारायम (कृष्य)           | \$ 6          |
| नपवळ ३८७                                  | 394       | नाक्दा बाद               | 8 6           |
| <b>नवरह</b> स्य                           | 866       | माश्रदा                  | 486           |
| मबर्गय                                    | 229       | नाहर (गोष)               | 4 6 5         |
| न्याप शुक्रमांत्रकी                       | 354       | विस्वयान्दर १५०          | 144           |
| भरपति (                                   | ٠, ٩      | र्मीबड                   | \$ < \$       |
| मरवास                                     | 2         | नेवसी १३८                | 4.8           |
| मानाक (माहर)<br>सन्दर्भ (स्टब्स - सर्वात) | २११<br>16 | नतनोड                    | 400           |
| नरवर्मे (राज्ञा—नरवैस)<br>नरनिष्ठसृति     | 44        | नेमवित्रय                | 1.1           |
| नदानस्यू।<br>संबद्धनगर                    | 344       | निव (मु) चन्द (धंदारी) ७ | 145           |
| मक्रां तमृति                              | 7         | h w huc he               | 3 6 9         |

| 8,00€                  | येतिशासिक  | मैन काम्य संगद           |                      |
|------------------------|------------|--------------------------|----------------------|
| मसियम्बसुरि ३१         | 28 446 984 | पर्व रकावकी              | 40                   |
| _                      | 244        | परम्                     | \$8¢                 |
| नेमिदास                | \$88 \$25  | पहुराम                   | ₹4.8                 |
| नेमीदास                | 131        | प्रमुक्त                 | fat                  |
| मंत्रिनाच १८ १         | 375 437 3  | पारण ३९८ देखी-           | -अवस्तितुर           |
| नेवाबक                 | 31         | पामक्ष                   | 4.8                  |
| <b>मैरवका</b> च्य      | 193        | धारवन्तुर (धनदा          | (बदुर) <b>० ९,</b> १ |
| बोता ४२५ (बेवामार) ४२६ |            | an de Leb aberbe Bet ber |                      |
| नन्दी विजय             | 190        | पाधी                     | in 305' 85e          |
| ननीरवर                 | พช         | पाकीचाना                 | 363 564              |
| -                      |            | वाबाधुरी                 | 294, 324             |
| •                      | I          | वारका                    | \$43                 |
| पतिहारा                | 10         | पारका र ७ १९३            | 144 24 141           |
| च्या                   | ধ্যৰ       | वारस साह                 | 6.48                 |
| पमत्री                 | 8 W        |                          | 18 44 46 586         |
| कनवना ११९ २३ १६४ ३४।   |            |                          |                      |
| <b>प्रममन्दिर</b>      | 49 58      | वासामी                   | 150                  |

48 6 पद्भराज र्वाच वीर १९३१ ३ (४०३४) पर्मितिह (पंचवरीयची) स्त्ममी 224 344 **३९३** , पाण्डच

344 fat far ins feine (etten) tel षश्मकृत्र प्रमास ३९० १९७ छ१ ४११ चित्रविशासि परमाध ण्डा २.५.२९६ विका

SE 324 24

परमाक्ती(परिमयी रही) १३ १५ पीवर् ४६ २१६ ३८४, ४ पीवरीनागवड N. 8 896

३ प्रजानन काराज्युर

5 CH 314 बग्यती

\$50 680

11

QUE १४३ १४४ पुरुषितय

धर अग्रदम्ह चचनताह

|                        | विश्वय नामो | की सूची             | 840                |
|------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| उपनेवम (बोगी)          | 568         | क्रमन्त्री १८३४१    | रहर हरा            |
| उपकर                   | 348         | कृषा                | 3.34               |
| प्रमामाम ८३ १          | . 1         | · 4                 |                    |
| <b>इ</b> न्द्रप्रमस्ति | 824         | •                   |                    |
| कुमसाग <del>र</del>    | 9 90        | बङगङ्               | 858                |
| चीनमायक                | 848         | बहबाध               | २८६                |
| <b>र्</b> तसम्बद्ध     | 194         | बरेर (ब्वेस्ट) इर   | र ॥ ९,२६           |
| प्रविश ३८६३८७          | 366 365     |                     | ≥ 5.4              |
| इंग्वोकन्द्र वरित्र    | ` ;         | बहकी रंग            | \$ 25              |
| <del>प्र</del> णीराज   | * 5         | बहरा                | २४९ २६०            |
| श्मीराव (झबेड)         | 294         | बहिरामपुर           | 392                |
| परेकरण                 | 252         | बाक्यां             | A26 526            |
| पोरबाद :               | 198 580     | 10 (m)              | <b>३६</b> ८<br>२२१ |
| नामकी ८ १६२ १६३        | 48 8 8      | ऋदोपि (साचा)        | 44                 |
| £ # 434 \$m \$m5       |             | जा <b>दर</b> गिरि   | 2                  |
| (बाह्य २९३ ।           | 199 358     | नाइड स्वी           |                    |
| रजामन २३३              | 284 348     | नाइकोर              | \$As               |
| पंडच                   | 144         | शहरकि १ म           | \$85 B48           |
| <b>अव</b> त्य          | 354         | बीकानेर (चिक्रमपुर) | 11 46              |
| प्रचातनसूरि            | ११८         | 48 888 846          | ** \$4*            |
| प्रयोजमृतिं            | 341         | रूप १८१ १८३         | fer fel            |
|                        | 124 225     | 1 . 10 . 1 . 1 . 1  | 3 6 6 de           |
| ***                    |             | 1 100               | 5CA 543            |
| प्रमेव कीक माच व्य     | 888         | 1                   | <b>१ ११</b>        |
| प्राग (चार) चैश        | 344 \$5     | 15 2 2 5 334        | प्रदेश क्षेत्र     |
| प्रीतिमाच <sup>र</sup> | 3,4         | 1                   | 88 88              |
| क                      |             | थोबीयुर             | 140                |
| <b>परि</b> ता          | 16          | ं बीकाश (पंचातर)    | m ct to            |

## ऐतिहासिक जैन काव्य संप्रह

| १८८ १ व १९६ २७२ व्हेट      | धरबी (श्रविका) १३८               |
|----------------------------|----------------------------------|
| 884,846                    | धाराबन्द ३१८                     |
| द्वविद्यागर १३७ १३ १३२ १४६ | भारमण्या १७,१६८                  |
| देगास १३६                  | आढ १६६                           |
| बोडिकरा (बोयरा) १५१ १५२    | जाणजी ११५,३६ ३६१                 |
| 665 564 508 500 SC         | आकार रूप प्रवर्                  |
| 6c6 663 5 3 8 838          | मा <del>नुप्रक्</del> रिकार १७   |
| *** *** ***                | भागाची ५१३३४८                    |
| बद्भवेस (पूर्व) ९३११४      | भामा ३६                          |
| बीर (बाह्मस) १७४           | भारक १४३                         |
| र्वजनवाद ३४१ १६४           | धाणनगर ३६८२८५                    |
| मन्तारे ३३३                | शावप्रमस्रि (श्वर ) ४ ⊬९         |
| म्बर्गर १९९                | वाच्यमस्रि (युवरीशाम्ही) १४४     |
| मनसाबी ५५ १८४ १८५ १९४      | शाक्त्रमोष् १६६                  |
| \$44 0 0 \$50 \$\$6 3\$0   | धाणारिवार <del>णगु</del> चि ४    |
| मन्डारी ७ ३४२ ३४७ ३४८      | शा <b>णविजय</b> २००              |
| 34 HCW                     | बाबद्वर्ष १३०१३६                 |
| भगवती (श्रृष) १८ ३२७       | शिनसाक १९३                       |
| मन्त्रेत्यास (मंत्री) १८७  | शीम (राक्का) ९८१ ९१३६१६ <b>०</b> |
| मक्तिकास ०३ ५४             | १७५ र १३१३                       |
| मलासर १३८                  | धीमजी ३६                         |
| सत्तव ४                    | जीम <b>ण्डी</b> श्चर ३९३९०३९५३९६ |
| मञ्जूष ४१ ३३               | लिख ३१४                          |
| मञ्जाह् क ५१ वर्           | Student. Bas bas a file          |
| स्मराणी ६६                 | अूसंदिल्ला ४१ २०१                |
| मबहर १६४                   | श्रुप्रक्ष (शरीष) १              |
| भाग १८३४३४३२               | और ३०२ १४३                       |
| मरतप्रक्ष १७.,३६८          | ओसा ३६ ४१७                       |
| भाम ११५                    | भो <b>ज</b> स १६६                |

| सोबागक अर्थ महिलाल १६१ १ स्थापक अर्थ महिलाल १६१ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सारबंद उद्ये नाहाय ११११ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्व स्वत्य (साव ) ३३९ ३४ व स्वत्य (साव ) ३३९ ३४ व स्वत्य (साव ) १६६ १३६ २ व स्वत्य (साव ) १६६ १३० व साव (साव ) १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १६६ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| स्कृत्यक्षीय १६२ १६६६ र स्मान्य १६४ १८५ १८५ स्मान्य १६५ १८५ १८५ स्मान्य १६५ १८५ १८५ स्मान्य १८६ समान्य १८६ समा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सन्दर्भ १६६ १४० जिस्ता स्थापित स्वेचारिया स्व १६ ४१६ ८१ १४६ स्व अहिमाच्या १८६ स्व स्व स्व १८६ स्व स्व स्व १८६ १६६ स्व स्व स्व १८६ १६६ स्व स्व स्व १८६ १६६ स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सम्बोध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| सनुदारवास १८व<br>सनियान १२८<br>सन्दिति १८३<br>सन्दिति १८३<br>सन्दिति १८३<br>सन्दिति १८३<br>सन्दिति १८३<br>सन्दिति १८३<br>सन्दिति १८३<br>सन्दित्ति १८३<br>सन्दित्ति १८३<br>१८० ११२ ४<br>सन्दित्ति १८३<br>सन्दित्ति १९३<br>सन्दित्ति १९३<br>सन्ति १९३<br>सन्दित्ति १९३<br>सन्ति १९३<br>सन्दित्ति १९३<br>सन्दित्ति १९३<br>सन्दित्ति १९३<br>सन्दित्ति १९३<br>सन |
| स्वित्त व वर्ग स्वितास्त्र ८८ ३३१ तथे व स्वितास्त्र स्व १८ ३३ सिमास्त्र १८ ३३ सिमास्त्र १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| न्यांति १३० स्थानार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सवधी ११८ वर्ष सहिताहर ३३ सक्त (द्वापि) २०६ २०० २८९ सहिताहर ३ सङ्घर स्थाप १८० २९९ १ स्थाप १८ १ ४ १ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| भवकर (मुनि) १०६ १८७ १८५ सुद्ध । स्टब्स्स ३ सहस्र १८८ १८११ १ सहस्र १८८ १८५ १८५ १८५ १८५ १८५ १८५ १८५ १८५ १८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १८८ १९१ १ र सहिष्या १८१ ४ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| स्तुप्ता ११ स्थाप ११ स्थित १४ १४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| स्वीरमा (मन्ब) २०३ महस्तारी २६३ महस्तारी २६३ महस्तारी १६३ महस्तारी १६३ महस्तार १६३ महस्तार १६३ महस्तार १६३ महस्तार (मराजुक) ३४० महस्तार (मराजुक) ३४० महस्तार (मराजुक) ३४० महस्तार (मराजुक) ३४० महस्तार (मराजुक) १३४ महस्तार (मराजुक)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सहसारी १६४ नेसावा ६.<br>सरबहेस ३ सहसी १४<br>सम्बोद (सरोद) ७ १९३ १<br>१४०० ३०८ माहास ३१८<br>सहस्य (सरबद्धा) ३४० माहस्य (संद्वारी) १३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| सरहरेख ३ माहबी १७<br>सम्बद्धि (मरोब) ७१९३१ माहबास ३१८<br>१००३७८ माहब्स ११३८५६ ३१८<br>माहब्स (मराजुक) ३८४ माहब्स (मंद्रानी) १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सक्तेर (सरोत) ७ १९३ १ साइवास ३१८<br>१०० ३०८ सहित (सराव्या) ३४२<br>महत्त्व (सराव्या) ३४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १९०० ३७८ - मांच्य १ ६ १४६ ३ ३ अस्त्र मांच्य (भारतपुत्र) ३४६ मांच्य (भारतपुत्र) ११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मस्त्र (मरवपुत्र) ३४३ मोल्य (मंत्रारी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मधोबी १४१ ३४२ ३६३ मोदबाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| सद्दर्श १४९ ३५२ ३६३   मोक्साइ 3 ६<br>सद्दर्श (मारवाद सद्दर्श) ६ ८   मॉडवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| \$2.55¢ 5mc 500 0000 0000 00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| THE REAL REWISECULAR NAME AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 22 3 22 4 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 289 Hillianner (179302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| मरोर देखो सहयोग साविकाल (००००)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| HETAN ES ? MITTON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मदारं (मिश्र) १४२ मानश्री २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 460                          | येतिहासिक जै         | न काध्य संग्रह                                     |              |
|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| मान्दाई                      | 548                  | ] शरह (शाह)                                        | 11           |
| माण्डुद्रसृति                | ३३८                  | <b>संस्थलक</b>                                     | 1.5          |
| मानदेव (सृरि)                | ११८२३                | थेवाङ्ग (मेश्वाट)                                  | w 266 25     |
| मानवाद्य                     | 255                  | 115,141                                            | 8448 S44     |
| मावविश्वय                    | 7.9                  | मेहाजक                                             | 176          |
| मानसिंद                      | 185                  | मेद्वा                                             | 46           |
| मानसिंद (प्राचेत्र)          | 884                  | मोचीया                                             | 161          |
| सावा                         | ₹<4                  | संस्कृत                                            | 31           |
| मार्क (रेथ राज्य)            | 95                   | ٠,                                                 | ,            |
| माक्त्री                     | 3.5                  |                                                    |              |
| माकपुर                       | १८७ १९९२३३           | नशकुरस्य                                           | 68 684       |
| मान्ह्                       | <b>७२८५ ४२</b> २     | यसोवर                                              | \$45         |
| माक्न (रेष्ठ) । ३ ११८ १९९ ४१ |                      | मसाम्बर्ग २ ४१ २१८,२२८                             |              |
| मिरयादे ।                    | ८ १८१ १८६            |                                                    | १२९,३६६      |
|                              | 1 1 1 1 1 1 1        | यसोकर्म्य                                          | 46           |
| मीम <del>ांस</del>           | 11                   |                                                    | १२ १८८ (अस)  |
| मुल्याव २८७                  | २ ९ १६ १९२           | नामुक्त्रीश ९८ ११                                  |              |
|                              | १९९ हरूर १०४         | क्रियाम ४ ४६ ८८ ८६ ८६ ९१                           |              |
| स्वयो                        | 848                  | ९४ १६/९६ १७/१८ ९६/१ है                             |              |
| मूक्यस                       | 195                  | १ द १२२ १२१ ।                                      |              |
| <del>क्राक्टी</del>          | #4                   | १थर १वट रहव                                        |              |
| मेचडी                        | , 14 <sub> </sub>    |                                                    | १ छ १५,४६ ५४ |
| मेनदास (मेनद्र) ।            | 14< 614 43B          | वांगिनीयुर ०,१९३ ३८६<br>व <del>ेको विद्य</del> ी २ |              |
| मेणसूचि<br>मेणसा ६ ८० :      | \$45                 | 1                                                  |              |
| •                            | द्ध १६२ १६८ <b> </b> | ₹                                                  |              |
| T S BUG S                    | ee 844 844           | रम्बुरीकी                                          | 45\$ 553     |
|                              | 8 66 846 S           | राज्य (राज्यसोड)                                   | felle        |
| महा <del>सद्धिः</del>        | 4 264 36P            |                                                    | fee fe       |
| • "                          | ₹₹                   | रतनकर्                                             | ₹ <b>*</b>   |

| ~~                 | विश्वय नामों क | ो स्ची                       | 824        |
|--------------------|----------------|------------------------------|------------|
| रवनभी              | 350            | राजविज्ञान                   | 3.15       |
| ग्तनारे (सस्पर्)   | <b>२८९३</b> ०  | राजविमक                      | 2 42       |
| ग्टमस (रतनसिंदजी)  | 3 8            | राजसमूत १३२ १                | 14 tam tac |
| रबाक्सकारिका       | 311            |                              | 56 345 345 |
| रक्रभग्रहारी १०    | ભ રહ્યુ રહ્યું |                              | * 96 252   |
|                    | 49 6 9 64      | राक्रमार                     | 154        |
| रकरोकर             | 34             | गावनिष (निरादीन              |            |
| <b>ग्व</b> सिद्धि  | 9.6            | राजसिंह                      | 104        |
| <b>ग्यह</b> र्प    | <b>₹#</b> ₹    | राजगीद                       | 100        |
| रमजवाद             | <b>ξ</b> 9     | गवर्मिइ (धावेष)              | 814        |
| रिक्सम             | 2.2            | गजसी                         | 212        |
| ग्दीमाना           | 34             | राजधन्दर                     | 324        |
| रही र पंची         | 169            | शक्रमाम १                    | 84 848 8   |
| राम्हासाह          | 650            | राज्यपं                      | 259        |
| गंदा (गाद)         | 212            | राज्यंव                      | 488        |
| रावकस्य            | 3 3 3 2        | गञन्त्रपन्त्र सृरि           | 2.0        |
| राह्या (ह) ह       | В.             | गसङ                          | 25         |
| राजनमर ६२१         | 8 9 829 8      | गावह्य ३                     | १६ २ ८ ४१६ |
| १ ९ वर्थ वर्भ व्य  | 4 \$32 \$ ·    | गानवा १११                    | ८६ १८८ ४५१ |
|                    | 9966 5 9       | गुजाबाब                      | २८४        |
| ग्रह्मस            |                | रावानगर (मिन्ब)              | **         |
| राजुद              | 4 6 %          | राधमपुर                      | \$6        |
| শাসনত              | 11 12          | गावसम्य                      | ३ ६ १९४    |
| गप्र १             | 4              | गवर्षर (सुधी) ५०             | •          |
| राजयस्यर           | 44             |                              | * *        |
| रामनो (गुनि)       | 899            | ग्राचमन्द                    | 840        |
|                    | \$0 6c 358     |                              | 50 505     |
| रामचन्द्<br>राजनाम | jec<br>L 2 m   | ।<br>। रायमि <b>ड (</b> साड) | 1.         |
|                    | - 4 •          | date (ett)                   | , 131      |
| 31                 |                |                              |            |



|                     | ाबन्ध नाम | का  | 47 | U   |     |
|---------------------|-----------|-----|----|-----|-----|
| ·····               | ~~~~      | ~~~ | ~~ |     | ~~  |
| <del>र</del> ाजकर्म | 286       | 38  | 83 | şac | २१५ |

| - सुनक्षम      | Sác              | The state of the state of | Secondar.               |
|----------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| सम्बद्धाः (५४) | •                | 230 322 31                | C \$ \$ \$ \$ \$ 3 \$ 3 |
| स्वविधा (गोच)  | व द्वष्ट्र वश्वव | वर्ष (भगवाकी)             | 258 854                 |
|                | 44€ 16€          | वरकाया ११                 | 2<4 242                 |
| सामहिताबार्य   | 228 48           | <b>परसिंघा</b>            | 23                      |
| काइन्चिव (दिए) | <b>४१ २</b> १२   | बन्द्रपाक                 | \$55 Ben                |
| क्रोप्रचा      | 855 564          | बन्तिग                    | 789 789                 |
| ater           | 8126             | warmer w                  | 863                     |

क्रका बन्तुरास षऱ्ता (सुवि) घ बाजिग (बंधी)

4 वक्तुमी (मुनि) 260 कागद्रश्रेस 21 बलनाबर 9 4 RIVER 668 बद्याज 8 C 3 E वाहरा \$ 8 षउराव (ठाजह) 823 9 बाराध देग €31 125 2¢ 2 2 35 129 वासमीमर 양혹 वासदार 48

बादद 2 10 चरत्रवाचंद 3 28 226 STREET **पत्र (पर्र-पर्यः) (कृमागः स्वामी)** विक्रम (चीका) 103 1 1 48 43 45 4 8 3 500 500 विकास (वीकास ) १६६४ tout an ancher etc 34 145 **बहुनेन** 226 चित्रममृशि

थय (छ १) गाउ 12 विक्रमादिल्य श्वत्रमार (श्वमार) ŧ विजयमम् (मुन) \* CC > > करकी 200 चित्रदश्य गृहि 10 वकारमी BRE BRE विक्रम च मारि 341 354 364 चर्चाम-रन्ध-शि c10 10 102 \$\$ चरतान बाह विमय निष्ठ कार आवान्ति ११६ ६४६ ३१ 111 10

| YCY                                 | एतिहासिक में       | न भाष्य संबद्                 |         |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------|
| विवयसिंह सूरि ।                     | WR 347 348         | वोर(वर्दमान स्वामी) ।         | C 2 38  |
|                                     | 444 444            | 35 85 46 64 E                 | ११ २१५  |
| विवयसिय स्रि                        | <b>१का</b> -पश्चिम | 226 246 244 244               | twe twe |
| विश्वनायम्                          | 3.5                | R R \$29 \$92 \$92            |         |
| विजयानगाचार्व                       | 840                | भीरबी (मण्डारी)               | 224     |
| विश्वपुरस                           | 243                | <b>भीरमी</b>                  | 48.85   |
| विश                                 | 84.2               | <b>थीरबी (थीर बिक्य)</b>      | 41      |
| विद्याविक्य (बर )                   | ce                 | भीरपास                        | 266     |
| विद्यावि १५ (दपा)                   | 889                | <b>बीर</b> वंब                | 86      |
| विधानिकास                           | 144                | <b>थीरपा</b> क                | 66      |
| विवासिक                             | 289.48             | भीरमञ्जूण ध ६ ५३६             | 229 50  |
| विविश्वह (वसकिम                     |                    | <del>पीरप्रम</del>            | 20      |
| विशयक्षाम                           | 255                | <b>बीरखरि</b>                 | 146     |
| विश्ववद्यम स्रि                     | 444                | <b>बीसकपुरि</b>               | 8 6     |
| विस १ (सन्बो)                       | ভয় ২২৩            | पृति चित्रप                   | 141     |
| वितक कीर्वि                         | 9 €                | नेतकारक ३१० प्र               | ६१ ४३२  |
| विसक गिरिन्द                        | १ अरद पक्षी        | नेगथ (गांच १) ११              |         |
|                                     | क्षत्रज्ञान        | वेरम्                         | 2.84    |
| <b>विम</b> ण्डास                    | २७३                | नकारी                         | 298     |
| विमकादं                             | 888 860            | नेका                          | 2.4     |
| विसक्तक                             | 2 4 4 8 4          | नेशायक                        | 284     |
| विमक्तरङ्क                          | <b>86 8 8</b>      | वेंचे पिक                     | 15      |
| <b>विमक्</b> मिशि                   | 366                | <b>बै</b> माग्गिए             | 100     |
| विश्वदूष्णद                         | 115                |                               | is sin  |
| विरे <del>धवित्र</del> व            | 444                | হা                            |         |
| विरोक्त समुद्र (विरो<br>विरोक्तमिति |                    | शान्तानामः ५८ प्रदेशके        |         |
| क्षित्र कामा क्<br>किमो             | 244                |                               | 542     |
| र्वकराज                             | 848                | बानुद्धार (विमक्रियिरि-वेद्यो |         |
|                                     | 46 ,               | विरि) ४९५९ इ                  | ₹ ₹     |

|                          | वित्रप नाम | तिंकी सृश             | <b>δ</b> \         |
|--------------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| १ र १६२१७ १८३२।          |            | *2 * 6 \$             | 1 -1 - 11          |
| 3 C4 3 CE \$ # \$3 E \$1 |            |                       | <b>121 142 148</b> |
| 140 306 840 843 S.       |            | भीयार                 | रृक्र              |
| गार्थभरी                 | ₹.         | भीदस्युर              | , ,                |
| मानिमञ्ज ३ ७ १८१३        | ३६ १४७     | भीपुर                 | कर १२६             |
| शानिवादय                 | 8          | भ्रगिक                | १८ ६१ १२३          |
| शास्तिनाच ३ ३१ ७८        | C4 CE      | भीमंचर (बिद्दरम       | ।।वा} ⊀६३१         |
| # 17 \$46 7 GE           | 12 <       |                       | 3 7 8 7 8          |
| £ 982 #4                 | 2 \$ 4     | भीरङ्ग                | 315                |
| मास्तिराम                | 8 4        | धोधोमास               | 411                |
| गान्तिस्त्रव             | 26         | ;                     | म                  |
| गास्तिम् (अगुझास्ति)     | 49.22      | <b>मरमम्</b>          | 5 5 245 2 2        |
|                          | 8 23       | मिर्मा (गाप्र)        |                    |
| गारको १                  | 1 7 50     | मना                   | 224                |
| माहबुर                   | 84         | शतीद्वास              | 14                 |
| िवा                      | c          |                       | । इसा माचार        |
| मीतपुर 😼 (विद्यु         | 1) 140     | -                     | 1 1 2 2 1 4        |
| ਬ                        |            |                       | £ \$86.863         |
| धारदागाचना               | <<         |                       | e us ece c         |
| धियाद ८३६                | < 1        | •                     | 48 6 18            |
|                          | 1 11       | नत्तर द्व             | 41                 |
| भीषस् ॥                  | 21 6       | स्यम                  | 101                |
| <b>u</b> ltur            | 1.5        | स -हर्य-शबनी          | 4                  |
| धीरमधी में               |            | सन्धानगर्             | •                  |
| witters                  | 375        | साम्य (ग्रा           | \$77               |
| भीसाम ३ co १३३ १         |            | गाम्ब रिका            |                    |
| 13113                    |            | etited                | 11                 |
| 41413                    | 24         | <del>वागु~ग्</del> रि |                    |
| भीदमा ८                  | f f        | शासद ज्ला             | *11                |
|                          |            |                       |                    |

| <b>४८</b> ६     | येतिहासिक जैन         | काम्य संप्रह               |                  |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| सम्बनिधान       | <b>१</b> ९ <b>६</b>   | (IE)                       | 16 141 145       |
| समयप्रमोत       | 41 11                 | <b>पर</b> संख्य            | 544.544          |
| समबनिब          | 4.2                   | सहसकता पार्च               | १६९ २८           |
| समयसम्बर्भ ।    | 49 66 7 4 7 4         | प्रदूसमञ्ज (करण)           | 88 384 384       |
|                 | १ १२७ १२८ १२९         | श्रीवद्यका (गोव)           | 448              |
|                 | ० १४८ १९२ २           | सामग्साह                   | २३१ २३३          |
| 141 104 45      | ₹₹₩                   | सांक्य (मर)                | 34               |
| समबद्धी         | 848                   | सागरकन्द्राचार्य           | 20.4             |
|                 | 8 349 344 <b>3</b> 48 | सांगानेर                   | 199 <sub>0</sub> |
| स्याजि          | 34                    | खाचोर३१५ ३१६               | 8547586 584      |
| स्यादशहरी       | 378                   |                            | \$8e             |
| स्थासाचार्व     | 456                   | सामग्री                    | 1.5              |
| स्वादानीयोक     | 204                   | सार् क                     | 3.5              |
| सर (क्षुतकरणस   |                       | सामुकीर्वि                 | 9.1              |
| सर्वेदेवसूरि सम |                       | <b>बाडुकीवि १२ १</b> ७     | 289 286 285      |
| सम्बद्ध         | 4                     |                            | \$85 698 \$84    |
| मरम्बरी (साम    |                       | बाद्यरंग                   | 152              |
| सरसा            | 45                    | सादुक्षपुर                 | 3 63 0           |
| सरमती           | 80 213                | सामक                       | 121 225 525      |
| सराचाड          |                       | सासक (बंदा)                | şe               |
| सक्यधन्त् (सक   |                       | सामीशस                     | 181 35           |
|                 | )दाक दरेश             | माम <del>लम्</del> यस्मृरि | 114              |
|                 | 182 240 205 344       | सारपूर्वि                  | 4 48             |
|                 |                       | arrient.                   | 100              |

श्रीषक

स्रोमकार

११५ मादिवर

वादणगाद

**४**२५ सामिक

254

188

110

धर्व

11.

140 148

महत्रकी ति

सहस्राम

मध्यक्र

मदबसिंद

सहबीया

| ~~~             | बिशय नामें               | ांकी सूची           | 800             |
|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| माहिबी          | 73                       | तम्बग्बास (पवि)     | 111             |
| माहु (शाना)     | 30                       | गुन्दगद्वी          | 1.5             |
| सिकम्ब्राहाइ    | 42                       | धमविष्ठीक           | < (c1)          |
| <b>मिंबार</b>   | 2.50                     | दर्मातभी            | \$5\$           |
| मिन्द्रद २३१ २  | इक् २४६-२ <i>३</i> ६ २४७ | समितरङ्क            | क्षर क्षर्ड     |
| (सदीपारद शक     |                          | समितिबहुभ           | 666 860         |
| मिक्रपुर        | 48.64                    | चनतिविजय            | \$# <b>#</b>    |
| <b>मिद्रम</b> न | 244 fm 543               | समिविषमम            | 14              |
| सिन्द १ १       | १८ १४६ १४८ वर्           | समितममुत्र          | १९८             |
|                 | 44 2 m 9 2 125           | <del>दमदिमागर</del> | 125             |
| निवड (वंश)      | 485 588                  | दमहुसा              | 14              |
| सिवयूना         | 33 34                    | सवर्ग्य (भूगर्गा    | ३४२ ५१५८        |
| मिवर्षशम्बि ३१  | £ \$22 324 226           | 1 1 166 6 1         |                 |
| 1               | 384 66 38g               | हरताच (धानड)        | 884             |
| मिषपुरी         | 45.225                   | रानान (राज्याव)     | 42 64 0 65,     |
| सिंहिंगरी       | 11c xx                   | * *                 | \$84 \$48 \$4\$ |
| मीता            | 30 50 06                 | <b>रा</b> चाम       | 2 4             |
| मीगदी ६५१       | CS \$47 347 34C          | <b>सन्दर</b>        | 1<0             |
|                 | 111 111 117              | स्थतदांत (बीरम्च    | <b>*</b> ) {!!  |
| मीं६ (राजा)     | 1 1                      | वस्थिन              | 116             |
| G. C. Labelle   | 1,5                      | भूरत्री             | 84 585 5 C      |
| धनाव            | 14                       | श्रुष ६ १ १         | 14,31 161       |
| दुग्रमागर       | 449.35                   | _                   | 350 454         |
| aniasi          | 104                      | शृश्विजय            | 1,1             |
| <b>धर्मा</b> न  |                          | म्पनिष              | t t e           |
|                 | (म्यामी) २ ४ ८ २         |                     | ( c             |
| -               | le sic sect s            | मधेश (गोड)<br>गरीमा | *45             |
|                 | 1 4, 11 111 111<br>11    |                     | ٧               |
| वन्रर           | - 11                     | न्हेना              | 218 16c         |

| <b>ऐतिहा</b> मिकः | मन | कास्य | संघह |
|-------------------|----|-------|------|
|                   | ~~ | ~~~   |      |
| ધરફ               | çi | पत्री |      |

9#3

31

200

882

38

866

सेवस्थल्य

सेबावड

साक्षित

सावगिरङ्

मोनगळ

सोम इबर

सोमदन्द

सोमध्यत्र

सोमप्रम

साममुबि

सामविद्धि

मापनगिरि

माइन (इबी)

मारीपुर

मंगारी

सांग्डिंगिरि रुक्का---

माइम्म (म्बामी)

सीयमें ह (माहम्म)

**मं**पवाकी बगरी

संगरका बाहर्क

र्गशाम (मन्त्री)

र्मशामनिंद (राजा)

संन्यास (गाम) ६१ ६६ १४६ १ ४

ध र ध र र र र १ ११ तहरू । प्रवीकाम

सामद

सौगव (बीब)

3.5

सोमबी१९३ ह

सोमसम्बर स्रि

424

33 363 सारक ६ १९९ ११८ ३०६ ४१

84 9 4 1

433

48

2 8 38

¥€ हरराज हरफा हरपुरः हरिएप्रश् इति चन्द

ह्यचम्

ROTTH

इच्यक्त

हस्निम्ल

७६ हापाणह

३२५ | दालीनगर

**५१२ | द्वापी (साष्ट) १ ४ १९६ १८८२ ६** 

हक्याहर इग्पचन्द्र (बति) इन्पिक (सामुगात) इरियम

संधिक्युरि

स्त्रिगगद्वशास्त्रा

**मंप्रतिन्**प

यंसरो

इस्मिक् सूरि (१)

इध्या सुरि (१)

१४७१४८१ १६ १३ १२३

**२१३**% 28.84 प्रदेश करते । हरमान्द्रम**्** १९८ १६३ १४६

244 248

316

284

24

\*\*

356

411

224

419

398

242

292

28.38

२१९ ११८

24 222 226

| <b>दि</b> मचंत      | उर १२१       | इमसिब्रि             | ₹₹₹₹3       |
|---------------------|--------------|----------------------|-------------|
| बीरकीर्दि           | 964          | • इमस्रि             | 164         |
| <b>डी</b> ग्बी      | 634          | इनकीति               | 23 24       |
| <b>डीन्स्</b> स     | \$4          | 4 15114              |             |
| द्वीगा थ            | \$4          |                      | <b>इं</b> ग |
| द्दीरविदय स्वि      | ३४१ ४२ ३५    | <b>ज्ञान बक्</b> स   | 3 < 4       |
|                     |              | ्रवा <b>वकु</b> रस्य | २३२ १४      |
| <b>डी</b> रमासर     | 35 39 33:    | े भ्राम्बम           | १८६२७३२.२   |
| र्षु <del>र</del> व | ₹ < १8€      |                      |             |
| <b>हु</b> माऊ       | <b>१</b> १२१ | and the dis          |             |

इसकोत्ति इसवस्त्राचार्व विगय नामाका मृची



## शुद्धाशुद्धि-पत्रक

|    |              | 100                                |     |     |                     |               |
|----|--------------|------------------------------------|-----|-----|---------------------|---------------|
| Ąĸ | पंकि महार    | EX                                 |     | 48  | क्ष करहाइक          | द्वा          |
| 8  | १ कराचि      | शबिद्धि                            | 28  | ξŲ  | वाक                 | होब           |
| ą  | २ सम्बन्धिङ  | मविचित्रह                          | 43  | . 8 | <del>जिल्</del> यम् | जिल्हा        |
| •  | ३ चित्र      | विन्तु                             |     |     | क्रियमासम           | जिल्ह्यास्य   |
| ٩  | • वरक        | परकु                               |     |     | Perfix              | প্র           |
| ٠  | १ दिनम       | निवस                               |     |     | লিছি                | नवि           |
| 4  | ९ सद्यमि     | <b>भग्र</b> नि                     | 710 |     | किन्दम              | किन           |
| 4  | ९ वैद्यालाड  | मेसाचाइ                            |     | 11  |                     | चार           |
| ٩  | १६ सर्वप्र   | सर्वश                              |     |     | <b>बहस</b> ह        | वाह्सा        |
|    | १९ संचित्रिङ | मंत्रुचिड                          |     |     | নিবিবি<br>বিবিবি    | (in)          |
| •  | १९ वयाचिक    | वकाविक                             |     | 10  |                     | (4) ·         |
| i  | १४ वाषक      | नगर                                |     |     | नः<br>संदर्भज्ञक    | यक्षतंत्रवि   |
|    | ११ आर्च      | मानह<br>सम्ब                       |     | 2   |                     | 10 mm         |
| •  | १७ वयाशीत    | चवानीड                             |     |     | समुक्रमि            | a-1           |
| ,  | ११ मा अनंदा  |                                    |     |     | क्युकान<br>क्योर    | क्रमीरव       |
| į  |              |                                    |     |     | संबद्ध              | संबद्ध        |
| į  |              |                                    |     |     |                     | <b>भूता</b>   |
| ì  | १४ गींचमधी   | endaditti i                        |     |     | मचा<br>विद्वपदि     | तिश्रूपणि     |
| •  |              | उपमा—<br>विवसधी <del>वधर्म</del> ा |     |     |                     |               |
| 7  |              |                                    | 135 | ŧ   | वर्ग्य              | चंदि          |
| ,  |              |                                    | 3.6 | 44  | पाड डम्प            | वास्त्रव      |
|    | रै रेड मगह   | गांहमु<br>जसह                      | 2.5 | **  | <b>ब्रं</b> कुचतिय  | श्रेषुमपत्रिष |
|    | १ ११ भासक    | मीसड                               |     |     | वण्यारि             | वित्वरि       |
|    | र १२ इस      | किरि                               |     | 22  |                     | वस            |
|    |              |                                    |     |     |                     |               |

धुद्धाधुद्धि पत्रक

888

विल्लाभा

😠 वाडेय

कुरगुण

विक्रिजिपिय

साउन्दर्ध

- Par Par

नंदिन

सविद्धि

स इस

पड

पुष

ৰ্বৰ

विसि

पत्रवि

<u>पुष्टिप</u>

विविद्धि

वंडपाक्रभ

पच

भरसणि

२१ अध्यान

**२२ निज्ञानिय** 

12 4 (d(fe) ft

३१ **७ रम**णरमणि

३१८ ने दिल

अस्य १ प्रमा

३१ ११ शवदि

12 44 EE

27P C FE

३६ ६ एम

३२१ वंद

३२ ११ मन्दि

३९ ९ नइचि

३३ १ ग्रहिर

३२.९ चितिक्रि

**६२ ८ वदभावत** 

५ ता(१) बन्दर्व

२२ वजवार्जना विज्ञवार्जना

३१ < विकासर(धर्वी पेक्टिमेंपडा)

सांब

प्रत्य ककि ठङमेवी ८ बरमेण २३ १४ सूर . सूरि १३ जिल्ल्य क्रिवहरू सुरि २४ ९ विसम विस रक खपक्ष 84

१४ १३ परकरिय परकरिय १४ विश्वाद २५ १ गण्डाहबद्र गण्डादिबद् १८ सम ३०१८ ज्यापि

भगुतर

चि<del>ल्य</del>रि

क्रोगम

आवरिष

सर

क्याक्त सम्पन्धि

सोकदर्शी पंक्ति वडी !

Frest /

कवियवर

२५ १७ जंदर क्रिका

२५ १७ हामारह <u>धुरवा र हस्त्य</u> ९६ १ वहसाक्तवह वहसाचयह

३६ ७ शासील जासाज्यदि

२६ ८ अनुतर

२७ श्वास्त्रिटि

२७ १३ स्रि

२ ६ सरक्रि

१७ ७ कोपमावरिक

२८ ८ सदाउत तकसंसि—

६८ १ रसमागरमस्ति-

३ विपन

3 कहिया

२८ ९ पनरितरह यनगतिरह

२८ १८ महारहकी पंतिको

रसमा पुल्लिम उच्छन रसि

२९ १४ चनिहत्तह चनिहितह

|                       |                       | -                        |           |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| प्राप्ट पंकि ब्लह्मक् | ख्या                  | पुष्ट वृक्ति श्रष्ट्रह्म | सूद       |
| ३५ ६ च(१वा)विव        | काविय                 | ३२ व विजय                | विक्रिय   |
| ३३ ९ मध               | पप <b>ड</b>           | ४२ <b>१ स्</b> र         | सर        |
| ३३ ९ मध               | वसीस                  | ४२ • पद्यास्य            | फाल्ब     |
| 5% ११ सुनिद्ध बदारिय  |                       | उर १ <b>कु</b> म         | क्रम      |
|                       | इतिय                  | उर ११ पर्यस              | पर्परः    |
| ३३ १२ भरण्य बुलि को   | मेरे पु <del>चि</del> | ३०११ सिल्ब               | ा सिजं≅ा  |
| १० १ स्टब्सि          | स्र <del>िप्</del> चि | ३९१६ वर्ता               | ⇔क्को     |
| ३८ १ वंदु             | चंदु                  | उउ २ इंड                 | <b>इट</b> |
|                       | चान                   | उक क देरहरि              | देशकरि    |
|                       | पुरिसड                | ४७ १८ वर्ग               | नबीन      |
|                       | स्त्राम               | ८८ ३ गुरि                | गुरो      |
| ३५ ३ निज्ञानकी वि     | रिश्लिब               | ४८ १८ गुदमा              | गुक्नो    |
| ३५ ० स्टह्यहरणु       | पुरुष                 | १२ सुचर                  | छ वर      |

ऐनिहासिक जैन काब्य संगर

1/20

३५ १८ किस ३५ २१ बरारह 48 ९ दमह सताइ \$4 23 MAI 黄皂 4.8 ७ वंची ३७ १३ मरमाह वन्त्राहर । 4.9 पासक्व

दरदुम क्षमध् बरवी पासदत संबद्द बारी । दुश्य दुग्गस ५३२ समागरी

⇒ चित्र ৭৫ ৭ জালিকছ विच ३९ १ विल्या बिन्नविर्द ५९ २१ अथेता

जानियः मेक्टा धाविधा ३ २ विवास विचारड ६३ ९ अविधा ार्च वड १२ प्रये े दुव ЩK -५ तिळव विमाह ६८१ यजी

विचि चित्रि ७ १मीका रोक्स

वंदि भा १४ पेडम

कगर प

ध१ ५ मंदि विवि **८१ १२ कोवचित्र** काडिचय ७६ ११ विधि

सुरि उर १३ व्हिक्ट वर्गड भ १ क

**3 বিহ্**জৰ

| Acc | 410 | 44.64         | 58-4        | Mer. | 411 | r - 84        | 13-4     |
|-----|-----|---------------|-------------|------|-----|---------------|----------|
| * * | •   | विगक्त        | जिल्लांव    | 248  | ξw  | साचा          | साचा     |
| 49  | 20  | <b>保証</b> (本  | weiw.       | 232  | c   | ( Pr † )      | (町!)     |
|     | *   | समय माद       | समयप्रभाद   | 684  | 8   | सोण्यसम्      | सोकासरह  |
| *1  | *   | समुक्रसा      | समुद्धवी    | 289  | 3   | इष            | (PC)     |
|     |     | dat           | <b>Acet</b> | 150  | 10  | शा चड         | भाष्यक्ष |
| . 5 |     | गर्मिन्       | गमित        | 188  | 4   | चाइस <b>ह</b> | चात्रमह  |
| ₹ ₹ | 78  | <b>१</b> १(२) | (44)        | 853  |     | वाषह          | वरवद     |

हाद्वाद्वाद्वि पत्रक

133

कास

१८ २१ जनवल् क्रिनचन्त्र १४६ १ छपर खरदर ८ ब्रिजिन বিভিয় १७१८ मृक्त संदरा १११ ८ विम विव १४८ ७ पूरा की 213 विश्व विश्व १८९ व क्रिक

चिर १५४ १ जिस्साका क्शिका ९ आसा भाजा ११२ २२ वारध नारह 219 PS PPS सामन स्क्र ११६ १ कल्या करूमा १५९ १५ क्यात कलग स्य ११ प्रम गत्ति प्रमु ११५ १ जामध वाचह 989 ९ सदा

गवि संदाती ११ < रिगमता विगमणी १६२ इ.स. - 6 ११९ १ गुणका गुत्रची १48 ९ मांघ माग १६ द छीवर क्रीकर 244 4 लुंगा नुंगा 99 कामाई

<sup>88</sup> १३ कम्पासा बाबाश ६ कन्माह १२१ ५ इस्मी धभी १७ १ र्यक र्पण १७१ १२ फिज्य १ ६ ७ प्रयाम प्रचाम विश्वधा

सरिश्वरा १९६ १६ चापकी भापशी श्राीश्वरा प्रवस्थ

१२७ १५ जिल সিদ <sup>\*7</sup> १३ प्रयोध ৰয়া १७२ २ सङ्कार श्रहार

१२८ ६ पक

अनुकरा १९ ३१ उपनड

भागा

<sup>25</sup> १५ अस्प्रा द्यमञ् १३ १३ आसु भास भा गाम १८ वे विश दिश

१८१ २१ फाछ

| पेतिहा | संभ मेन | काव्य-संग | 11 |
|--------|---------|-----------|----|
|        |         |           |    |

| A-4 A      | LOT SHOW           | ₩.                 | युष्य | पाक अस्म            | 87                 |
|------------|--------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|
| 100 1      | ९ साचडार           | साचडरि             | 228   | १७ प्रत्यह          | बुरिवड             |
| 70         | निव                | निननिन             |       | ९ समिहन             | छविदिव             |
| 754 2      | सर                 | पुरि               |       | १३ क्या             | क्याँ              |
|            | १ वापवा            | थाक्श              | १२७   |                     | वसक                |
| \$ ca \$   | ८ मा               | भी                 | 27    | ९ स्रिशेषर          | सूरीस्वर           |
| 796 8      | र संपूर्णम         | संपूर्णम्          | २२८   |                     | संप्रति            |
|            | <b>े बाबाकपुरे</b> | <b>कावाक्यि</b> रे | 99    | १५ क्रमण            | 957                |
|            | र स्तवा            | चवा                | 48    | १ भी                | शकनी               |
| 12 6       | ९ इतिष             | ≡ीपे               | 99    | ११ जिपरायी          | जिल्हां            |
|            | १ परे              | at                 | 235   |                     | UTE                |
| P R        | মীকা স             | সীৰ ঘ              | 230   | ६ श्रीकोकह          | होडोकर             |
|            | ९ मास्ती           | नास्वा             | 99    | <b>७ सम्ब</b> ह्यार | शरपार              |
| 3(         | ६ त्यां            | भरवा               | 235   | ३ वाकाची            | बोकावी             |
|            | मागरा              | सागराः             | ju    | < विवाहम            | विकास              |
| 3.8        | ४ देखिले           | वंकिने र           | 24    |                     | सूची               |
| <b>₩</b> १ | नूर                | र ग्रु             | 48    | १ सींदण्यन          | सीइफ्टर            |
| 2.2        | <b>परमास्म</b>     | परमाध              | 188   | । छप                | स्रीपूर्ण          |
|            | ६ सर्व             | qui.               | 378   | ≠ सहेरक             | सेहाड              |
|            | 4 4                | वा                 | 242   | श्वीरे म            | E                  |
|            | <b>ং অধিক</b>      | লভিছ               | 989   | 25 HT               | की                 |
| 36€ 6      |                    | सभुर               | 183   | १६ स्था             | ppi                |
| 464        |                    | stat.c             |       | १३ व्यानिय          | शामिनइ             |
|            | थ ने (१) चाइ       | वेकर               |       | ११ पातुका वर्ग      | क्क पा <b>मुख्</b> |
|            | <b>प्रमुखि</b>     | पद्मित             | 54    | १९ वरि              | अधिक वरि           |
|            | " आइसर             | <b>ब्यं</b> सर     |       | ९ प्रक्रि           | कृषि गुक्रि        |
|            | <b>१ रेस</b>       | ्रम्स              | 44    | ७ पाच्याप           | नाम्बाबा           |
| 446        | १ दुर्वकिकाणध      | पुर्विच्या         | 3.68  | व मानता वर्         | च कमावर्षाः        |
|            |                    | Dru i              |       |                     |                    |

|                             | सुदार्श       | ঠু-দঙ্গৰ                | ૪૬૫         |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| पूष्ट पंत्रित अग्रह         | ् शुक         | पुष्ट पंक्ति अधुद       | <b>9</b> 7  |
| २६५ १६ प्रसाद               | प्रसाद        | ३ १८ साकस्या            | धारतया      |
| २६७ ३ सामान                 | शाबानु        | ३१ ८ एमण                | रंजन        |
| २७२ । चीयडीप्               | चोवडीय ।      | ३ ३ १९ पथीडा            | र्वधीडा     |
| २७३ २१ वद्या                | क्या          | 🤋 ८ ५ शब्द्धपति         | गन्धारि     |
| २७४ ३ स्नाहार               | स्याद्वाद     | ३ ९ ८ मधा               | दसा≉        |
| रकर देश सद                  | घड            | ३ ९ ९ विजिमित           | विविभिवि    |
| रक्ष ११ सुबस                | See           | " १३ हि                 | <b>B</b> €  |
| २७८ २ जडीचुँ                | चडीचे         | १४ गर्बिमर्स            | गर्वित      |
|                             | माग्बीसी      | ३६६ क्ल्य               | सम्बं       |
| २८४ ८ शाल्या                | आवज्या        | ३ ७ ३ स्थाः             | संज्ञ       |
| १८८ १ पाको                  | पाव           | <sup>27</sup> ५ डक्स    | क्रमञ       |
| २८८ १ व्याचि                | <b>म्पापि</b> | 43                      | 8703        |
| <sup>21</sup> १३ कपण        | अपर हो        | १६ गुरुबः               | शुरका       |
| १८९ ९ हाब                   | व द्वाय       | ६ ८ महादला              | महोत्कर्ता  |
| २८ २३ सम                    | वर्म          | ं १४ इच्छे।             | £451        |
| २९ १ मंत्रे                 | सर दो         | धवस्थर                  | अवल्पर      |
| २ १२ गुइन्डमी               | गुरक्ता       | <sup>१९</sup> १९ गरिष   | गाहुन       |
| २.१.१४ स <del>्ट्रि</del> स | संज्ञ स       | ३ < सावृत्रो            | भा पनी      |
| १४ वाग्याद                  | नागपा         | <sup>19</sup> सञ्च      | श्वस        |
| 11 रंग हर                   | 725           | <sup>श</sup> १२ स्वरमिक | स्वयन्त्रिम |
| ‼ ३३ कीचो                   | कीवार         | १८ ज्याहि               | सुवीदि      |
| 4 4 € 4502                  | ग्रह्मा       | ৯ <b>१</b> १ ৯ বলী      | च्यो        |
| २ ६ १९ पास्या शास्या        |               |                         | बदु         |
| <b>२ ७ ४ वं</b> दिव         | चरिर्वे       |                         | ])ৰ সধাৰ    |
| २ म १३ सामात्र              | भाषारम        |                         | 4           |
| ३ € ७ स्ट्राइ               |               | । ३१६ ११ मातात्र स      |             |
| ३ ८ १५ वर्गगार              | महार          |                         | अभी         |
| ३ १३ व्यक्ति                | र्थस्था       | इरेड २२ ह इस            | नुद रे      |

| Ú | तिहासिक | अन | द्राप्य | र्मप्र |
|---|---------|----|---------|--------|
|   |         |    |         |        |

| पुष्ट विक्टि शह्यक्    | मुब्                     | पुष्ट पैकि अध्                | त्र शुव               |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ३२६ ६ जिलाह            | बिर्गद्र । म             | ३६३ १५ बाण्यु                 | भाष्यु                |
| ३२८ २३ शिमर्थंद        | सिवर्षेष                 | क्ष्य १६ भाषा                 | टिं भाषाविकी          |
| इर९ <i>११ पद्या</i>    | रहार                     | ३३५ १५ मधुप्रत                | श्याद्यम्             |
| ३२९ २१ आप्या (व        | या) भवा                  | . इ.व.५. १६ पर <b>न्य</b> ि   | र विक्लारि            |
| <b>३३२ ६ धा</b> णवा    | भाष्या                   | ३६६ १५ बनुसर                  | चलहर                  |
| ३६५ १४ विचि            | विश्व                    | <b>३३७ ६ पायक</b> -र          | वि पाद-करवि           |
| इहर १६ वटा             | चका                      | ३६७ १३ का वा                  |                       |
| s ३७ १९ शस् <b>किक</b> | शमृक्षिक                 | " १५ <b>प</b> चि              | वर्षि                 |
| ३३८ १५ नियाण           | शिधाम                    | ३६८ १६ वर्षे                  | 918                   |
| ३३८ १८ चर              | 9.6                      | वेवर ५ किलुर                  | नद क्रिपुडएउ          |
| ३३८ २४ को पूत्र        | 4ZM                      | १६ वसरह                       | वसरह                  |
| ३३९ व किमायम           | किमी क्या                | ३,७७ ९ लवम                    | र जवभरि               |
| <b>३३९ १२ आपरा</b>     | आषप्                     | ६८४ वि (व                     | )बज] तथम्             |
| ३३ ३ प्रत्युका         | सिचण्या                  | \$ < 24 model                 | ा कम्पवरा             |
| इंध इंगादि             | नावि                     | <b>१८९ समा</b> प              | समित्र [              |
| ६८ २१ जपवि             | जूपनि                    | इंदध ३ नर्स                   | . दक                  |
| ३३१ द ले माल्यो        | जे वाप्नो                | धे पंचापन                     |                       |
| इतर १३ श्रुविद्विष     | सुवनिल्य                 | ७ सम्ब                        |                       |
| 188 1 Est              | कुडा<br>कुडा             | १ 'नागह                       |                       |
| ६८६ ८ विंदरी           | चित्रत <b>े</b>          | १६ राजद                       | 'राजपुर               |
| ३४३ < निवा(का)         |                          | 15 कि स्वया                   |                       |
| 344 20 Well            | ्रम् (ग्याम्<br>व्यक्तीः | उ <b>क् ५ प्रके</b>           | **                    |
| ६५१ ६ जीक्षांचा        | 'बीसाबा'                 | ध <b>३ ९ ल</b> ह              | 42                    |
| ३५३ १ क्या             | Figur                    | त त १८ वर<br>त ५ ५ <b>व</b> स | श्वर<br>कस            |
| \$4.5 Em 41002         | वास्तर                   | 2 4 3 10 24                   | कोक्य                 |
| ३९६ १८ प्यारत          | वकारक                    |                               |                       |
| ३६१ ९ चीक+             | भोका <sup>०</sup>        | ४९ < राजसा                    |                       |
| अपूर १८ सी र (पी       | ) सियोधी                 | ४१९ व आपनेक<br>४१७ १७ विक     | - 'खसान्द'<br>विव     |
| ३६२ २३ वाडि            | मांबी                    |                               | तपक्ष द्वर्षक्रियापम् |
|                        |                          |                               | -                     |

| धुद्राञ्जदि | पश्र | Ą |
|-------------|------|---|
|             |      |   |

| 1 | Ľ | ŧ | 9 |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |

| ~~~ |                           | ~ ~~~                   | ~ ~   |                      |             |
|-----|---------------------------|-------------------------|-------|----------------------|-------------|
| पूप | ५कि महुद्                 | 3 <b>4</b>              | वृष्य | विक अमुद             | धुर         |
| 405 | २ ८ ह्रमाचह               | व्यावृश्                | 7.7   | १७ प्रतियोग          | प्रक्रियोच  |
| 806 | २९ लग्नकन्त्र             | पुन्यम्ब                |       | <b>事</b> 化           | प्राप्तकर   |
| 844 | १९ सहकार                  | सरकोर                   | 7.0   | १ महत्त्वम           | मङ्गन्त्रन  |
| 8<5 | १७ राज्यु(६)।             | राजपृ(म्)इ              | 25    | १ विचाच्यन           | विद्याञ्ययम |
| 863 | ८ क्येरह                  | कारह                    | 20    | ९ प्राप्त            | प्राप्ति    |
| 864 | ११ मोबर                   | भीषर                    | 25    | २ प                  | 8           |
| 468 | १६ साबविः                 | साचकि                   | 24    | १६ काकदिवा           | कोकहिया     |
| 800 | ९ इतकृष                   | इपंकुक                  |       | चार्च                | वार्ष       |
|     | গ্ৰাক্কখন গল              | गणना                    | 44    | १२ सावह              | सावड        |
| Ш   | ११ विपन                   | विषय                    | 34    | १ ≈ + <del>5</del> 9 | माद प्र २५  |
| W   | ६ अपर्श्वस                | भपर्भ हा                | 34    | <                    | ×           |
| \V: | II १ लिजनी                | निष <b>्र</b> शी        | 9.5   | <b>₹</b> \$ <b>≪</b> | 41          |
| ZV  | II ७ क्रिनद्शस्           | जिनहंशसृरि              | 14    | १५ भगकरम             | भासकरम      |
| NV. | 11 to 54se                | 2885                    | 9.6   | १४ चोसी              | वाका        |
| AV. | III१५ भविमच               | <b>म</b> विभ <b>रश</b>  | 3.00  | ११ तमपी              | तक्रमी 🗵    |
| 17  | III ११मुम्ब               | सुविश                   | 10    | १५ छ्रष्टा ९         | सङ्घा ४     |
|     | सुषा मनुकर्मा             | <u> লৈ</u>              | ₹₩    | १ चादद               | भा ६६       |
| II  | <ul><li>राजनामा</li></ul> | राजभाग                  | 4 0   | 11 ×                 |             |
| 11  | ३३ मरि                    | सृगि                    | 2.00  | २२ समय               | तबमी        |
| ٧   | १३ मरि                    | सृरि                    | **    | ધરથી                 | #           |
| V   | १५ समयविक                 | <b>গৰ</b> ছ∫বছ <b>ত</b> | 4.0   | ६६ समामी             | सम्मी       |
| 3.1 | 🛚 १५ राजमभुद              |                         | 14    | ३३ सामणा             | भागना       |
|     | शासमार                    |                         | 4     | Se de                | सृहि        |
|     |                           |                         | 3.5   | हर गुड               | पुका        |
|     | र इंडक्या <b>र</b>        | रक्दभर                  | 12    | वर आप                | आर्थ.       |
|     | ६ १३ भिनवात्र             |                         | 11    | १ प्रथर              | हम्य भव     |
| *   | ६ स्टबान                  | वस्त्राम                | 8     | • •                  | ७ औरवि      |
|     | 12                        |                         |       |                      |             |

| र्रकि मञ्जूब | <b>9</b> 7    | पुष्ट | वंकि अधुन् | <b>ESE</b> |
|--------------|---------------|-------|------------|------------|
|              | विभिन्न इक्की | 98    | १९ विषय    | विद्य      |
|              | म क्षेत्रे    | wij   | १ महोत्सम  | क्होत्सव   |
| । विकास      | पीक्षा        | 91    | ૧૧ થયે     | बर्च       |
| १ कवि        | क्रकिश        | **    | १९ हरिसागर | दीरसायर    |
| ११ मेतरराज   | मेतारम        | **    | १८ हवदम्स  | दकरण्य     |
| १३ सम्बद्ध   | सम्बद्ध       | 45    | २२ सरिबी   | सूरिजी     |
|              |               |       |            |            |

पेतिहासिक जैन काम्य समझ

258 द्रुष्ट ५ कि. श

43

42

48

48

44 १६ चास

44

48 S del

439

212

232 १५ बाब

212 १६ तेची

334 २१ सीव

111

314

315 ११ साह

334 १४ साधान

114 ११ मायक

110 २२ झवि

416

कियों बारे हैं :---९ ऋगवि

। विप 35 १ करि 29 43

*३ सम्बं*धाः

११ सामार्थे

१ माहिबि

६ मोधुम्पती

सम्बद्धाः १ रक्तीचैद **क** मोर्चन ११ क्रमण्याम समक्पीर मध्येगा सीना गंध

माप्र सम्बंधन 鬈

धाक धी में 'जीजियरजसरि नियोजरास' की यक्ष प्रति वपक≕न 🗷 दि—को इमारे संबद्ध (वं ३६१) में दे। इस प्रक्तिके पाद्मान्तर नदौ

> करात सोमागइ

भाग

मेह

४ वेणकृतकाम तक्तानसम्बद्धाः

रिक्रांची

वंशवि

असवास

स्वय भी २४

**10 पत्रो** 

सावक

मिक

69 ٩ 9.2 ११ ß ₹ **9 W** 

284

285

285

285

RE

२९ सरिबी २१ क्यकीर्वि § বড়া २२ स्रादा १७ जुन्दर ६ चारित्र ९ कानवार १६६ गाया २ व बाद् अश्वरिक गाया --

'पाक्या वांचे दमति, सावना

काचपर वी संग्र समझी रेक

२३९थाचा ११ वींका अद्वर्षपाद —

करी

६ अवबद्ध

यका है

११ भाविस्पद्य

१८ विगन्त

किय का बाबी बाव

**र मूच तिका स्वेगको** 

द्वार बंदावर्ध

अलबह

बीतप

विचार

वपहिस्म र

कर हो वि

चुका

**BPS**T परिक

क्राचाचाइ

## सम्पादकोंकी साहित्य प्रगति

| (Statistic antidana, Service)                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| म्बरन्य प्रस्य प्रसामन स्थान स्थ                                    | 11 |
| विवया करण्य समय जैन सम्बन्धाः पुष्प ४                               | H  |
| सती धृतावती \$                                                      | म  |
| मुग प्रकान क्रिमकन्त्र सूरि 🔐 🤧 🕶 👪                                 | म  |
| विविद्याभिक्ष क्रीन काम्य स्त्रप्रह 🚃 🗸 🗸 स                         | Ħ  |
| मन्य प्र"याम                                                        |    |
| मृतिपुता विकार विकास सन्दि भावर्स ६                                 | H  |
| प्रकोशकाष्ट्र बहुत्वची सीभारमायम् श्रामान्दी स्मारक ग्रंप           | æ  |
| त्रित क्याचरत्र सूर्वि राष्ट्रेको २२ गर्हको शंबद                    | W  |
|                                                                     | म  |
| म्तरम ७ शूना संबद्ध श्रेती च न्यु-२ ।                               | H  |
| स्तरहर »                                                            | R  |
| and to all the second                                               | K  |
| सामयिक पद्मार्थ                                                     |    |
| ं बीक्षानरक जैन अन्दिर आस्त्राजेंद (गुवर्शवाजा) वर्ष ३ वंक ११ १२ अः | ¥  |
| वयु ३ औद १ ६                                                        |    |
| भीनगरकारतीय बोलनि वर्ष ४ अंक र                                      |    |
| - बीबानरके झान् मन्दिर आसंबान नवनुवक में १ - वर्गमा का अ            |    |
| . बद्रतिदास शानि ल वर्षक शंक ६ ।।                                   |    |
| ্দাদরাৰ সাণি সুভৰ ভাইৰাই 👑 বৰ্ণ পতুভ 🔞                              |    |
| भावतान वस्ती बढळ 🚜 वर्षे ० अ.स. ११ - १                              |    |
| अन समाजके सामविक बस्तान पत्र भागपात्र समयुक्त पर्य ८ औद १ ।         |    |
| सन्द्रीक्षर कस्पन्द्र (सुडिनकन्द्रम् निषद्यन) वर्षदर्भक्षा          |    |
| क्षमध्यम् प्रेन पुरनदासस् । शनवान सम्युवद्य वर्षे ८ थे ३ ।          |    |
| मनोत्रपामी शामपास्त्रमात्रं 🔑 🖦 वपटार्थस्य                          |    |
| पूर्ववामीन भागः । म बाबदार (प्रवित्र) अः                            |    |
| मेन माहित्वस प्रशासन आगरण स्वारक वर्ष र अ                           |    |

| एतिहासिक | जैन | काम्य-समङ् |
|----------|-----|------------|
|----------|-----|------------|

| केकीको इहुए जानेकी गमन करामाश स्रोस                                          | सवारक वर्ष २ में १९ म           | ï |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|
| संदावीर क्रवम्मांकी व्यक्तिया                                                | अप र झी २१ अ                    | í |
| अमारमञ इविदास                                                                | जीव सन् १९३ <sup>12</sup>       | į |
| कविषर समयश्चन्दर साहित्व औन प्राप्त                                          |                                 | ľ |
| पद्मावकियोंमें संसोधनकी आवश्यकता जैन प्र                                     | BB BF WE RG . FF                | ţ |
| श्रक्रम्य प्रन्तीकी कोज (शपूर्ण प्र ) जैन प्र                                | 33 W # 9 #                      | ¢ |
| क्रती बाब मानन्त्री एक गरभीर शुक्र जैन प्र                                   |                                 | ł |
| या मो बाइकी सहस्वपूज शुक्र क्षेत्र १९।१                                      |                                 | ŧ |
| मानुबन्द वरिश्व परिवय श्रीवशासूति (शासि                                      |                                 | 7 |
| कविवर विवश्वन्त्र जैवन्योति (सासिक)                                          |                                 | 1 |
| प्रका ऋषिरास जैव क्योति से १९८८ अंध                                          |                                 | 4 |
| जैन करियोंका श्रीवाकी साहित्य                                                | र्श १९८९ स्रोक्ट ३ स्त स        | ł |
| सद्वाराष्ट्री और पारशी भाषामें दो स्तवत और                                   |                                 | 1 |
| भारपकात्र भीर कार्जिक विका जैनस्पावि                                         |                                 | ł |
| विचार प्रकास                                                                 | यम १ शास २४ व                   |   |
| स्वानक बासी इतिहास वरियम श्रीवस्वत                                           | यप ६ श्रास ६ - १                | 4 |
| सवी धन्दनदाका-आकाववा                                                         | यय ६ श व्ह १४ म                 | 1 |
| सिन्न प्रान्त और नारतरराज्य संनच्या                                          | 67 #                            | 4 |
| प्रयमाचर ६ जैनवर्गप्रकास छ                                                   | ज्ञास ४७ अ.स. ११      म         | ٢ |
| प्रभाषर ११ १४ १८ ६६ जैन्समें प्रकास                                          |                                 | ť |
| प्रभावर १ ११ १५                                                              | 94 ## \$ 2 4 #                  | 4 |
| प्रधाचर रक्ष ११ १५ १५ १ ८                                                    | 4 # 17485#                      |   |
| प्रभाषर १९                                                                   | ५१ सम्बद्ध                      | í |
| प्रधाचर ३१                                                                   | on his state of the             | í |
| द्षवन्त्रती कृत सप्तकाचित स्थानपद                                            | " SFRESC N                      |   |
| 77                                                                           | 4 44.5 4                        |   |
| सम्तक्षेत्री शानमारजी हत ४ पद                                                | ्रवृक्षकादण स<br>प्रद           |   |
| सन्तराहा गानभारता हत ४ वर् ।<br>सार्वु सर्वारा बहुत स्त्र क्षेत्र सहव प्रकार | 1. 39 4 4                       |   |
| भी महाबीर स्त्रव (कविता )                                                    | , याप्तासम्बद्धाः<br>सर्वदेशस्य |   |
| an area and And Caracte N                                                    | 44 4 4 4 4 4 4 4 4              |   |

| सम्पात्रकांकी साहित्य प्रगति ५०१                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कुसप्राय जैनसन्योकी सूची जैनसन्यपकास वर्ष २ श क १ ११ म<br>दो पतिद्वासिक रासोंका सार वप २ स क १० अ                                                                                                                                 |
| (सामाग्विकाव और तथा श्वकन्त्र रासका)<br>मुप्तकान वित्रकन्त्रस्थि और सक्राद अकार वर्ष ३ औक १३ म<br>न्या काराग्याच्याचे ये राज्योंका सार ,, वर्ष ३ औक ४९ का म<br>(जिबस्सिस्स् विकास्त्रस्थिर रामका)                                 |
| कोबरसाहका समय निर्मेष प्रपित अ स स<br>दून साम धामक्यो भुव आक्त्य वार्ते सैन निर्माणनाम्बर सा ३कि १म<br>सन पान्त्रित काक्त पाहित्य आग्र १ किरास १ ३ अ<br>सीका साह सोर दिगहर गाहित्य आग्र ४ किरास १ ३                               |
| जीन ज्यांतिर और वैश्वक प्रत्य वया १ कि ३ ई भ<br>न्या हिमारर साम्प्राचार वारतराच्या त्यायच्या व १ ( मेरिता )<br>राज्यन्यापी भाषा और जीव कवि वर्णपर्युत्त राज्यन्यात वया ३ ७ क ३ स<br>कविया रूपीयञ्चम                               |
| अञ्चरक शिकारकार विश्वय प्रकास वीर सन्त्रम वर्ष १ स्म<br>विकारकारि कार्याः कार्यक्ष ,, वर्ष ,, स्म<br>प्रोर्थ (गिरिपार्शीक रास्त्र<br>स्विद्वयक्ष प्रतम विद्वार सन्तर्भ वर्ष के हैं से अ                                           |
| मानकाल भी जार्मिक किया व प्रशास्त्र श्रेष नाग १ ८ क ३१ ल<br>किया विश्वप्रमू (कृत गत्रुक प्रशास गीत) । साग ४ में क १ ०<br>समारमक वृत्तिकार (अगर्मे सी) । साग ४ मेंट्य ३ ॥<br>श्रेष्ठ माहित्यकी महेतान क्या । साग ६ मेंट्र १ ६ स्था |
| भिन्नो भाषाने जैव बाहित्य (अपूर्ण प्र ) स्त्रीची पारस जिस स्वचल (विजवसामञ्जन) स्त्रीची पारस जिस स्वचल (विजवसामञ्जन) स्त्रानाम्पी निम्मालवा और अपास है ? साम्बद्धापिकताका उद्य विच                                                 |
| बाराबीका बीजनी (कविना) ;; स<br>जैन माहिरूपता साब्द (अपूरी स)<br>भीर भी को रूप जीव जीव ज्यानित, वी जन यमें प्रकास आर्थिक<br>सामानुकोंको मेने हुए हैं वर वे अब एक प्रकासित नहीं हुए हैं।                                            |

अप्रकाशित विधिष्ट नियन्वादि सिंहिक गर्दाह कोच बैनेतसन्वाद के शेकाप रिच्य प्रान्त और करतापड़ (बिस्ट्र इतिहरू )

सिन्य प्राप्त और खरतगण्ड ( बिस्पृत इतिह स्वविदर स्टम्स नाहर और वश्के प्रत्य

काषदर अरमक नाहर मार रशक शस्य कोंकामत सौर रुपकी भान्यनाएँ

बीकारेर वरेश और जैनावार्य सोश्चित्रचस्रि चरित्र

स्रोधिनद्वसूरि चरित्र वीकानर जैन क्षेत्र संग्रह

प्राचीन वीर्वमाङः संबद्धः सभ्य जैव प्राप्तकाकाका प्रसन्ति संबद्धः

भरता विद्यु प्राष्टि

करतरसम्बद्ध साहित्य सुची करतरमञ्जानामीहे प्रतिन्दित केस संची

बारतरगण्डाचामीचे प्रविद्धि बारतगण्डाकी ८४ मन्दिर्वे

भूतकाबीन श्रेन सामनिक पर्शोका इतिहास श्रैव पूना माहित्य क्वरम्मूच आहित्य

कव पूर्ण मगाहरूप करणसूत्र शगाहरूप सम्बद्ध दर्शन अनुष्यावकी दुर्वभागा कविवर कश्मीनक्कम और उवका साहित्य सम्बद्धोगी द्वावपारकी और उवका साहित्य

सम्बद्धारा द्वाचमारका आर वनका साथ व्यक्तिर समबद्धन्त्रर और वशका साथित्व वर्षाच्यात समाकन्यानत्री

वराज्याय झुगाकन्यानमा कविषर वर्गवद्ध न ( शाहित्य )

कविवर विनद्दर (शादित्य) कविवर रचुपति (सावित्य)

प्रतीमीचे ४ स्वयन वह कन्द्रपुत काव्य स्मादि

सीकीचिरस्य सूर्व सागरचन्त्रपरि नावि सामाओंका इतिहास समेक मन्द्रारोंक सूचोच्य और अनुकी प्रश्नोंकी प्रेस कॉरिजी इस्पादि।

## शीप सरीड्यि 🕛

STEEL ST

## श्रीमभय जैनग्रन्थमालाको

१ समयरक्षमार

सस्ती, मुन्दर भौर श्पयोगी पुस्तर्क

२ पूजा संग्रह—पृथ्व ३६४ स**जिल्ला**का सूत्रण १) सात्र ।

सिन्न सिन्न विद्वाब कवियोक रावत १० प्रशासीक साथ वावितर सामग्रान्य कृष जीवीसी एवं स्टावर्गाका संबद्ध । असी सूक्य ब्रह्माकर ॥) कर क्यि है। संगामकी क्षोत्रता करें।

३ मती सगावती—क जैवनकाक वाहरा ।

३ मती संगायती—कं जीवनकाक बाह्या । प्राचा स्नरमीय सती संगायतीया सरक और रोचक आयामें समोहर चरित्र इस प्रभावनीय को के क्योंके साथ सहित है । ध्रु २ सूच्य ०)

४ विशवा करिय-के आगरक्त्य ताहरा। साव्यक्तीय विश्ववा कुशक का अगक विम्युत विश्ववास्थ्यक माधान्यरके साथ विश्ववा अध्योक क्षत्री अश्वयोगी विश्ववों और कर्लकोपर प्रकास

साम विवयः व्यक्तिके सभी वश्योगी विवयों और क्लेन्योंपर प्रकार वाका गरा है। विश्ववाधींके सार्यवर्धक ६८ इच्छेन प्रन्यप्रका सून्य म्/

६ स्नामपुराविर्वग्रह सम्बद्ध

६ जिल्हाज मण्डि साक्क्षं स्थलन ७ युग्तकाथ सोजिककमासरि—सक्रिक्य पु ४९ सच्चित सुरूप १)

वह प्रत्य दिन्दो जैन-साहित्यमें सहितीय है। किसी भी जैनावार्यका जीवन वरित्र भव तक इस बीकीले दिन्दोंनें प्रकट नहीं हुना है। इस

जीवन परित्र भग तक इस दीकीसे दिन्तोंमें प्रकट नहीं हुना है। इस सन्पन्नी प्रक्रमा गई-वह विद्वार्गोंने सुन्दकम्बन की है। वस्तिक इतिहासस् राजवहादर महामहायाव्याच गीरोसीकर दीराजन्य आसान इसरर सम्मति ધ ગ

स्रापका हिल विद्याप्ट निवन्धा दि संप्रतिक सन्तरह काप बेरेतरवन्त्रोंपर बैन शकाप

सिन्द प्रान्त सीर करवरमध्य ( विस्तृत इतिष्ट्य ) कविषर क्रांस्ट नाहर सीर उनके चन्च

कोकामत और बमकी मान्यताएँ

बीडावेर परेश भौर वैवादार्थं सोजिवहत्त्वसूरि बरिल

सात्रगद्दानुग सारम बोकागर जैन केस संग्रह प्राचीन तीर्गमाका संग्रह

मन्य बैत पुरनकाक्यका प्रश्नादित संबद्द

बरतर विश्व प्राप्ति धरतरगच्य साहित्व सूची

चरतरराज्य सगहत्त्व सूचा चरतरराज्याचार्यादे प्रतिस्थित केव सूची

भारतगरकाची ८४ मन्तिनें मुतकासीन जैन सामनिक वर्जीका इतिहास

बैन पुत्रा माहित्व कर्मसम्ब माहित्व सम्बद्ध वर्शन मनुष्यमक्त्री बुर्णमना कविषर क्रमीशकन और व्यक्त माहित्य

कावपर स्वमानस्था और उनका साहरूप सम्बद्धाती द्वावमारणी और उनका लाहरूप कविता सम्बद्धालय सीर भटका साहित्य

कवित्रर समयद्वान्तर सीर अवका साहित्य व्यापनाय क्षमाकन्यानती

कविषर पर्मवद्द न ( माहित्व ) कविषर जिनहर ( माहित्व ) कविषर राग्यति ( नाजिल्ल )

कविया रचुपति ( जाहित्य ) छत्रीमीवें ४ मनवन कर करव

छनीमीचें ४ मनवन वह चन्द्रहुन काव्य आदि श्रीक्रीचिरस्य सरिः सागरचन्द्रमरि आदि ब्रान्सऑका इतिहास

आकातपर सार सामाच्यापार आहे आनामाका १००० भनेक मन्द्रारंकि सूचीरत और अनुवी सम्बन्धि हैस कॉलिया इस्पानि ।



स्तीर बाडीक माहबातक व्यक्ति इसाह वो व प्रकार वो ने विद्रान-पूर्व विस्तृत महताबात कियी है। इसाडी उपयोगिकाक विषयमें इतना दो कहना व्यक्ति होगा कि अवप्रकार्कों हो १ प्रतियोगि व्यक्त व प्रतियों रहो हैं और इसाडा संस्कृत बावन निर्माण हानके साथ बाय इसके आधारते बार्मात १ प्रवारतो हैंकर यो प्रकारित हो गत हैं। अनक विद्रार्थों और पन-स्त्यावकार्यो संस्वारक सम्मतियोगित वेचक 'सैन ब्वारि क विद्रान सम्मावक सामावनाची सोबीएक्काक होकरसी साहको सम्मतिका कुछ अंता उद्यक्त करता हैं—

सम्बन्ध सम्बन्ध स्वाद्य, बिद्धन आधार प्रम्यो वा अवगरका यो सरेको छ । पतिहासिक प्रम्यो केवो रोत ग्यादा बाह्य तेवा सा वृद्ध सम्बन्ध छ । पस कही सकाव । अन सा अधूना बोर्ज विदासिक सम्बन्धे केटना परिवास सोने छे ते स्वप्य सरी आर स्वं × × भावा प्रम्य भी कोसर पुरु दुनिया सकुर सस्त्री बजान ।

८ एतिहासिक जैन काल्यमंत्रह्-मापके कर-कमकॉर्स विधमान है।

९ मेकालि सामधी बाड-अंबड राजमक वावरा ।

इसमें अहमदाबादके सर शिवा सामग्रीक आदश माहमीवच्छम क यम कार्योका जनव बहुत ही रोजक और तत्त्वर स्वेकोले अंकिन है :

विकार अविष्यों की कारतश्यकत गुर्यक्ती अनुवाद वर्ष मोजियवस्ति। वरिक सादि अनक वैतिहासिक सन्त प्रकाशित वेंगि ।



